# वज-लोक-साहित्य का अध्ययन

लेखक हा॰ सत्येन्द्र, एम० ए॰, पी-एच॰ डी॰,

> श्रकाशक साहित्य रत्न भंडार, श्रागरा।

प्रकाशक साहित्य-रत्त-भगडार ४ महात्मा गांधी रोड स्थागरा।

> प्रथम बार १००० १८४६ मृल्य : ६)

> > मुद्रक साहित्य प्रेस श्रागरा.

# सूचिनका

- १ दो शब्द .
- २ परिचय-डा॰ धीरेन्द्र वर्मा, प्रयाग
- ३ मूल-प्रन्थ ४ परिशिष्ट

# दो शब्द

साहित्य विषयक वैज्ञानिक चर्चा और व्यवस्थित अध्ययन क

यह पुस्तक एक मौलिक और नवीन उद्योग है। हिन्दी में लोक

श्रत्यन्ताभाव था। हिन्दी की विविध बोलियों के लोक-गीतों के ते संग्रह प्रकाशित हुए भी, इनकी भूमिकाओं में इस विषय पर कुछ-कुछ विचार भी व्यक्त किये गये, कहावतों के संग्रह भी प्रस्तुत किये गये, पर सम्चे लोक-साहित्य के विविध श्रङ्गों का विधिवत सम्पूर्ण श्रम्य यन नहीं था। यह इस दिशा में प्रथम प्रयोग है। यद्यपि इसका चेत्र ज्ञा तक ही सोमित है पर 'जो गागर में सो सागर में' से लोक-

साहित्य के मूल-रूप का भी दर्शन यहाँ मिलता है। १—इसमें लोक-साहित्य के सभी श्रङ्गों पर विस्तृत विचार है।

२—ब्रज-तेत्र के लोक-जीवन की एक माँकी के साथ जीवन से मिली-जुली श्रमिव्यक्ति का रूप व्यवस्थित श्रम्ययन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3—लोक-साहित्य के रूपों का वर्गीकरण श्रीर उनका साहित्यक मूल्यांकन किया गया है।

४—लोकवाती और तत्सम्बन्धी साहित्य पर संसार भर में हुए उद्योग का एक सूदम पर्यवेद्याग किया गया है।

४—यथावश्यक तुलनात्मक प्रणाली से विविध प्रयुत्तियों का विकास और उनका विस्तार सप्रमाण स्पष्ट करने का उद्योग किया गया है।

६—लोक-प्रवृत्तियों के मूल की श्रोर भी संकेत करने की साधारण प्रयास इसमें हैं।

• इस प्रयत्न का मूल उद्देश्य लोक-श्रमिव्यक्ति का साहित्यिक मूल्याङ्कन है, फिर भी यथावसर समाज-विज्ञान, नृ-विज्ञान तथा जाति-विज्ञान के तत्वों को भी दिखाया गया है।

लेखक ने सभी कोटि के विद्वानों के प्रन्थों का उपयोग किया है, उनसे उद्धरण भी लिये हैं, पर उसने अपनी मौलिक दृष्टि सदा रखी है। इन प्रन्थों से उसने प्रमाण ही प्रस्तुत किये हैं।

इस मन्था से वेखक ने अपनी निम्नितिखित श्रन्यत्र मकाशित रचनाएँ भी सम्मितित करली हैं:—

१-- मामगीत संकलन प्रणाली-प्रकाशक, वर्ज साहित्य मंडल ।

२—प्राम-स।हित्य-संकलन् का विवरण्— त्रज साहित्य संडल । ३—ढोला: एक लोक महाकाव्य — हंस में प्रकाशित ।

४—'यार होइ तौ ऐसी होइ' (कुछ विचार)-व्रज भारती

४-- ब्रज्ञ की लघु छंद कहानी -- ,,

इस प्रनथ के लिए सामग्री संकलन में जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने निजी रूप से मेरी सहायता की है, तथा मेरे लिए ही साहित्य-संकलन किया है उनका उल्लेख यथास्थान पुस्तक में हो चुका है।

इस समस्त उद्योग की पृष्ठ-भूमि में डा० वासुदेवशरण अप्रवाल का सतत् परामर्श विद्यमान रहा है। उनसे अध्ययन की प्रेरणा भी मिलती रही है।

प्रो॰ हरिहरनाथजी टरडन द्वारा इस पुस्तक को प्रस्तुत करने श्रौर इसके लिए विधिवत् अध्ययन करने का निरन्तर सहयोग और सुफाव मिला है।

बाबू गुलाबराय एम० ए० से भी परामर्श और प्रोत्साहन मिला है। महापिएडत राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि पर सरसरी दृष्टि डाली और मुक्ते इस उद्योग के लिये प्रोत्साहित किया। फतहपुर (सीकर) के पुस्तकालय, कलकत्ता की इम्पीरियल लाइबेरी, जयपुर की पब्लिक लाइबेरी, सेंटजान्स कालेज के पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय, मथुरा के पुरातत्व-संप्रहालय के पुस्तकालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से मुक्ते समय-समय पर सहायता मिली है।

डा० धीरेन्द्र वर्मा, श्रध्यत्त हिन्दी-विभाग मेरे ऊपर गुरु-तुल्य कृपा रखते हैं। उन्होंने समय-समय पर जो परामर्श दिये उनका उल्लेख क्या किया जाक ? पर रुग्ण और दुर्बल रहते हुए भी उन्होंने इसके लिए 'परिचय' तिखा, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है।

मेरे श्रनन्य हित-चिन्तक, मित्र श्रीर मुक्ते साहित्य-चेत्र में निरन्तर प्रवृत्त किये रहने वाले श्रमज सदृश महेन्द्रजी ने अनेक श्रमुविधाश्रों के रहते हुए भी इस पुस्तक को प्रकाशित कराया।

इन सबके प्रति में अपना क्या आभार प्रकट कर सकता हूँ? जिन लेखकों की पुस्तकों से मैंने लाभ उठाया है, उनका उल्लेख पुस्तक में यथास्थान है। मैं इन सबका कृतक हूँ। — लेखक।

# परिचय

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी लोकवार्ता-साहित्य के एक रूप — ब्रजभाषा लोकसाहित्य—का प्रथम वैज्ञानिक श्रध्यय है। हिन्दी-भाषियों
का ध्यान अपने लोक-साहित्य, विशेषतया प्रामगीतों की श्रोर,
ओरामनरेश त्रिपाठी ने पहलेपहल श्राकष्ट्रित किया था। हिन्दी जनता
ने किवता-कौमुदी के पाँचवें भाग का हृद्य से स्वागत् किया श्रौर्
श्रपने साहित्य के इस नये श्रचय-भण्डार को इस मात्रा में संकलित
देखकर उसे श्राश्चर्य हुआ। त्रिपाठीजी के प्रयास के पहले भी श्रौर
उसके उपरान्त भी इस मार्ग में श्रनेक छोटे-मोटे उद्योग होते रहे,
किन्तु इस नवीन चेत्र के श्राद्योपान्त पूर्ण श्रध्ययन का प्रथम श्रेय
श्री सत्येन्द्रजी को प्राप्त हुआ।

प्रत्येक देश को संस्कृति तथा साहित्यिक परम्परा के दो भाग होते हैं—प्रामीण परम्परा तथा नागरिक परम्परा। इन दोनों का सम्बन्ध ऐसा समिक्षंए जैसे दूध और उसके ऊपर की मलाई की तह का। नागरिक संस्कृति और साहित्य जनता की संस्कृति और साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सार होता है। दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध होते हुए भी रूप और गुणों में कुछ भिन्न हो जाते हैं। अपने-अपने चेत्रों में दोनों ही स्वाभाविक और आवश्यक हैं, किन्तु किसी देश की संस्कृति तथा साहित्य का चित्र तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता है जब तक दोनों से परिचय नहीं प्राप्त किया जाने। इस दृष्टि से लोकवाती देश के व्यापक जीवन का एक महत्व-पूर्ण पहलू है और उसका अध्ययन सांस्कृतिक और साहित्यिक आनन्द देने के अतिरिक्त अनेक चेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है।

सत्येन्द्रजी ने इस प्रनथ के विषय-प्रवेश में लोकवाती के सिद्धान्तों का परिचय दियो है। हिन्दी में यह अनुठा प्रयत्न है। इसके उपरान्त ब्रज-लोक-साहित्य के प्रकारों का वर्णन है [तीसरे अध्याय में ब्रजलोक-कहानियों का विस्तृत अध्ययन है। ये दो अध्याय प्रनथ में सबसे अधिक महत्व

रखते हैं | पाँचवें तथा छठवें अध्यायों में ब्रज की लघुछन्द कहानी श्रौर लोकोक्ति साहित्य का संचिप्त परिचय दिया गया है श्रौर श्रन्तिम श्रध्याय में लोकसाहित्य के सम्बन्ध में कुछ फुटकर बातों की चर्चा की गयी है।

इस प्रकार इस प्रन्थ के पढ़ने से ब्रजलोक-साहित्य का पूर्ण श्रालोचनात्मक परिचय पाठक को प्राप्त हो जाता है।

श्राशा है कि सत्येन्द्रंजी का यह सुन्दर और उपयोगी प्रयास पथ-प्रदर्शक स्वरूप सिद्ध होगा और हिन्दी की अन्य प्रमुख बोलियों में सुरचित लोकवार्ता-निधि का अध्ययन हिन्दी के अन्य उत्साही विद्यार्थियों द्वारां शीघ्र हो सकेगा। इस प्रकार के समस्त अध्ययनों के पूर्ण हो जाने पर ही हिन्दी में जनता मात्र की लोकवार्ता का पूर्ण इतिहास लिखा जा सकेगा। इसी प्रकार हिन्दी की अन्य प्रान्तीय भाषाओं के लोकसाहित्य के अध्ययनों के प्रस्तुत होने पर विशाल-संस्कृति और साहित्य के जनता से सम्बन्ध रखने वाले पहलू पर प्रकाश पड़ सकेगा। हम भारतीय नागरिक लोग अभी तक केवल मुलाई का स्वाद लेते रहे हैं, पूर्ण तृप्ति और स्वाद के लिए मलाई-सहित कटोरा भर दूध होना चाहिए।

श्री सत्येन्द्रजी का प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संस्कृति श्रीर साहित्य के इस भावी विशाल मन्दिर की नींव की एक सुदृ ई ट है। इन ई टों के सहारे ही इस संस्कृति-मन्दिर का निर्माण संभव है। इस इंटिं से में योग्य, अनुभवी और पिरश्रमी लेखक के इस उपयोगी वैज्ञानिक श्रध्ययन का दृद्य से स्वागत् करता हूँ। विश्वास है कि हिन्दों के विद्यार्थी श्रीर विद्वान इस नवीन प्रयास से पूर्ण लाभ उठान का प्रयत्न करेंगे।

# विषय-सूची

#### प्रथम अध्याय

#### विषय प्रवेश

लोकवार्ता का स्वरूप (१-४) लोकवार्ता के विषय (४-४)—लोक साहित्य तथा लोकवार्ता (४-६)—धर्मगाथा का रूप (७-६)—धर्मगाथा का मूल (६-१२)—लोकवार्त्ता साहित्य का मूल्य (१२-१४)—लोक-कथा का उद्भव (१४-१६)—वैदिक प्रकृति (१६-१६)—प्रकृति में देवत्व (१६-२०)—लोक-कहानी में परिण्णित (२०-२२)—लोक-साहित्य की रचना के रूप (२३-२३)—लोक-कहानी (२७-२६)—लोक-साहित्य की मनोभूमि (२६-३१)—आदिम वृत्तियाँ (३२-३३)—आदिम मनोवृत्ति का विकास (३४-३६)—अन्य प्रभाव (३०)—लोकवार्ता की प्रतिष्ठा (३८)—इस चेत्र के अप्रणी (३६-४१)—भारत में लोकवार्ता चेत्र में कार्य (४२-४४)—हिन्दी और उसकी बोलियों में (४४-४७)।

#### दूसरा अध्याय

## बज लोक साहित्य के प्रकार

ब्रज (४६-५३)—मथुरा (४४)—मथुरा में साहित्य-सङ्कलन (४४-४६)—सङ्कलन-प्रणाली (४७-६८)—सङ्कलन का विवयरण (६८-७४)—लोक गीत (७४-७८)—परसोकले (७६-८०)— ब्रज लोक-साहित्य का वर्गीकरण (८१-८२)—कहानियों का वर्गीकरण (८२-८४)—कहानियों की भूमि तथा प्रकार (८४-८६)—गीत-प्राहित्य (८६-८८)—स्थानीय कहावतें (८६-६२)—खेल में वाणी-विलास (६३-६४)—शिशुओं के छन्द-खेल (६४-१०३)—नया लोक-साहित्य (१०४)—निर्माता (१०४)—मदारी ख्रीर ढोला का रूप (१०४-११२)—सनेहीराम (११३-११७)।

#### तीसरा अध्याय

#### लोक-गीत-साहिश्य का ऋध्ययन

(ग्र) जन्म के गीत

लोक-गोतों का स्वभाव (११८-११६)—जनम के संस्कार (१२०-१२१)—वे तथा सोभर (१२२-१२४) - ननद भावज (१३६-१४०)—नेग के गीत (१४१-१४२)—छठी (१४३-१४४)—जगमोहन लुगरा (१४६-१४३)।

# (ऋर्) विवाह के गीत

विवाह के संस्कार (१४३-१४६)—सगाई, पीली चिट्ठी, लगुन, भात न्योंतना, हरद-हात, रतजगा, तेल, घूरापूजना, अछूता, माढ़वा-गाड़ना, भात, व्याह का दिन, भाँवर, भाँवरों के पश्चात्, बढार का दिन, पलकाचार, रहस बधाया, बन्दनबार, मुँह मर्झ्ड, विदा, वरनी वर के घर, बहू नचाना, दई देवता सिराना, दई देवता पूजना १४७-१८७)—लग्न के गीत (१८६-१६८)—भात के गीत (१६०-१६६)—रतजगे के गीत (१६६-१६८)—सतगठा (१६८-२०८)—दिन के गीत (२०८-२१४)—लाड़ी (२१४-२१७)—अन्य गीत (२१८)—गारी (२१८-२२२)—पलकाचार के गीत (२२२)—विदा के गीत (२२३)—खेल के गीत (२२३-२२४)—पूरनमल (२२४-२३०)—इद्या (२३०-२३१)।

मृत्यु के गीत

ृमृत्यु का गीत तथा संस्कार (२३१-२३६)।

गीत-साहित्य के स्तर

(२३७-२४३)।

(इ) त्योहार-वत, ऋोर देवी ऋादि के गीत

त्यौहारीं का क्रम श्रौर विवरण (२४३-२४८)—देवी के गीत (२४६-२६०)—जाहरपीर (२६१-३०४)—एकादशी का गीत (३०४)—श्रावण के गीत (३०६-३२३)—कार्तिक के गीत (३२३-३२४)—देवठान का गीत (३२४)—होली (३२६)।

#### (ई) ग्रन्य विविध गीत

अन्य गीतों का वर्गीकरण (३२७-३२८)—देसू फॉफी के गीत (३२६-३३३)— चट्टों के गीत (३३३-३३४)—तीर्थों के गीत (३३४-३३७)—होली-फाग (३३७-३३६ —पुरहे के गीत (३४०)—सिला-बीनने के (३४१)—बधाया (३४२)—हीरो (३४२-३४४)।

#### (उ)-प्रवन्ध-गमेत

लघु प्रबन्ध (३४४-३४८)—पंवारे (३४८-३४४)—व्याहुला (३४६)—सरमन (३४६)—ढोला ्र(३४०-३७६)—मदारी का ढोला (३७०-३६०)—लवकुश जन्म (३६०)—हिरनावती (३६१-३६३)

## चतुर्ध अध्याय

लोक-कहानियां

(ग्र ) पूर्व पीठिका

भारत में लोक-कहानियाँ (३६४)—लोक कहानियों की साहि-त्यिक श्राभिव्यक्ति (३६६)—वैदिक बीजः वक्रण (३६७-४०२)— ज्यनिषद्-कहानी (४०३)—रामायण-महाभारत (४०४-४०६)— ग्रहत्कथा (४०६-४१६)—जातक (४१६-४१८)—जैन-साहित्य में

#### (श्रा)—हिन्दी में लोक-वार्त्ता-कहानी

प्रकार (४२२-४२४)—कनकमञ्जरी (४२४-४२६)—राजा चित्रमुकुट (४२६-४२७)—प्रेमपयोनिधि (४२६)—अन्य कहानियाँ (४२६)—धर्म-महात्म्य कथा (४३०-४३३)—सन्त कथा (४३३)— अवदान (४३४)—लोकाचार सम्बन्धी अन्य (४३४)—कुछ विशेष अन्य (४३६-४४०)—जैन कहानियों को विशेषता और प्रभाव (४४१-४४३)

#### (इ)-- व्रज की कहा नियाँ - विविध रूप

, कहानियों के वर्गीकरण के सिद्धान्त (४४३-४४४)—कथायें, व्रत की कहानियाँ (४४४) → वृत्त और भाव (४४६)—सर्प (४४७) स्याहू (४४७)—अन्य विचार (४४७-४६६)—गाथायें—(४६६) चमत्कार की प्रवृत्ति ( ४६७-४६८ )--तुलना की प्रवृत्ति ( ४६८-४७०) भक्ति-महात्म्य दिखाने की प्रवृत्ति ( ४७०-४७३ )-वृत-निष्ठा की प्रवृत्ति (४०३-४०४)-- अन्य अभिप्राय (४०४-४०५) - बुम्हौअल कहानियाँ—वर्गीकरण ( ४७४-४७७ ) -पहला प्रकार (४७८-४८० )-दूसरा ( ४८०-४८१ ) - तीसरा ( ४८१-४८२ ) - चौथा ( ४८२ )-पाँचवां ( ४८३-४८४ )—छठा ( ४८४ )—सातवाँ ( ४८४ ) — स्राठवाँ ( ४८४ )--पंचतंत्रीय कहानियाँ ( ४८६ )--गीदड़ ( ४८७-४६० )--बिल्ली-लोमड़ी (४६०)—कुत्ता (४६१-४६३)—न्यौला, साँप (४६३-४६४) — चूहा, बन्दर (४६४-४६५) —शेर (४६४) — रीझ-मेंढक (४६६) चिरैया-चिरौटा ( ४६७ )-पिड़कुलिया, कौत्रा (४६८)-मोरनी, हंत, तोता // ४६६-४०० ) - ब्रज में मिलने वाली भारोपीय कहानियाँ ( ४०० )—कहानियों में विविध अभिप्राय ( ४०० अ-४०० ख )— एक कहानी पर विचार ( ४०० क-फ )—चुटकले जाति सम्बन्धी ( ४०० ) म-- शहारा ( ४०० म-ञ )-- बनियाँ ( ४०० ञ )-- ठाकुर जाट ( ४०० ट )-कोली-नाई ( ४०० ठ )-सुनार-कुम्हार-माली धोबी-गड़रिया-बहेतिया-बढई ( ४०० ड )-गूजर ( ४०० ढ )-श्रन्य चुटकते ( ४०० ढ )

### पाँचवाँ अघ्याय

लघु-छन्द कहानी

साधारण प्रकार ( ४०१-४०४ )—क्रम-संवृद्ध कहानी ( ४०६-४१८ )

#### छठा अध्याय

लोकोिक साहित्य

पूर्व पीठिका (४१६-४२०)—पहेलियाँ (४२०-४२६)— कहावतें (४२६-४३४)—कहावतों में जाति (४३४-४३७)—अन्य-लोकोक्तियाँ (४३७-४४२)

#### सातवाँ श्रद्याय अपसंहार

कला और उसका स्वरूप ( ४४३-४४४ )-लोक-कला की मर्यादायें (-४४४-४४० )-लोक-साहित्य में शैली और सुरुचि

#### [ x ]

(४४१-४४३)—शैली का संविधान (४४३-४४४)
(४४४-४४४)—लोक साहित्य में प्रतीक-प्रयोग (४४६)—ग्रलंक
(४४६-४४७)—रस (४४७-४४८)—लोक-साहित्य में
(४४६-४६७)—इनमें श्रादर्श प्रतिष्ठा (४६४)—मनोवैज्ञानिक
(४६४-४६८)—पुरुष, स्त्री तथा बालक (४६८)—योन
(४६८)—जाति-विज्ञान तथा नृविज्ञान (४६८-४७१)—साधारम्
संस्कृति के मूल (४७१-५७२)—लोक-साहित्य का प्रभाव (४७४)
४७४)—साहित्य का प्रभाव (४७४-४७४)।

# ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन

प्रथम अध्याय,

#### विषय-प्रवेश

उन्नीसवीं शती के त्रन्तिम चरण में लोक-साहित्य के सम्बन्ध में कितने ही विशद उद्योग हुए थे। वेदों के त्रध्ययन ने तुलनात्मक धर्म, भाषाविज्ञान और तुलनात्मक धर्मगाथाओं का द्वार खोला था संस्कृत के हितोपदेश और पंचतंत्र के प्रकाश में त्राने पर लोक-। कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन की त्रोर ध्यान लोकवार्ता गया लोक-साहित्य के रूप और महत्व पर भी पर्याप्त विवाद इस काल में हुत्र्या। गाम्मे महोदय ने स्वरूप प्रवल तकों और श्रोजस्वी शब्दों में यह प्रतिपादन किया था कि लोकवार्ता को विज्ञान का स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अध्ययन की प्रणाली भी वैज्ञानिक हो चली थी। त्रातः उसके निष्कर्षों को सुनिश्चित वैज्ञानिक निष्कर्षों की अभैति प्रहण करना चाहिए । इस काल में गाम्मे महोदय की

१- अभित्र य है 'माइयालाजी' से ।

<sup>•</sup> २ — देखिये: 'विकर्ष बाई दि खेट होरेश्व हेमन विख्यन, ऐम० ए०, ५ऐफ० श्रार० ऐस०'' द्वितीय भाग: निबन्ध छठा: पञ्चतन्त्र का विश्लेषणात्मक विवरण तथा निबन्ध सातवां: हिन्दू कथा-साहित्य।

र--- अभिप्राय: 'फॉड-लोर' से है। फोड-लोर के लिए 'लोडवार्ता' शब्द डा॰ व प्रदेवशरण इप्रवाल ऐम॰ ए॰, पी॰ ऐव-डी॰, डीलिट् ने खोजा है। उन्हें 'वार्ता' शब्द वल्लम-सम्प्रदाय में प्रचलित 'निजीवार्ता' और 'यहवार्ता' आदि से मिला था।

४--देखिए : 'फांक-लोर जरनल'।

स्थापना को विद्वानों ने यहण नहीं किया, फिर भी इतना तो माना ही गया कि आधुनिक मानव के दैहिक और मानसिक निर्माण-तंतुओं के जटिल विधान की परीचा करने वाला जो नृ-विज्ञान है, उसके विशद्-चेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान लोकवार्ता का भी है । इस युग में भारतीय धर्मगाथात्रों श्रौर लोकवार्ताश्रों का गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन हुआ और उससे मानव, उसकी सभ्यता और संस्कृति के मूल रूपों के सम्बन्ध में विविध निष्कर्ष निकाले गबे। मानव के देश ्रश्रौर जाति से बने भेदों के आच्छादन को वेध कर सबके व्यापक मूल को सिद्ध करने की चेष्टा भी की गयी। लोकवार्ता-शास्त्र में अनुस्यूत तथ्यों की पृष्टि के लिए उस समय या तो वेद आदि लिखित साहित्य था, या लोकवार्ताकारों द्वारा बड़े परिश्रम के उपरान्त एकत्रित की हुई विविध देशों की लोकवार्ताएँ थीं और उनके विविध व्यवहारों; और त्राचारों, रीति-रिवाजों का अध्ययन था। त्राज तो स्थापत्य श्रोर मूर्ति श्रादि सम्बन्धी पुरातत्व-विभाग की विविध शोधों से ऐसे अकाट्य और प्रत्यत्त प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं जिनसे लोकवार्तात्रों से प्राप्त कपोल-कल्पना प्रतीत होने वाली घटनाएँ कुछ का कुछ रूप प्रहण करने लगी हैं और मानव के विविध आचारों की परम्परा का रहस्योद्घाटन भी श्रद्भुत लगने लगा है।

लीकवार्ता शब्द विशद अर्थ रखता है। इसके अन्तर्गत वह समस्त आचार-विचार की सम्पत्ति आ जाती है, जिसमें मानव का परम्परित रूप प्रत्यच्च हो उठता है और जिसके स्रोत लोक-मानस होते हैं, वे लोक-मानस जिनमें परिमार्जन अथवा संस्कार की चेतना काम नहीं करती होती। लौकिक धार्मिक विश्वास, धर्मगरथाएँ तथा कथाएँ, लौकिक-गाथाएँ तथा कथाएँ, कहावतें, पहेलियाँ आदि सभी लोकवार्ता के अंग हैं। लोकवार्ता के सम्बन्ध में श्रीकृष्णानन्द गुप्त ने बुन्देलखएड के लोकवार्ता-पत्र के निवेदन में लिखा है: 'लोकवार्ता का

५-श्रभित्राय 'ऐनथ्रापॉलॉजी' से है।

६—देखिए : कैप्टेन आर • सी ॰ टेम्पल की 'लीजेगड्स आब दी पंजासे' दूसरे भाग की भूमिका।

श्रॅंग्रेजी में फोक्लोर कहते हैं। अथवा यह कहिए कि फोक्लोर के लिए हमने 'लोकवार्ता' शब्द का प्रयोग किया है। फोक्लोर का प्रचलित त्र्यर्थ है जनता का साहित्य, प्रामीण कहानी त्र्यादि । परन्तु हम उसका अर्थ करते हैं जनता की वार्ता। जनता जो कुछ कहती और सनती अथवा उसके विषय में जो कुछ कहा और सुना जाता है वह सब लोकवार्ता है। जिस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है उसी प्रकार अपनी एक लोकवार्ता भी होती है। जनता के मानस में लोकवार्ता का जन्म होता है। अतएव किसी एक देश की लोकवार्ता को पूरा और विधिवत-संग्रह किया जाये तो वहाँ के निवासियों की अतीत से लेकर अब तक की बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक अवस्था का एक सम्पूर्ण चित्र हमारे समन्न उपस्थित हो जाएगा। इसी सम्बन्ध में ऐनसाइक्रोपीडिया ब्रिटानिका में 'फोकडांसिंग' ( लोकनृत्य ) निबन्ध में फोक ( लोक ) की यह व्याख्या दी गयी है। एक त्रादिम जाति में वे सभी व्यक्ति 'फोक' (लोक) होते हैं, जिनसे वह समुदाय बना है, श्रीर शब्द का विशद्तम अर्थ लिया जाय ती इसका प्रयोग सभ्य राष्ट्र की समग्र जनसंख्या के लिए भी किया जा सकता है। फिर भी पाश्चात्य प्रकार की सभ्यता की दृष्टि में इस शब्द का साधारण प्रयोग [ऐसे समस्त पदों में जैसे फोकलोर ( लोकवार्ता ), फोक-म्यूजिक ( लोकसंगीत ) आदि ] संकुचित श्रर्थ में प्रमुखतया केवल उन्हीं के लिए त्राता है जो नगर-संस्कृति की धाराश्रों तथा विधिवत् शिचा से बाहर पड़ जाते हैं, जो निरचर हैं श्रथवा कम पढ़े हैं श्रीर गाँवों श्रथवा जनपदों में निवास करते हैं।

इसी 'ऐनसाइक्रोनीडिया ब्रिटानिका' में 'फोकलोर' का यह

"१८४६ में डबल्यू० जे० थामस ने यह शब्द सभ्य जातियों में मिलनेवाले असंस्कृत समुदाय की प्रथाओं, रीतिरिवाजों तथा मृद्गाहों को अभिव्यक्त करने के लिए गदा था। शब्दों के अर्थ परि-भाषाओं द्वारा नियत नहीं होते, प्रयोग द्वारा होते हैं और आज़ लोकवार्ता के चेत्र में वह भी आ जाता है जिसे आरम्भ की परिभाषा में जानबूस कर बाहर रखा गया था, यथा लोकप्रिय कलार्ये तथा शिल्प, दूसरे शब्दों में, जानपद्जन की भौतिक के साथ-साथ बौद्धिक संस्कृति भी । मुख्यतः टेलर, फ्रेजर, तथा अन्य अँग्रेज पद्-वैज्ञानिकों के उद्योगों के परिणामस्वरूप, जिन्होंने यूरोपीय जाननृजन के मृद्ध्याहों और परम्परागत रीतिरिवाजों की व्याख्या करने के लिए तथा उन्हें सममाने के लिए निम्नस्तर की संस्तृति में मिलने वाले साम्य के उपयोग करने की ओर विशेष ध्यान दिया, अँग्रेजी परम्परा में फोकलोर (लोकवार्ता) के चेत्र तथा सामाजिक जीवन-विज्ञान के चेत्र की कोई सूद्म सीमा निर्धारित नहीं की जाती आप प्रयोग में साधारण प्रवृत्ति इस फोकलोर (लोकवार्ता) के चेत्र को संकृचित अर्थ में सभ्य समाजों में मिलने वाले पिछड़े तत्वों की संस्तृति तक ही सीमित रखने की है।"

किन्त इससे भी अधिक वैज्ञानिक परिभाषा शार्लंट सोफिया दर्न ने दी है। उन्होंने भी इसका संचिप्त इतिहास दिया है। वह कहती हैं कि लोकवार्ता शब्द, शब्दार्थतः लोक की विद्या (दी लर्निङ्ग श्राव दी पीपिल )-१८४६ में स्व० श्री० डवल्यू० जे० थॉमस ने पहले प्रयोग में आने वाले 'सार्वजनिक पुरावृत्त' (पापुलर लोकवार्ता एिएटिकिटीज ) शब्द के लिए गढ़ा था। यह एक को जाति-बोधक शब्द की भाँति प्रतिष्ठित हो गया है विषय जिसके अन्तर्गत पिछड़ी जातियों में प्रचितत अथवा अपेचाकृत समुन्नन जातियों के असंस्कृत समुदायों में अवशिष्ट विश्वास, रीति-रिवाज, कहानियाँ, गीत तथा कहावतें आती हैं। प्रकृति के चेतन तथा जड़ जगत के सम्बन्ध में, मानव-स्वभाव तथा मनुष्य कृत पदार्थों के सम्बन्ध में, भूतप्रेतों की दुनिया तथा उसके साथ मनुष्यों के सम्बन्धों के विषय में, जादू, टोना, सम्मोहन, वशीकरण, ताबीज, भाग्य, शकुन, रोग तथा मृत्यु के सम्बन्ध में अपादिम तथा असभ्य विश्वास इसके चेत्र में आते हैं। और भी इसमें विवाह, उत्तराधिकार, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ जीवन के रीति रिवाज' तथा अनुष्ठान और त्यौहार, युद्ध, आखेट, मत्स्य-व्यवसाय, पशु-पालन आदि विषयों के भी रीति-रिवाज और अनुष्टान इसमें आते हैं तथा धमगाथाय, ऋवदान ( लीजेंड ), लोक कहानियाँ, साके ( दैलैंड ).

गीत, किम्बद्गितयाँ, पहेलियाँ तथा लोरियाँ भी इसके विषय हैं। संनेप में लोक की मानसिक सम्पन्नता के अन्तर्गत जो भी वस्तु आ सकती है वह सभी इसके नेत्र में हैं। यह किसान के हल की आदृति नहीं जो लोकवार्ताकार को अपनी ओर अकिषित करती है, किन्तु वे उपचार अथवा अनुष्ठान हैं जो किसान हल को भूमि जोतने के काम में लेने के समय करता है। जाल अथवा वंशी की बनावट नहीं, वरन् वे टोटके जो मछुआ समुद्र पर करता है; पुल अथवा निवास का निर्माण नहीं, वरन् वह बिल जो उसके बनाते समय किया जाता है और उसको उपयोग में लानेवालों के विश्वास। लोकवार्ता वस्तुतः आदिम मानव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान, तथा ओषध के चेत्र में हुई हो, चाहे सामाजिक संगठन तथा अनु- धानों में, अथवा विशेषतः इतिहास, काव्य और साहित्य के अपेचाकृत बौद्धिक प्रदेश में।"%

श्रतः लोक-साहित्य लोकवार्ता का एक श्रङ्ग है। किन्तु एक दृष्टि से लोकसाहित्य का केवल एक श्रङ्ग ही लोकवर्ता के श्रन्तर्गत श्रा सकता है। ऐसा भी लोक-साहित्य हो सकता है, नहीं होता ही है, जो लोकवार्ता नहीं माना जा सकता। लोकवार्ता में केवल वही लोकसाहित्य समावेशित होता है जो लोक की श्रादिम परम्परा को किसी न किसी रूप में सुरचित रखता है। वस लोकवार्ता-साहित्य का मूल्य केवल साहित्य की हृष्टि से उतना नहीं होता जितना उनमें सुरचित उन परंपराश्रों की दृष्टि से होता है जो नृ-विज्ञान के किसी पहलू पर प्रकाश डालतीं हैं। इस साहित्य को हम श्रादिम मानव की श्रादिम प्रवृत्तियों का कोष कह सकते हैं। इस प्रकार के लोक-साहित्य की व्याख्या करने में जब यह विदित हो कि उनके मूल में किसी श्राधि-भौतिक तत्व का ही प्रतिबिम्ब है, कि श्रादिम मानव ने सूर्य श्रौर

<sup>॰</sup> बर्न की - 'हैएडब्रु ह आब फोकलोर' नामक पुस्त ह के आधार पर (देखो उपका पृष्ठ ४)। लोकवार्त के विषयों को तीन प्रधान समूरों में काँटा जा सकता है। प्रत्येक समूह में निम्नतिखित विषय हो सकते हैं:

विजलीक साहित्य का अध्ययन ]

अन्धकार के संवर्ष को, अथवा सूर्य और उषा के प्रेम को अथवा साहचर्य को ही विविध रूपकों द्वारा साहित्य का रूप प्रदान कर दिया है, तो उसका यह रूप धर्मगाथा का रूप प्रहण् कर लेता है। तात्पर्य यह है कि लोकसाहित्य का वह अंश जो रूप में प्रकटतः तो होता है कहानी पर जिसके द्वारा अभीष्ट होता है किसी ऐसे प्राकृतिक व्यापार का वर्णन जो साहित्य-सृष्टा ने आदिम काल में देखा था और जिसमें धार्मिक भावनी का पुट भी है—वह धर्मगाथा कहलाता है। इसके अतिरिक्त समस्त प्राचीन मौखिक परम्परा से प्राप्त कथा तथा गीत-साहित्य भी लोकसाहित्य कहलाता है। धर्मगाथाएँ भी हैं तो लोकसाहित्य ही, किन्तु विकास की विविध अवस्थाओं में से होती हुई ये गाथाएँ धार्मिक अभिप्राय से सम्बद्ध हो गयी हैं। अतः लोकसाहित्य के साधारण चेत्र से इनका स्थान बाहर हो जाता है। यह धार्मिक अभिप्राय आरम्भ में तो सहज होता है, उपरांत अभीष्ट अर्थ की चेतना से सम्बद्ध हो जाता है, रिक्तन ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है:

१—वे विश्वास और श्राचरण- श्रभ्यास जो सम्बन्धित हैं—

१-पृथ्वी श्रीर आक्षा से

२-वनस्पति अगत से

३---पशु जगत से

४ — मारव से

म-मनुष्य निर्मित वस्तुकों से

६-मारमा तथा दूसरे जीवन से

७—परा मानवी व्यक्तियों से (जैसे देवताओं, देवियों सथा ऐसे हो अन्यों से)

=-शक्र-ौ-श्रपशक्रनों, भविष्यताणियों, श्रास्ताश-वाणियों से

६—जादू टोनों से

१०-रोगों तथा स्थानों की कला से

#### रं-रोति-रिवाज-

१-- सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाये

२-अविकार जीवन के अधिकार

'एक धर्मगाथा अपनी सरलतम परिभाषा में एक कहानी है, जिससे एक अर्थ संबद्ध है, ऐसा अर्थ जो प्रथम प्रकट होने वाले अर्थ से भिन्न हो। ऐसी कहानी में ऐसा कोई अभिप्रेत अर्थ हैं। यह उस कहानी की कुछ उन परिस्थितियों से साधारणतः विदित होता है जो असा-

धर्म-गाथा का धारण होती हैं, अथवा, शब्द के साधारण अर्थ में, अस्वाभाविक होती हैं' । इसकी व्याख्या करते हुए रस्किन ने आगे बताया है कि .....पाय: प्रत्येक महत्व-

पूर्ण गाथा में तुम्हें ये तीन निर्माण-तत्त्व मिलेंगे— मूलविंदु तथा दो शाखायें। मूलविंदु (बीज) होता है किसी प्राकृतिक सत्ता में: सूर्य अथवा आकाश, अथवा। मेघ या सागर; उपरान्त उसका पुरुष रूप अवतार, जो एक ऐसा विश्वसतीय तथा इष्ट रूप प्रह्मा कर लेता है कि उसके साथ हाथ से हाथ-मिलाये आप ऐसे ही घूम फिर सकें जैसे अपने भाई अथवा बहिन के साथ कोई शिशु; और अन्ततः इस रूप-कल्पना की नैतिक सारगर्भिता जो सभी महान् धर्म-गाथाओं में शाश्वत तथा उपयोगी भाव से सत्य रूप में प्रतिष्ठित होती है।" किन्तु बर्न ने धर्मगाथा को और भी विस्तृत अर्थ दे दिया है। वे धर्मगाथाओं को 'कारण-निरूपक-कहानी' मानती हैं। इसमें विश्व, उसकी उत्पत्ति, प्रलय, जीवन, मरण, मनुष्य, पशु, जातीय-भेद, व्यवसाय-भेद,

३--व्यवसाय-धन्धे तथा उद्योग

४—तिथियाँ, वत तथा त्योहार

५- खेल-कूद तथा मनोर्जन

र-कह्नानियाँ, गीत तथा कहावतें

१ — कहानियाँ ( अप ) जो सची मान कर कही जाती हैं। ( अप ) को मनोरजन के लिए होती हैं।

२-गीत, सभी प्रकार के

३-- इहावतें तथा पहेलियाँ

४-प्रावद कहावतें तथा स्थानीय कहावतें।

प--देखिए 'दी कीन आव दी एअर' जान गस्किन लिखित, पृष्ठ २ !

<--देखिए वही, पृष्ठ १०</th>

त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

धार्मिक उपचार, पैतृक प्रथायें तथा रहस्यमय व्यापारों के कारणां को व्याख्या रहती है। यह कारण प्रायः असम्भव ही होता है, पर जो उन धर्मगाथाओं को मानते हैं, वे उन पर विश्वास मी करते हैं। ।

साधारैंगा लोक-साहित्य में यद्यपि धर्मगाथा के समान समस्त रूप मिल सकता है पर उसमें उस विशिष्ट ऋर्थ की अन्तर्वाप्ति नहीं मिलती जिससे उसका समस्त कथानक मूलबीज के रूप में किसी प्राकृतिक ज्यापार का कोई अंग बन सके। अतः लोक-साहित्य का यह धर्मगाथा सम्बन्धी अंश एक पृथक ही अन्वेषण का विषय है, और हमारी प्रस्तुत योजना भें धर्मगाथाओं के मूल की शोधं पर **उतना ध्यान नहीं दिया जायगा, जितना धर्मगाया**च्चों की उन प्रेर-णात्रों पर जिन्होंने अन्य लोक-साहित्य की सृष्टि में सहयोग दिया है। लोक-साहित्य का बहुत सा ऋंश ऐसा भी है जो पारिभाषिक लोक-वार्ता के बाहर रहता है। यह वह साहित्य है जिसकी मौखिक परम्परा विशेष पुरानी नहीं है, जिसके निर्माता का काल अथवा समय जाना जा सकता है। जो नए विषयों पर नए उद्रेकों के परिणात स्वरूप रचा गया है; और रचा गया है बिना किसी संस्कारी चेतना के। वह समस्त साहित्य जो मौखिक रहा है, श्रीर है; तथा जिसके निर्माण में अभ्यास अथवा अध्ययन ने कोई हिस्सा नहीं लिया। वही हृद्य और मानस की सहज अङ्गित्रम अभिव्यक्ति लोक-साहित्य कही जायगी।

जो लोक-साहित्य लोकवार्ता के अन्तर्गत नहीं आता इसमें प्रमुखता प्राम-साहित्य की रहती है। यों नागरिक लोक-साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस दृष्टि से हमारे लोक-साहित्य के चार भाग हो सकते हैं।

१ लोकवार्ता साहित्य  $\begin{cases} & 2 + 1 & 2 \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$ 

१० देखिए, 'दी हैएडबुक आवं फोकलोर' लेखिका वर्न अध्याय १६, पृ० २६१

धमगाथा-साहित्य की विशेषतात्रा पर उपर मली प्रकार विचार हो चुका है। साधारण लोकपार्ता-साहित्य में हमें लोक-वार्ता के सभी गुण मिलते हैं। इसका आरम्भ भी धर्मगाथाओं के साथ ही मानव की शैरावावस्था में हुआ होगा, यह बिल्कुल सम्भव है कि पहले धर्मगाथा का जन्म हुआ हो, तदनन्तर उन गाथाओं में से आदि-मानव की धार्मिक आस्था का अभाव होता गया और वे गाथाये लोक-वार्त्ता में मात्र लोक-साहित्य का रूप प्रहण करने लगी।

धर्मगाथाओं के मूल के सम्बन्ध में अभी तक हो प्रधान
मत हैं: एक यह मानता है कि धर्मगाथा सूर्य और अन्धकार के
सङ्घर्ष की प्राकृतिक घटनाओं के रूपक पर बनी हैं—पहलें आदि-मानव-समृह ने प्रकृति के इन दिन्य न्यापारों को देखा और इन्हें मूर्त रूप में
शन्द का अर्थ माना, अथवा इन मूर्त विषयों को
शन्द दिये। फिर समय पाकर शन्दों में विकार
का
हुआ और उनमें अर्थ-परिवर्त्तन भी होने लगा, इससे
प्रकृति-न्यापारवाची शन्द दिन्यता अथवा देवत्व
धातक हो उठे। उनमें नैतिक सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया।

धर्मगाथा की उत्पत्ति का मूल शब्दों का रूपकालङ्कार की माँति प्रयोग में निहित हैं। आगे चलकर रूपक का भाव लुप्त हो गया। वे अवस्थायें भी विस्मृत होगयों जिनमें होकर इस शब्द का रूपकवत् प्रयोग हुआ था और शब्द 'धर्मगाथा' का आधार बन गया। यथार्थ में धर्मगाथा भाषा का विकार है, जिसमें वे शब्द जो रूपक अथवा विशेषणवत् थे अपनी स्वतन्त्र सत्ता प्रहण् करने लगते हैं। और यह भूल जाया जाता है कि ये किब के दिये नाम हैं, जिन्होंने शनैः शनः देवत्व प्राप्त कर लिया है।

धर्मगाथा के मूल के सम्बन्ध में दूसरा मत यह रहा है कि ये मनुष्य की असम्य अवस्था में उत्पन्न हुई हैं और इनका सम्बन्ध उस काल के मनुष्यों के कृषिकर्म तथा प्रजनन कर्म से है। कृषिकर्म और प्रजनन कर्म में 'जिन भयों और आशक्काओं का पद-पद पर उदय

<sup>\*</sup> देखो मैक्समूलर के 'लैक वर्ष धान छाईस आव लग्नेज पृष्ट ११।

होता है, उन्होंके आधार पर धर्मगाथायें चर्ली। अतः धर्मगाथा का मूलिवन्दु सूर्य तथा उसके व्यापारों पर निर्भर नहीं करता, वरन कृषि और काम पर निर्भर करता है। फ्रोजर महोदय इस मत के प्रवल पोषक थे। आजकल मेयर (Meyer) महोदय ने पुनः इस मत की प्रवल युक्तियों से पुष्टि करने की चेष्टा की है।

"श्रादिम मानव का अध्यात्म जीवन चिन्ता और श्राशङ्का की तथा यौन-प्रेरणा श्रथवा काम-चेष्टाओं का जीवन है। यह उनके श्राचरण के मूल में रहते हैं। मेयर महोदय ने बाइबिल से दृष्टान्त देकर सममायां है कि मनुष्य भय के कारण ही जीवन में बन्धन स्त्रीकार करता है। श्रादिम मानव का यह भय मृत्यु का ही भय होता है श्रोर यह दुष्ट-प्रेता अथवा जादू-टोनों की शक्तियों के रूप में उसका पीछा करता है। उन्हें श्राशङ्का बनी रहती है कि हो सकता है पृथ्वी श्रथवा ये शस्य-शक्तियाँ समय पर उन्हें उचित सामग्री प्रदान न करें। उनकी इस भयमस्त श्रवस्था में यौन-उद्रेक श्रथवा उनके 'शरीर का चमत्कार' ही उन्हें कुछ निवृत्ति प्रदान करता है। श्रादिम मानव का सांस्कृतिक विकास मनुष्यों की यौन-क्रियाश्रों के ही श्रनुकृत होता है।"

जिस प्रकार धर्मगाथात्रों का उदय हुत्रा है, उससे यह स्पष्ट है कि पहले वे शब्द जो धर्मगाथात्रों में त्राज पात्र बने हुए है किसी प्राकृतिक व्यापार को प्रकट करते थे, फिर उन प्राकृतिक व्यापारों का प्राकृतिक रूप विज्ञुप्त होता गया और धार्मिक कथा का रूप उसने प्रहृण किया। जिसमें उन प्राकृत-व्यापारों के विविध शब्दों ने कथा के दिव्य तथा अलौकिक पात्रों का रूप प्रहृण कर लिया—बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से, कथात्रों की धार्मिक आस्था भो कम हो गयी और वे केवल लोक-गाथाएँ होगर्यों। लोक-गाथाओं में

<sup>\*</sup> दिसम्बर १६४३ के Indian Historical Quarterly में प्रकाशित विनयक्कपार सरकार के A Study of Meyer's Trilogy of Vegitation Powers and Festivals नामक लेख से।

पात्रों के नाम भी लुप्त हो जाते हैं। घटनाएँ और कथा-िधान ही ऐसा रह जाता है जो उन्हें धर्मगाथा से सम्बन्धित रखता है। पात्रों के नाम यदि मिलते भी हैं तो ये नये होते हैं, और मूल धर्मगाथाओं के साभिष्राय शब्दों के रूपान्तर नहीं होते। हाँ, कभी कभी ये रूपान्तर्गत नाम भी इन धर्मगाथाओं में से लोकगाथाओं में चिपके चले जाते हैं। यूरोप की कितनी ही लोकगाथाओं का जियस (Zeus) वेदों का 'घौस' है। पहले प्राञ्चितक-व्यापार है, फिर देवता हुआ और आर्यन्त्रधियों ने उसकी स्तुति की। फिर वह धर्मगाथाओं का अलौकिक नायक बन गया; अब उसकी कथा कहने वाला साधारण जन यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिस 'जियस' के सम्बन्ध में वह ऐसी रोचक कहानियाँ सुनता है, वह कोई पुरुष रूपधारी व्यक्ति नहीं, केवल एक प्राञ्चतिक व्यापार है।

3/ िकन्तु लायल सहोदय ने 'एशियाटिक स्टडीज, सेिकण्ड सीरीज' में 'हिस्टरी एएड फेबिल' नामक छठे अघ्याय में इन दोनों मतों से भिन्न-मत प्रकट िकया है। वस्तुतः अपर दिये हुए दोनों सम्प्रदाय एक ही हैं। दोनों ही यह मानते हैं कि चर्मगाथा का उदय िकसी मानवीय घटना से अथवा िकसी ऐतिहासिक तत्व से नहीं। यह आदिम मानव की उस अवस्था में उदय हुई जब वह मनतः शिशु था और समस्त धर्मगाथा और लोक-कथा-साहित्य या तो दिव्य प्राइतिक व्यापारों के वर्णनों का रूपक है, या अधि-उत्पादन और प्रजनन सम्बन्धी भावनाओं को प्रकट करने का। इन दोनों की दृष्टि में गाथाओं के पात्रों का ऐति-हासिक आस्तित्व नहीं है। िकन्तु लायल महोदय मानते हैं कि 'उनके मूल में ऐतिहासिक तथ्य अवश्य विद्यमान होता है।\*

. इस सम्बन्ध में यह लेखक श्रागे कहता है :

"आख्यान अथवा गाथा में कथा-तत्व और कल्पना तक्ष्व के साथ ऐतिहासिक तथ्य का भी समावेश होता है। नहीं, कथा और

<sup>\*</sup> ताथल (Lyall) महोदय ने लिखा है कि वह कितना ही लघु क्यों न हो; उसी लघु विन्दु पर करूपना के पुट से गाथा का रूप कहा हुआ है। वे मात्र प्राकृतिक व्यापतों के वरूपना प्रस्त पात्र रूप नहीं हैं; तथ्य पर निर्भर हैं। बाद में इतिहास गीया हो गया, कराना कथा प्रधान हो गयी।

कल्पना का मूल-बिन्दु ऐतिहासिक तथ्य अपत्रा घटना होती है। यह लेखक यह मानता है कि धर्मगाया का जब जन्म हुआ उस समय मनुष्य इतिहास और कल्पना-कथा में अन्तर नहीं कर जानता था, अतः उन कथाओं में जो धर्मगाथाओं के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं इतिहास का विन्दु भी है और लोक-गाथाओं का भी। दोनों का जन्म साथ-साथ हुआ है, बाद में इतिहास कथा से अलग होता चला गया, और कथा इतिहास स्ने।"

भारतीय अथिं की धर्मगाथाओं के सम्बन्ध में असा-असा एक और मत प्रकट किया गया है। इसके अनुसार वेद श्लेषार्थी हैं। एक अरो वे प्रकृति के ज्यापारों का वर्णन करते हैं; पर उन ज्या-पारों का वर्णन कुछ ऐसा है कि पूर्ण सन्तोष नहीं होता, इससे उनका दूसरा अर्थ देखना पड़ना है। वह दूसरा अर्थ यह है कि वेदां में यह समस्त वर्णन मानव के शरीर के अन्तिवज्ञान से सुम्बन्ध रखता है। वैदिक मंत्र-दृटात्रों ने मनुष्य के शरीर तिज्ञान का पूर्ण और गम्भीर वैज्ञानिक अध्ययन किया और वेदों की श्रेष्ट भाषा में उसे प्रकट किया। उदाहरण के लिए इन्द्र मस्तिष्क है, सूर्य चैतन्य है, उषा चेतन्य के उदय होने से पूर्व के शरीर के शासक अचेतन केन्द्र हैं, विष्ता मेरुद्गड है, पूषन लघु मस्तिष्क है, आदि आदि । यह बिल्कुल नई स्थापनायें हैं। इनके सम्बन्ध में निश्चय रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस स्थापना के प्रतिपादक वी० जी० रिलि का तो यह कहना है कि इससे वैदिक देवतात्रों से सम्बन्धित सभी गुत्थियाँ सुलम जाती हैं। पर इसकी परीचा अपेचित है। इस मत से भी धर्मनाथाओं का मूल ऐतिहा सक नहीं रहता, धर्मगाथात्रों द्वारा शरीर-विज्ञान को ही रोचक कहानी का रूप दे दिया गया है।\*

• धर्मगाथा-साहित्य के जन्म और उसकी विशेषताओं का इस प्रकार हमें ज्ञान हो गया है।

साधारण लोकवार्ता-साहित्य के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ हो सकती हैं। एक यह कि यह साहिय धर्मगाथा-साहित्य से ही प्रेरणा

<sup>\*</sup> देखिए त्री व जी व रिलि , ऐस व ऐस व एगड ऐस, ऐक व सी व पी व ऐस के हारा जिस्ति 'दी वैदिक गाड्न ऐस फिर्म्स आव स्थलाजी'।

प्राप्त कर उदय हुआ है, पेरिए। से भी विशेष यह कहा जा सकता है कि साधारण लोकवार्ता-साहित्य का आधार धर्मगाथा साहित्य ही है। जिन कथात्रों में धार्मिक आस्था लगी रही, उन्हें एक लोकवार्ता विशेषवर्ग ने विशेष सम्पत्ति की भाँति सुरचित कर साहित्य का लिया, उनके आधार पर विशाल महाकाव्य रचे गये। म्ल? वे समय-विशेष के अनुकूल रूप भी बद्लती रहीं-रूप इदलने से अभिपाय यह है कि लोकवार्ता के पर परा-प्राप्त भएडार में से कभी कोई सामग्री ग्रहण की कभी कोई। कभी विष्णु का महत्व दिया, कभी शिव की, और इस महत्त्व के केन्द्र के आधार पर ही लोकवात्ता में प्राप्त सामग्री को नयी व्यवस्था दे दी गयी। यह तो धर्मगाथा के रूप में रहीं। किन्तु समय बीतत-बीतते महत्त्वं के बिन्दु बदलते गये, नये भावां के अनुरूप पुरानां को डालने की चेड्टा की गयी, और नये नामों का भी निर्माण हुआ, पुरानों को भूला भी गया। इन्द्रका जो सहत्व हमें देव में मिलता है, वह पुराणों में नहीं मिलता, बौद्ध और जैन साहित्य में तो उसका रूप बिल्कुल ही बिगड़ गया है। वरुण का नाम धाद के समय में कोई विशेष महत्व नहीं रखता, किन्तु वेदों में वह प्रमुख है। यह सब तो धर्मगाथा का ही रूपान्तर है। धर्मगाथाओं के दिर्माण अथवा विकास की तीन अवस्थायें मानी जा सकती हैं। आर्गिभक अयन्था में प्राष्ट्रतिक व्यापारों और व्यापार-कर्त्ताओं को वह जीवनधोतक शब्दों के द्वारा अभिन्यक्त करेगा।\*

किन्तु जीवन-व्यापार से विभूषित प्रकृति के थे तत्व और व्यापार मानवीकरण के आरोप, अथवा रूपक के द्वारा सिद्ध हुए नहीं माने जा सकते। उन व्यापारों का आदि-द्रुप्टा प्रधृति के इन व्यापारों को अपनी भाँति ही प्राणियों के व्यापार मानता है। सूर्य, उषा आदि उसके लिए प्राणी ही हैं, अतः उनको वह रूपक अथवा मानवीय

<sup>\* &</sup>quot;For every aspect of the material world have ready some life-giving expression!" Mythology of the Aryan Nations.

व्रजलोंक साहित्य का अध्ययन ]

श्रारोप के द्वारा प्रकट नहीं कर रहा। श्रपने मनोभावों में उस प्रकृति मण्डल को उसने यथार्थतः इसी रूप में देखा है।

इस क्रम से आरम्भिक धर्मगाथाओं का निर्माण हुआ, जो वेद में बिखरी मिलती हैं। माध्यि मिल गाथाएँ वे होती हैं जिनमें शब्दों के यथार्थ अर्थ और विषय या तो बिल्कुल ही विस्मृत हो जाते हैं या अधिकांश विस्मृत हो जाते हैं और उन विस्मृत कड़ियों को जोड़ने के लिए कल्पित कड़ियाँ बन जाती हैं अथवा बनाली जाती हैं। तीसरी प्रकार की गाथायें भी होती हैं, ये शब्द के बहुअर्थों के कारण अथवा एक ही अर्थवाले विविध शब्दुों के श्लेष से उत्पन्न हो जाती हैं।

धर्मगाथात्रों त्रौर लोक-कथात्रों के त्रध्ययन से यह विदित होता है कि इनका मूल बहुत प्राचीन है त्रौर ये संभवतः उस समय अपनी धुँधली रूप रेखा तय्यार कर चुकी थीं जबकि विविध राष्ट्रों और देशों में विभाजित आर्य जन विभाजन से पूर्व शान्ति पूर्वक किसी एक स्थान पर रहते थे।

इस् विचार-विमर्श से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक-वार्ता साहित्य की धर्मगाथाओं का उदय जिन उपादानों और व्यापारों से हुआ उन्हीं से साधारण लोकवार्ता के जा साहित्य की लोकगाथाओं और लोक-कथाओं का भी उज़व हुआ। धर्म-गाथा और लोक-कथा के उदय की श्रीणयाँ संदोप में वों दिखाई जा सकतीं हैं— पहली अवस्था—आदिमानव के मानस द्वारा प्रकृति-व्यापारों का दर्शन, उनका नामकरण, और उनमें अपने जैसे व्यापारों

का ज्ञान-

<sup>\*</sup>But it would be no personification, and still less would it be an allegory or metaphor. It would be to him a veritable reality which he examined and analysed as little as he reflected on himself. It would be a sentiment and a belief, but in no sense a religion.—Mythology of the Aryan Nations.

दूसरी अवस्था—इस ज्ञान के दो रूप हुए; एक ज्ञान ने विकसित होकर उन प्रकृति के व्यापारों के वाचक शब्दों के यथार्थ अभिप्राय को अंशतः अथवा पूर्णतः विस्मृत कर दिया, और उन प्रकृतिवाची शब्दों के विषयों को देवत्व और अलौकिकत्व से विभूषित कर दिया। धर्मभावना का, श्रद्धा अथवा भय का संचार कर दिया। ऐसा प्रकृति के उन तत्वों और व्यापारों के सम्बन्ध में हुआ जो मनुष्य को अपने प्रत्यत्त अनु-भव से उसके दैनिक कार्य-क्रम में हानि-लाभ पहुँ-चाते प्रतीत होते थे।

दूसरे ज्ञान ने विकसित होकर प्रकृति के विविध व्यापारों में भिलने वाली शिचात्रों को हृद्यंगम किया—उन प्रऋति के व्यापारों को कथा रूप दिया, और उनसे उपदेश निकाला।

तासरी अवस्था—पहला ज्ञान धर्मगाथाओं के रूप में धार्मिक आख्यानों का आधार बना। उन्हें मनीषियों ने अपना-कर और भी अधिक श्रद्धा का भाजन बना दिया। इसमें से महाकाव्यों तथा धर्मगाथाओं के परिपक रूप खड़े हुए। यह शिष्ट और विशेष वर्ग की संपत्ति

होता चला गया। इसका रूप भी स्थिर होता गया। दूसरे ज्ञान को साधारण लोक ने अप्ताया इसमें प्रकृति के व्यापारों की शिचायें साधारण कल्पना से विविध रूप प्रहण करती रहीं, यहीं साधारण लोकवार्ता हुई। इसमें या तो मनोरञ्जन की प्रधानता रही, या नैतिक शिचा को। इस साहित्य में कथा-कहानी के रूप में घटनायें तो सुरचित रहीं, पर नामों की रचा न हो सकी। इसकी आधार रूप-रेखा तो हढ़ रही पर उपरी रूप में अनेको परिवर्तन होते गये और रङ्ग भरते गये। यह सर्व-साधारण की सम्पत्ति बनी।

चौथी अत्रस्था—मूल लोकवार्ताएँ अपने अदि स्नेत से पृथक होतो चली गर्यों। वे विविध सानव-समूहों द्वारा विविध भौगोलिक प्रदेशों में ले जायी गर्यों। उन प्रदेशों की भूगोल के अनुसार उस कथा के स्थानों का नामकरण हुआ। ये अधिकाधिक फलने-फूटने लगा। उनको शाखा-प्रशाखार्ये ऐसा नया रूप प्रहण करने लगीं कि मूर्ल से वे बिल्कुल असम्बद्ध प्रतीत होने लगीं। अब ये बिल्कुल ही साधारण लोकिक कहा-नियाँ होगर्यों।

पाँचर्यी अवस्था—ं थे साधारण लोक-कहानियाँ साधारण जन-समुद्राय
में प्रवाहित हो चर्ली और साधारण लोक-मानस ने
इतके समान ढाँचे पर विल्कुल लाँकिक और स्ानीय
कहानियाँ रच डालीं। ऐसी कहानियों को भी प्रेरणा
मिली जिनका उनकी कहानी से कोई सम्बन्ध ही
न रहा।

. <u>वैदिक प्रकृति</u> —उदाहरण के लिए—पहली ऋपस्था में मानव ने उषा को देखा और मुख्य होकर गा उठा—

We see that thou art good: far shines thy lustre, thy burns, thy splendours have flown up to heaven Decking thyself, thou makest bare thy hosom, shining in majesty, thou Goddess Morning.

× × × ×

Thy ways are easy on the hills: thou passest Invincible! Self-! illuminous through waters.

So lofty Goddess with thine ample pathway, Daughter of Heaven bring wealth to give us comfort.

सूर्य के सम्बन्ध में उनके मन में यह धारणा बनी-

सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्। [ऋ०१,११४, "सूर्य दिव्य (देवी) तथा उपोतिष्मती उषा के पीछे पीछे ऐसे ही जाना है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी के।"

मेय त्रोर वर्षा के व्यापार को देखकर उसने इन्द्र की जा कल्पना की वह तो त्रद्भुत ही है। उसने कहा—

यो हत्वाहि मरिणात्सप्त सिन्धुन्योगा उदाजदपथा वलस्य । ऋ॰ २, १२

तथा— यः शम्बरं पर्वतेषु त्तियन्तं चत्रारिश्यां शरद्यन्वविनद्त्। स्रोजायमानं यो ऋहि ज्ञघान

दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ॥ [ ऋ० २, १२,

"Who found out in the fortieth autumn, Sambara abiding in the hills; who slew that dragon boastting of his might, the sprawling demon. He, O men, is Indra."

-Tr. Peter Peterson.

उसने श्रग्नि की प्रशंसा में ये श्रनुभूतियाँ समर्पित कीं-

"Agni born of sacrifice, three are thy viands, three thine abiding places, three the tongues satisfying (the gods); three verily are thy forms, acceptable to the deities, and with them never heedless (of our wishes), be propitious to our praises"

"Divine Agni, knowing all that exists" the have deposited in the whatever are the delusions of the deluding 'Rakshasas'."

"The divine Agni is the guide of devout men, as the sun is the regulator of seasons: may he the observer of truth, the slayer of Vritra, the ancient, the omniscient, convey his adorer (safe) over all difficulties" [Rv. III. 2. 8. Tr. by H. H. Wilson.

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

The heroic Agni is able to encounter hosts and by him the gods overcome their foes.

When (existing) as an emtbryo (in the wood), Agni is called Tanunapat; when he is generated (he is called) the Asura-destroying Narashansa; when he has displayed (his energy) in the material firmament, Matarishwan; and the creation of the wind is in his rapid motion.

× . × × ×

Day by day he never slumbers after he is borne from the interior of the (spark) emitting wood.

[Rv. III. 2. 17.1]
बादलों में मेच के जल को बन्द कर रखनेवाला ऋहि वृत्र है, इन्द्र उसी वृत्र को मार कर वर्षा कराता है। यह इन्द्र सूर्य का ही रूपान्तर है, अग्नि इसका प्रमुख साथी। तभी वेदों ने अग्नि और इन्द्र की साथ-साथ स्तुति की है—

Over powering is the might of these two: the bright (lightening) is shining in the hands of Maghvan, as they go together in one chariot for the (recovery of the) cows, and the destruction of Vritra.

[Rv. V. 6. 1!. Tr. H. H. Wilson, उसने देला अन्धकार और कल्पना की कि यह अन्धकार वर्षों की और प्रभातों को भन्नण किये जाता था, इन्द्र तथा सूर्य ने उन्हें मुक्त किया: "Having slain Vritra, he has liberated many mornings and years (that had been) swallowed up by darkness.

[Rv. IV. 2. 9. उसने कल्पना की कि यह अन्धकारकारिणी रात्रि कोई दुष्प्रवृत्ति छिपाये हुए है, अत: इन्द्र उसे मार डालता है, "Is as much,
Indra, as thou hast displayed such manly prowess,

thou hast slain the woman, the daughter of the sky. when meditating mischief. [Rv. 3. 9. श्रीर उसने उस इन्द्र को उथा के प्रेमी के रूप में चित्रित किया,

"Thou Indra, who art mighty, hast enriched the glorius dawn, the daughter of heaven. वेदों में यही उषा 'सरमा' भी कही जा सकती है। अन्धकार की अधिष्ठात्रों ने पश्चिस का रूप प्रहण किया है, जो सरमा को फुसला लेना चाहती है। रात्रि उषा के प्रथम प्रकाश को अपने चंगुल में कर लेना चाहती है।

इस आरंभ से आगे आदि कवियों ने प्रकृति के इन व्यापारों

में शक्ति के दर्शन किये, उनके हृदय आतंक और श्रद्धा से परिपूर्ण हो उठे, उन्होंने उन्हें देव मान लिया, उनके व्यापार जो यथार्थ में प्रकृति-व्यापार थे, देवतात्रों के त्रालौकिक कृत्यों की कथा बन गये। श्रव सूर्य सूर्य नहीं रहा, वह इन्द्र के रूप में एक ें प्रकृति शक्ति शाली देव हो गया, जिसने वृत्र नाम के ऋहि— सपों के से आकारवाले बादलों का संहार कर डाला, श्रीर स्रष्टि को जल दिया । यह दानव हो गया। इसका आकार-प्रकार सर्पों जैसा कल्पित किया गया । इसे मार कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया तो सरमा प्रत्यच हुई When thou hadst divided the cloud for the escape of ) waters, Sarama appeared before thee. Rv. iv. 2. 6 ] इन्द्र उषा को प्रेम करता है, उसे उपहारों से समृद्ध करता है, उपा वृत्र की बन्दिनी थी, इन्द्र ने उसके वन्धनों को नष्ट कर दिया, उपा मक्त हुई [The terrified ushas descended from the broken waggon when the (showerer of benefits) had smashed it.] वृत्र-विनाश में इन्द्र का साथ अग्नि ने दिया। अग्नि भी श्रश देव हो गया है, मात्र प्रकृति का एक भूत नहीं रहा । पिए ने सरमा को फ़सलाया, उसे इन्द्र से छीन लेना चाहा, पर वह मारी गयी इन्ह के वाण से: जब पिए सरमा को बहका रही थी इन्द्र के विरुद्ध, तब सरमा ने पणि से कहा था : "I do not know that

Indra is to be subdued," "for it is he himself that subdues, you Panis will lie prostrate killed by Indra" और यही होता है। इन्द्र का मित्र अगिन साधारण देवता नहीं, इसने वृत्र के संहार में इन्द्र का साथ दिया है। वह कभी सोता नहीं, वह सबको कठिनाइयों से बचा कर ले जाता है। वह सबका ज्ञाता है। इन प्रकृति व्यापार का यह धर्मगाथा का पूर्व रूप बनने लगा। समय बीतने पर इन्द्र-अगिन जैसे सीधे दिव्य पात्रों का स्थान राम-लद्मण अ अथवा कृष्ण-अल्देव ने महण किया। वृत्र रावण बना, पिण शूर्पण्ला हुई, और परिपक्त धर्मगाथा का पौराणिक रूपान्तर प्रस्तुत हो गया। यह शिष्ट सम्प्रदाय में हुआ, लोक की कल्पना में उपरोक्त आदिक लीन विविध प्रकृति-तत्वों की प्राण्णिक्तप कल्पना ने एक अद्भुत कहानी का ढाँचा खड़ा किया। जिसमें न तो इन्द्र-वृत्र का द्राम रहा न राम रावण का।

इस कहानी का मूल ढाँचा कुछ ऐसा दना: राजकुमार और उसके मित्र घर से चले। उन्होंने एक सुन्दरी की छिव देखी, वह सुन्दरी पानी में रहती थी। वह एक मिर्णधर सर्प के वश में थी। दोनों ने सर्प को मार डाला और सुन्दरी को प्राप्त किया, एक अन्य राजकुमार की दृष्टि सुन्दरी पर पड़ी, उसने चतुर दृती भेजी जो धोखा देकर उसे ले गयी पर राजम्म की मित्र ने पता लगा लिया और वह दूती को धारिणित धता बताकर उस सुन्दरी को छुड़ा लाया, जब राजकुमार और सुन्दरी के साथ वह मित्र भी घर लौटने लगा तो उसने रात में जगकर पित्रयों की बातों से राजकुमार पर पड़नेवाले संकटों को जान लिया। उसने तीनों संकटों से राजकुमार की रत्ता की पर अंत में राजकुमार हठ पकड़ गया कि बताओ तुम्हें इन संकटों का कैसे ज्ञान हुआ तो मित्र ने सब हाल कहा। वह पत्थर का होगया तब राजकुमार और सुन्दरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न

अ "जैना वेडों में अधिन के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह कभी नहीं सोता है से ही लहमगा को लोव-कथा में बताया गया है कि वह बनवास में कभी नहीं सोये।

हुआ उसके स्पर्श या रक्त से वह पाषाण पुनः जीवित हो उठा। यह कहानी इन्द्र-उषा-सस्भी-अग्नि-पणि की ही लोक-कल्पना में जीवित रहनेवाली आगृति है। अग्नि के तीन रूपों से तीन संकटों की कल्पना हुई है। सब संकटों से अग्नि रचा करती है, इससे मित्र द्वारा रचा की भावना लोककहानी में मिलती है। पणि दूती है। अग्नि की सामर्थ्य थीत जाने पर वह पाषाणवत् शीतल और जड़ हो जाती है, और वह तभी पुनरुदीप्त हो सकती है जब पुनः उद्योग किया जाय। वेदों में अग्नि के आरंभिक रूप को प्रथम उत्पन्न शिशु भी कहा गया है—"He (it is) whom the two sticks have engendered like a new-born babé," Rv. V. 1. 10. और यह भी कहा गया है कि उसके कारण बृद्ध युगा हो जाते हैं। "but he has (again) been born, and they which had become grey-haired are (once more) young. [Rv. V. 1. 2.

यह लोकवार्चा विविध दलों के व्यक्तियों के साथ अलग अलग देश में गयी और अपनी उस मौलिक रूप रेखा की रचा करते हुए भी विविध देशों में इसने विविध रूप धारण कर लिये, जिन्हें तुलना करने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि यह एक ही कहानी है जिसने इतने वेष वदल लिए हैं। जर्मनी में यह फेश्फुल जोह (Faithful John) के नाम से प्रचलित है, दिच्या में राम-लदमण की कहानी का रूप लिया, बङ्गाल में 'फकीरचन्द' बनी, ब्रज में 'यार होइ तो ऐसी होइ' के नाम से चल रही है, और भी इसके कितने ही अवान्तररूप इधर-उधर के अनेकों प्रदेशों में मिलते हैं।\*

• इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकवार्ता में हम किसी न किसी रूप में किसी प्राचीन युग को भाँकता देख सकते हैं, वह कहानीकार की मौलिक कल्पना नहीं होती वरन किसी प्राचीन कल्पना का रूपान्तर होती है, और उसके विविध निर्माण-तन्तुओं में ऐसी अद्भुत असम्भावनाओं का समावेश होता है, कि वे किन्हीं

३दें काये ज़ज भारती, वर्ष २ आह ४, ६, ७ संदत् २००३ में लंखा का ज़ज की इसी कहानी पर टिप्पणी।

ब्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

अन्य तत्त्रों को व्याख्या के द्वारा ही संभावना का रूप प्रहण कर। पाती हैं। इन लोक-वार्ताओं के कथा-तत्वों को समक्षते के लिए उनमें काँकते हुए रहस्य का उद्याटन करना अवश्यक होता है।

इन लोक-वार्तात्रों से भिन्न साधारण लोक-साहित्य होता है। इस साहित्य की जड़ें मानव-इतिहास में इतनी गहरी नहीं समायी होतीं। जन-मन इस साहित्य को अपनी अबोध उमङ्गों के कारण समय-समय पर प्रस्तुत करता रहता है, यह उस गरिमा से आवत्त नहीं रहता जिससे लिखित साहित्य रहता है। इसमें मनुष्य के चरा-न्नगा के जीवन-स्पदन उन्मुक्त अवस्था में उद्मुदित रहते हैं। इसमें स्थानीय तत्व बहुत प्रबल रहता है। इसे भी दो प्रकार का माना जा सकता है-एक प्रामीण, दूसरा नागरिक। गाँव श्रीर नगर के वाता-वरण में जो अन्तर है वही इस लोक-साहित्य के प्रामीण और नाग-रिक रूप में अन्तर होता है। यों 'ऐनसाइक्रोपीडिया ब्रिटनिका' में 'फोक' की जो परिभाषा अदी गयी है उसके अनुसार तो नागरिक प्रभाव से बाहर का ही भाहित्य अथवा वार्त्ता लोक-साहित्य अथवा लोकवार्ता मानी जायगी। (किन्तु नगर में भी सभ्यता के स्पष्ट दो धरातज्ञ हो जाते हैं। एक शिचित और शिष्ट-सभ्य वर्ग है जो विशेष क्रप से सभ्यता में प्रवाहित होने वाली नयी नयी फैशनों को प्रहण कर लेता है, और जो स्वाभाविक जीवन की धारा से दूर पड़ जाता है। दूसरा कम-शिचित अथवा अशिचित वर्ग है जिस पर धनाभाव श्रथवा सामाजिक श्रंकुश प्रबल होने के कारण तथाकथित सभ्यता का क्रुन्निम प्रभाव कम पड़ पाता है, उसकी रचना-प्रतिभा जागृत होने पर वह उन बन्धनों को जानती तक नहीं जो बुध-वर्ग ने शास्त्रों के रूप में प्रदान कर दिये हैं, जिनसे संस्कार का एक निश्चित मान और रूचि निर्घास्ति कर दी गयी हैं-वह शिष्टवर्ग की उन सब सुरुचियों से

<sup>\*</sup> देखिये इसी अध्याय का पूर है In its common application however to civilization of western type it is narrowed down to include only those who are mainly outside the currents of u ban culture and systema ic education—Ency. Brit.

वांचत अपनी स्वाभाविक वृत्ति के अनुसारे श्रियामीण वातावरण में जो मौखिक अथवा लिखित उद्गार प्रकट करता है, वह नागरिक लोक साहित्य कहलाता है।

इस साहित्य पर यहाँ तक तो हमने लोक-तत्व की मात्रा के श्राधार पर विचार किया है। इस साहित्य को रचना के रूप की दृष्टि से श्रीर भी कई भागों में बाँट्य जा सकता है। उपर जिन लोक-साहित्य लोक-तत्वों का उल्लेख हुआ है, वह तो इस साहित्य रचना के रूप की सामग्री है, वह सामग्री लोक-कलाकार विविध रूपों में प्रस्तुत करता है, और उन रूपों के कारण वह सामग्री अपना अलग-अलग मूल्य रखने लगती है। साधारणतः हम इस साहित्य को तीन रूपों में पाते हैं। एक - कथा,दूसरा-गीत, तीसरा-कहावतें। लोक-कथात्रों के तीन बड़े विभेद माने गये हैं:-धर्मगाथा, लोक-गाथा (अवदान) तथा लोक-कहानी । धर्म-गाथा के संबंध में ऊपर विस्तृत विचार हो चुका है। फिर भी ऐन्साक्षी-पीडिया ब्रिटानिका का मत और देख लेना चाहिए। उसमें बताया गयाहै कि "As distinct from these last myths have a purpose. They are essentially actiological, or as Mr. Kipling would say "Just-so stories." Their object is to explain (1) cosmic phenomena (e.g. how the earth and sky-came to be separated; (2) peculiarities of natural history (e.g.) why rain follows the cries or activities of certain birds; (3) the origin of human

<sup>&</sup>amp; Asiatic studies Religious and Social, second series by Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D. C. L.

<sup>†</sup>लोक-कथात्रों के संबंध में 'ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में यह उल्लेख है:

<sup>&</sup>quot;Popular stories fall into three main categories; myths, legends and stories which are told primari to provide entertainments."

civil zation (e. g. through the beneficient action of a culture hero like Prometheus; or (4) the origin of social or religious custom or the nature and history of objects of worship." यह धर्मगाथा लोक-गाथा (अवदान) से भिन्न वस्त है, यों कहने को यह कहानी अवश्य है। लोक-गाथा (अवदान) के सम्बन्ध में ऐनसाक्नोपीडिया त्रिटानिका में बताया गया है कि-"Legend may be said to be distorted history. It contains a nucleus of historical fact the memories of which have been elaborated or distorted by accretions derived from myths or from steries of our third kind.'' लोक-गाथा में ऐतिहासिक विनद अवश्य होता है। यद्यपि लायल महौदय के साथ एकमत होकर धर्मगाथात्रों के सम्बन्ध में हम यह नहीं कह सकते कि-The divine myths represented no more than a later chapter of the same story, a furth r development of the fable working upon true events and persons & किन्त लोक-गाथाओं अवदानों के सम्बन्ध में यह मत अत्तरशः सत्यमाना जा सकता है. अवश्य ही एक संशोधन की आवश्यकता है। 'ऐतिहासिक तथ्य' श्रथवा 'ऐतिहासिक व्यक्ति' से सदा यही श्रभिप्राय नहीं माना जा सकता कि वे किसी समय में यथार्थ में हुए ही थे। मानवीय भाव-विकास में बहुधा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति और घटनायें बिल्क़ल कल्पना के होते हैं, वे समय पाकर ऐतिहासिक मान लिए जाते हैं। इस ऐतिहासिक युग में जयचन्द और पृथ्वीराज का जो सम्बन्ध बताया जाता रहा था वह कितना काल्पनिक सिद्ध हुआ है। दूसरे शब्दों में जो लोक-कल्पना थी वह इतिहास के रूप में मानी गयी। यदि उस कल्पना को अन्य कसौटियों पर कस कर अनैतिहासिक सिद्ध न किया होता तो वह ऐतिहासिक ही मानी जाती। 'ट्रेजेडी आव ब्लैक होल' भी अनेकों विद्वानों की टिष्ट में एक चतुर

<sup>\*</sup>शक्रिंड लायल की पुस्तक 'एसियाटिक स्टडीज रिलीजन एगड स्पेशल सेविग्ड-सिरीज।

द्राजनोतिज्ञ के दिमारा की सूफ मात्र है। यद्यपि यह पूर्णरूपेण निश्चय नहीं हो सका है किन्तु किसी भी दिन यह ऐतिहासिक घटना कहानी सात्र सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार राम और कुथ्ण के सम्बन्ध में इतिहासकारों में अभी तक मतभेर है। यह थिल्कुल सम्भव है कि ये राम और कृप्ण 'सूर्य' के ही नाम हों। ग्रम तो वैसे भी सूर्यवंशी कहलाते ही हैं- वे सूर्य की परम्परा में हैं। वेदों में सूर्य अथवा वरुण अथवा उषा अथवा इन्द्र का जिस प्रकार वर्ग्न हुआ है उससे वे शरीरधारी पुरुष भी माने जा सकते हैं - और कालीपरान्त ऐतिहा-सिक मान लिये जायँ तो आश्चर्य की वात नहीं होगी। यूनानी 'जियस' वैदिक 'द्योस' ही है, पर वह ऐतिहासिक व्यक्ति की भाँति माना जाने लगा था। अतः ऐसी समस्त गाथायें जो यथार्थ ऐतिहासिक बिन्दु पर खड़ी की गयी हों, अथवा जिनको किसी समय में एतिहासिक प्रतिष्ठा मिल गयी हो, उन पर बनी हों, वे लोक-गाथायें (अवदान) कही जायँगीं। यह अन्तरशः सत्य है कि "निम्न तथा अपेन्नाकृत अज्ञान में डूबी जातियों में आज भी किसी दुष्ट प्रकृति मनुष्य का प्रेत, उसकी मृत्यु के उपरान्त पूंजा जाता है। उसके विषय से बड़ी विलच्चण चमत्कारक कथायें चल पड़ती हैं, जो मनुष्य अपने शौर्य, दया, त्रथवा किसी मानसिक या शारीरिक शक्ति से अपने समय के लोगों पर अपनी गहरी छ।प लगा देता है वही निरचरजनों में अवदान का विषय वन जाता है।

किन्तु यह कथन ऐतिह।सिक युग में घटनेवाली बातों के लिए है, आदिम-मानव को अपनी जाति में उतने आधर्य के व्यापार नहीं मिल सकते जितने प्राञ्चतिक व्यापारों में। पर अवदान में इससे स्पष्ट है कि प्राचीन इतिहास के ही ध्वंस विस्मृत होने से नहीं बच रहे, वरन आधुनिक युग के भी पुरुषों के वृत्त अद्भुत रूप में प्रस्तुत हैं। भारत में ऐसे उदाहरणों की कभी नहीं है जिनमें एक साधारण-सा व्यक्ति किसी असाधारण घटना के कारण मृत्यु के उपरान्त पूच्य बन गया है। कुछ व्यक्ति अपनी असाधारणता के कारण भी पूजे जाते हैं। रेग्नुका चेत्र के पास सरवर सुलतान की मजार है। यह वहीं सखी-सरवर है जिसकी लोक-गाथा पंजाब में विशेष प्रचित्तत है और

जिनका संग्रह।कैंप्टेन आर० एस० टेम्पल महोदय ने "दी लीजेग्ड्स् आव दी पंजाब" में किया है। अपनी उक्त पुस्तक की सं०२ की लोक-गाथा 'सखी सरवर एएड दानी जती' के आरम्भ में टेम्पल महोदय ने यह टिप्पणी दी है: "यह विल्कुल आधुनिक अवदान है, क्योंकि लेखक ने फीरोजपुर जिले के लंदेके गाँव के लम्बरदार से वातें की हैं। यही वह आदमी है जो अपने को उस लड़के का पुत्र बताता है जिसे दानी के लिए सरवर ने मुद्रों से जिन्दा कर दिया था। " सैयद अहमद सखी सरवर, सुलतान लाखदाता, जो माधारणतः सरवर या सखी सरवर कहा जाता है, पंजाब का सबसे लोकप्रिय आधुनिक सन्त है। सरवर तेरहवीं शताब्दी में हुआ होगा। इसका मजार सुलमान पर्वत के नीचे डेरागाजीखाँ जिले में सखी सरवर दर्रे के मुख पर निगाहा में हैं।"

त्रागरा में 'कुत्रावाला' पूजा जाता है त्रौर त्रगण्जि स्त्री त्रौर पुरुष 'कुत्राबारी मचिल गयी बिगया में' गाते हुए उसे पूजने जाते हैं। यह तो एक साधारण पुरुष था जो एक स्त्री पर आसक्त होने के ्कारण कुँए में गिरा दिया गया था, पर आज वह देवता की भाँति पूजा जाता है और उसके सम्बन्ध में कितने ही गीत गाये जाते हैं। मध्यदेश या बुन्देलखण्ड का 'हरदौल' भी ऐसा ही ऐतिहासिक सम्ब-रित्र व्यक्ति है, जो घर-घर पूजा जाता है। अतः लोक-गाथाएँ प्राचीन वीरों की और सिद्धों की ही नहीं, नये व्यक्तियों की भी हो सकती हैं श्रीर उनमें भी कल्पना का पूरा उपयोग हुआ मिल सकता है। टेम्पल महोदय ने इन लोक-गाथात्रों ( अवदानों ) को छः चक्रों में विभाजित किया है। एक चक्र का नाम उन्होंने रखा है रसाल चक्र, इसमें शीर्य के चॅमत्कारपूर्ण साहसी कार्य मिलते हैं। दूसरे का नाम 'पांडव-चक्न': इसमें महाभारत के प्रकार की गाथाएँ मिलती हैं। इनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में पौराणिक वृत्त से कर दिया गया है, अथवा पौराणिक गाथा को ही लोक-कलाकार ने अपनी कला का विषय बना लिया है। तीसरा चक्र है-शौर्य- श्रीर सिद्धि से मिलाजुला, जिसमें योद्धा सिद्धों की कथा मिलती है। चौथा प्रकार सिद्ध-सम्बन्धी अवदानों का, और पाँचवा चक्र 'सखी सरवर' के अवदानों का

माना गया है। छठा चक उन कथाओं का है जो स्थानीय वीरों से सम्बन्ध रखती हैं। किन्तु लोक-पुरुषों अथवा लोक-घटनाओं के सत्य पर बनी हुई ये प्राचीन तथा नवीन गाथायें अपने विषय और टेकनीक के आधार पर और भी चकों में बाँटी जा सकती हैं। अ

लोक-कथाओं के तीसरे वर्ग के सम्बन्ध में विशेष इतना ही कहा जा सकता है कि जो उपरोक्त दोनों विभागों से भिन्न हैं, उनसे अति रिक्त हैं, वे ही साधारण कहानी कहलाती हैं। साधारण लोक-कहानी को भी केवल मनोरञ्जन की सामग्री मानना संभवतः लोक-कहानी पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं होगा। निश्चय उनमें से अधिकांश केवल बात कह कर मन बहलाने के लिए ही हैं। किन्तु सभी कहानियाँ मनोरञ्जन के लिए नहीं मानी जा सकतीं। श्रॅगरेजी में कहानियों का जो भेद फेबल (Fable) कहलाता है और अपने यहाँ जिसे तन्त्राख्यान या पशु-पित्तयों की कहानियाँ कह सकते हैं वह तो विशेषतः शित्ता के लिए ही होता आया है 'ला फोण्टेन' ने स्पष्ट कर दिया है कि—

'Fables in sooth are not what they appear, Our moralists are mice and such small decr. We yawn at sermons, but we gladly turn To moral tales, and so amused in yarn'

ड।क्टर जानसन ने 'लाइफ ट्रॉव गे' में यह परिभाषा दी है— A fable or apologue seems to be in its genuine state a narrative in which beings irrational and sometimes inanimate (arbores lequntur, non tantum ferae), are, for the purpose of moral instruction, feigned to act and speak with human interests and passions."

अधीमत' बने ने अवदान के सम्बन्ध में लिखा है: "डावशन वे विवर्ण हैं जो विश्वी व्याख्यान करने के लिए नहीं वहें गये।

वरन् उन बातों के सीधे-सच्चे वर्णन हैं जिनको घटित हुआ माना जाता है। जैसे जल-प्लावन, कोई प्रवास, कोई थिजय, पुल का निर्माण अथवा नगर का निर्माण। उसने लोक-गाथाओं (अवदानों) को दो विभागों में वाँटा है। वीर-कथा तथा साके। जो अवदान किसी पुराण पुरूष के शोर्थ की कहानी कहते हैं, वे वीर-कथा (हीरो-टेल्त) कही जाती हैं। इन पुराण पुरूषों के अस्तित्य को निर्विवाद मान लिया जाता है। जिन अवदानों में ऐसे पात्रों के जीवन तथा शौर्य का विस्तृत वर्णन होता है, जो ऐतिहासिक होते हैं वे अवदान 'साके' कहलाबे हैं। पृ० २६२।

भारत में यह अत्यन्त प्रींचेद्ध ही है कि पंचतंत्र की कहानियाँ राजकुमारों को राजनीति सिखाने के लिए कही गयी थीं। ये राजकुमार पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, तभी उन्हें ऐसी कहानियों द्वारा ही शिचा दी गयो। इन तंत्राख्यानों में पशु-पिचयों की कहानियाँ होती हैं, और उन कहानियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की शिचा अवश्य मिलती है।

यहाँ भी यह बात ध्यान में रखने की है कि तंत्राख्यान उन आदि आख्यानों से भिन्न हैं जिनमें पशु-पित्तयों की कहानियाँ हैं, पर उनसे कोई शित्ता नहीं निकाली गयी। ऐसी पशु-पित्तयों की कहानियाँ जिनका सम्बन्ध 'तंत्र' अथवा नीति से नहीं भारत में तथा अन्य देशों में पंचतंत्र की रचना से पूर्व भी प्रचलित थीं, ऐसा शोध से निश्चय हो चुका है। वेदों क्ष तक में पशु-पित्तयों की कहानी अथवा कहानी में पशु-पत्ती किसी न किसो रूप में आये ही हैं। बौद्ध जातकों में तो पशु-पित्तयों सम्बन्धी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, पर वे बहुधा धर्मगाथाओं की ही मान्यता के रूप में हैं, इसलिए नहीं कि वे कोई दूसरा अर्थ रखती हैं, वरन इसलिये कि उनका आद्र धर्म अद्धा से होता है। जातकों में पशु-पित्तयों की कहानियों के साथ नीति अथवा उपदेश का सम्बन्ध हो चला है।

<sup>%</sup> Works by the late Horace Hayman Wilson Vol IV—Hindu fiction P. 84.

इस प्रकार लोकवार्ता के समस्त स्वरूप को हम समक सके
हैं। इस समस्त लोकवार्ता में लोक-मानस का जो रूप प्रत्यच होता
है इसका साधारण आभास भी हमें मिल चुका है। लाई बेकन
ने समस्त कहानी का मूल यह मनो-वैज्ञानिक सिद्धान्त बताया
है। क्योंकि कार्य-व्यस्त संसार विवेकी आक्रा से घटकर है, अतः
कथा से मनुष्य को वह वस्तु प्राप्त होती है, जिससे इतिहास वंचित
रखता है और जब मस्तिष्क सारवस्तु का उपभोग नहीं कर सकता
तो उसे किसी सीमा तक छायाओं से ही सन्तुष्ट कर देता है। किन्तु
यह तो आज की दशा है। मूल में जब लोकवार्ताओं का आरंभ हुआ
होगा, जब मानव जाति का शैशव होगा, तैय मनोरंजक अथवा मनःसंतोष का भाव उनमें नहीं हो सकता। लोकवार्ता के मूल निश्चय ही
मनुष्य की आदिम अवस्था में हैं।

लोकवार्ता में मानव की आदिस स्थिति से आज तक के विकास की विविध सनोभूमियों का हमें पता लग जाता है। लोकवार्ता में लोक-मानस जितनी शुद्ध अवस्था में प्रतिबिन्धित होता और सुरिचत रहता है उतना वह किसी दूसरे साध्यम में नहीं रहता।

यथार्थ में लोकवार्ता में लोक-मानस का प्रचीन रूप प्रकट होता है। आदिम मानव के पास वस्तुओं को समफने का साध्यम उसका अपना ही रूप था। जैसा वह था वैसा ही दूसरों को मानता और सममता था। निश्चय ही वह उनमें प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर सकता था,

वह उनके अस्तित्व में ही विश्वास करता था। सूद्रम भेद-बुद्धि उसके पास नहीं थी कि प्राणों के स्वरूप को समभ सके। वह स्थूल दृष्टि से अपनी कसौटीं के द्वारा मानवेतर सृष्टि के व्यापारों और वस्तुओं को प्रहण करता था। उसका यह बोध एक ही वस्तु के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न होता था उसके इन्हीं मानसिक अनु-भवों को उसकी भाषा व्यक्त करती थी। भाषा का स्वभाव उसके इन्हीं संस्कारों के अनुकूल था काक्स ने लिखा है:

"उसकी मनोवस्था ने ही उसकी भाषा के स्वभाव का निर्ण्य

किया, श्रौर वह अवस्था उसमें, अब जैसे बचों में, उस भावना को कार्य करते प्रकट करती है जो समस्त वाह्य वस्तुत्रों को एक ऐसे जीवन से अभिमंडित कर देती है, जो उसके अपने जीवन से भिन्न नहीं होती। अबने दृष्टिपथ में अनिवाले त्रिविध पदार्थों के मूल स्वभाव अथवा गुणों के सम्वन्ध में उसे कोई निश्चित ज्ञान नहीं था। ेकिन्तु वह जीवन-सम्पन्न था, श्रौर इसीलिए उसकी सममसे शेष समस्त वस्तुओं में भी जीवन होना चाहिए। इसे उन्हें व्यक्तित्वसय करने की त्रावश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं त्रपने सम्बन्ध में त्रात्म-चेतना तथा व्यक्तित्व में भेद नहीं जानता था। उसे अपने तथा अन्य किसी के जीवन की अवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था, और इसी-लिए पृथ्वी तथा आकाश में सभी वस्तुएँ अस्तित्व मात्र के एक ही अस्पष्ट भाव से अभिनिविष्ट थीं। सूर्य, चन्द्र, तारा, वह भूमि जिस पर वह चलता था, वादल, तूफान तथा बिजलियाँ सभी संजीव व्यक्ति थे, क्या वह विना यह सोचे रह सकता था कि उसकी भांति वे सचेतन व्यक्ति भी थे ? उसके शक्दों से ही ऋनिवार्यतः यह त्रिश्वास प्रकट होगा। उसकी भाषा में ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं हो सकता था जिसमें जीवन संबंधी विशेषण का अभाव हो, साथ ही उसमें जीवन के स्वरूप की विभिन्नता अचूक सहज ज्ञान से प्रकट होगी।''''भोमिक संसार के प्रत्येक पहलू के लिए वह किसी न किसी जीवनप्रद मुहाबरे का प्रयोग करेगा। ये पहलू उसके शब्दों की अपेचा कम भिन्न होंगे। एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न समय पर अथवा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में अस्यंत विषम तथा असमवायी भाव जागृत करेगा। "सूर्य से शोक-प्रेरक तथा प्रोत्सा हक, दोनों ही प्रकार के भाव उदय होंगे, ब्रिज़य तथा पराभव संबंधी, परिश्रम तथा असामिथिक मृत्यु संबंधी ... किंतु यह व्यक्तित्वारोप नहीं होगा, और न यह रूपक ( allegory ) ही होगा। यह उसके लिए ऋसं दिग्य वास्तविकता होगी, जिसकी परीचा तथा विश्लेषण उसने उतनाही कम कियाहै जितना कि अपने ऊपर विचार। यह उसका मनोवेग तथा विश्वास, होगा, किंतु किसी भी अर्थ में धर्म नही।" (माइयालाजी आव दि आयन नेशन्स, प्रष्ठ २२ )।

फलतः लोकवार्ता से हमें जो सामग्री मिलती है। वह मानवः की उस अवस्था की है, जब वह सभ्यता से बहुत दूर था। रूसके प्राचीन काल के ये अवशेष अब तक चले आये हैं और वर्तमान सभ्यता की तहों में छिपे हुए पड़े हैं। गोम्मे महोदय ने लिखा है कि "सभ्यता की तुलना में लोकवार्ता की यह स्थिति निर्देश करती है कि उसके निर्माणतत्त्व उस मानवीय भाव की अवस्था के अवशेष हैं जो उस अवस्था की अपेना जिसमें वे आज भिलते हैं अधिक पिछड़े हुए हैं, और इसीलिए अधिक प्राचीन हैं।" ( एथ्नालाजी इन फोक-लोर )। कारण यह है कि सभ्यता के प्रभाव से लोकवार्ता का विकास नहीं हो पाता। लोकवार्त्ता के विकास में व्याघात पड़ने लगता है श्रीर वह श्रपनी उसी प्राचीन मनोदशा श्रथवा स्थिति को यथातथ्य सुरिचत रखे सभ्य समाज के अंतर में प्रवाहित होती रहती है। लोक-वार्ता में उपलब्ध सामग्री में जो मनोदशा प्रकट होती है, उसी के श्राधार पर यह निश्चय हो सकता है कि लोकवार्ता में जातीय तत्त्व मिलते हैं। इसी आधार पर विद्वानों ने लोकवार्त्ता को 'जाति-विज्ञान' (एथ्नालाजी) का सहायक माना है । जातियों का निर्माण उनकी श्रपनी भौगोलिक श्रौर वातावरण-निर्मित परिस्थितियों में घनिष्ठता-पूर्वक होता है। उनके चारों स्रोर विस्तृत प्रकृति की प्रतिक्रिया जिस रूप में भी उनके मस्तिष्क में होती है उसी को वे अपने आचार-विचार में ढाल लेते हैं, और वही जर्ज विकास में रुक जाती है तो लोकवार्त्ता का रूप ग्रह्मा कर लेती है। इसके लिए भारतीय आदिम मनुष्यों के एक वर्ग खोंड के प्रचलित विश्वास को लिया जा सकता है। खोंड लोग अभी कुछ वर्ष पूर्व तक मनुष्य विल दिया करते थे। इस बलि के यंत्र अब तक कहीं-कहीं दिचण भारत के इन लोगों के गाँवों में मिल जाते हैं। यह मनुष्य बिल यूरो तथा तारी नाम के देवी-देवतात्रों के लिए दिये जाते थे। ये देवता मूमि की उत्पादिका मातृ-शक्ति के प्रतीक होते हैं। थर्स्टन महोद्य ने शोध करके इस बलि के आरंभ का यह कारण बताया है कि एक भूमि दलदल पड़ी हुई थी, लोगों को बड़ा कष्ट था। अन्न उत्पन्न कैसे हो ? एक बार एक स्त्री उस द्लद्ल के पास एक पेड़ की कोई शाखा तोड़ने गयी। उसका

हाथ उस पेड़ के चिरे हुए भाग में द्व गया श्रीर उससे खून की कितनी ही बूँदें दलदल में गिर पड़ीं। लोगों ने देखा कि जहाँ खून की वूँदें गिरी थीं वह मूमि सूख गयी है और काम के योग्य हो गयी है। इस घटना ने उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि भूमि मनुष्य के रक्त की बलि चाहती है, त्रीर तब उन्होंने वड़ी धूमधाम से इस बलि का आयोजन किया। आज भी इस बलि के सम्बन्ध में कर्वातें उस आरंभ कालीन घटना से श्रादिम वृत्तियां मिलती हैं। बलि का स्थान ऐसा दूँ हा जाता है जहाँ भूमि फटी हुई हो, अर्थात् उसका मुँह खुला हुआ हो। बिल के लिए एक चिरा हुआ। वृत्त या लकड़ी का कुन्दा काम में लाया जाता है। ऋौर बलि-पात्र को उसकी दो शाखाओं में भीच दिया जाता है (कास्ट्स एंड ट्राइब्स आफ सदर्न इंडिया)। यह अदिम मनुष्यों का विश्वास लोकवार्ता में अभी तक प्रचलित है त्रौर उनकी मनोबस्था का यथार्थ चित्र उपस्थित करता है। यहीं हमें विदित होता है कि मनुष्य-बलि का मूल कारण क्या था श्रोर क्यों वह प्रचलित हुई ? श्रब यदि इस बलि का इतिहास देखा जाय तो विदित होगा कि विविध जातियों में संसार भर में यह कुछ न कुछ ऐसे ही रूप में प्रचलित है। पर इसका विकास रुक गया। यह एक जाति की देन थी। दूसरी जाति ने उसे प्रहण कर उसे अपना जैसा रूप दिया। वेदों में शुनःशेप और वरुण की घटना इस भारतीय त्रादिम जातियों की मानव-बलि के विरोध में हुई होगी। शुनःशेष की बलि देने के लिए जो तर्क और युक्तियाँ अर्थ गर्णों ने दी हैं और जिस प्रकार शुनःशेप से कहा है कि "हमने तो तुरहें तुरहारे पिता से लिया है। दोष तुम्हारे पिता का है," वह सब अनार्य मनुष्य-बिल के अनुष्ठान में भी मिलता है। वेदों में इस प्रकार आदिम मानव-बिल के अनुष्ठान का विरोध है। वेदों में यद्यपि मानव-बिल के विरोध का भाव प्रधान है, फिर भी आदिम मानव के भावों के लक्त्रण उसमें त्रवस्य विद्यमान हैं । हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित के स्थान पर शुनःशेप प्रहरा किया जाता है, क्यों ऐसा संभव हुआ ? अजीगर्त से क्रय कर लेने पर विना इस कल्पना के कि रोहित काही रूप शुनःशेप है

वरुण का उसकी बिल के ही सन्तुष्ट होने का कोई आधार नहीं है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में अनुकरणात्मक टोने (इमीटेटिव मैजिक) का रूप विद्यमान है। आदिम मनुष्यों में जहाँ एक यह भाव मिलता है जो उपर बताया जा चुका है, कि वह अपने जैसे रूप के अनुरूप ही सृष्टि को समभता है, वहाँ एक भाव यह भी मिलता है जो फ्रेजर महोदय ने स्पष्ट किया है, कि वह प्रश्रृति और परा-प्रवृति में अन्तर नहीं कर पाता:

"श्रिधिक सभ्य जातियों द्वारा प्राकृतिक तथा परा-प्राकृतिक में जो अन्तर साधारणतः किया जाता है, उसे असभ्य (सैवेज) नहीं कर सकता। उसके लिए एक बड़ी सीमा तक विश्व संचालन परा-प्रावृतिक प्रतिनिधियों द्वारा होता है अर्थात् उन व्यक्तित्वधारी प्राणियों द्वारा, जो उसके अपने जैसे मनोवेगों तथा प्रेरणात्रों के वश कार्य करते हैं, जो उनकी पुकार पर उनकी ही भाँति करणा से द्रवित होते हैं, उनकी ही भाँति आशाओं तथा आशंकाओं से स्पंदित रहते हैं। इस प्रकार उद्घावित विश्व में उसे अपने हितार्थ प्रवृति की गित को अपनी शिक से प्रभावित करने की सीमा ही नहीं दीखती।" (दि गोल्डन बाउ, प्र० ६)

इस प्रकार परा-प्रहित की असीम शक्तियों को अदने द्वारा परिकल्पित तथा सञ्चालित समभने की धारणा उसमें इतनी बद्धमूल हो जाती है कि वह अपने को ही सर्वशक्तिमान समभने लगता है। "यह एक मार्ग है जिससे नर-नारायण (मैन-गाड) का भाव प्राप्त होता है" (वही)। अन्य प्रकार से भी आदिम मानव इस भावभूमि पर पहुँचता है। जहाँ आदिम मनुष्य यह मानता था कि आत्मिक शक्तियों से (अभिप्राय परा-प्राइतिक से है) जगत परिन्याप्त है, वहाँ वह सहानुभूतिक टोने (सिम्पथेटिक मैजिक) में भी विश्वास करता था। उसका यह विश्वास दो सिद्धान्तों पर निर्भर करता था: १—समान से समान उत्पन्न होता है, दूसरे शब्दों में कार्य कारण के ही अनुरूप होता है। इसी विश्वास के आधार पर मानव यह मानता रहा है कि यदि वह किसी का विशेष रूप से अनुकरण करे तो वह जिस रूप में अनुकरण कर रहा है उसी रूप में अनुकरेण्य को करने

के लिए विवश कर देगा। इसी सिद्धान्त पर अनुकरणात्मक टोना चलता है। किसी व्यक्ति का पुतला बना कर उसे मारने का उद्योग इसी का परिणाम है। २—जो वस्तुएँ पहले कभी सम्पर्क में रही हैं, पर अब उनका विच्छेद हो गया है, वे एक दूसरे पर वैसा ही प्रभाव

डालती हैं जैसा वे परस्पर सम्पर्क में रहने पर श्रादिम डालतीं। यहाँ पर भी सहानुभूतिक टोने का मनोवृत्ति का अस्तित्व है। परस्पर एक अनुल्लंध्य सहानुभूति विकास इन पदार्थों में हो जाती है। फलतः ऐसे विश्वास प्रचलित हैं कि बालक के दृध के दाँत उखड़ने पर चूहे के विल में डाल देने चाहिए, इससे चूहे के जैसे दाँत निकलेंगे। यह विश्वास केवल भारत में ही नहीं, संसार के कितने ही भागों में है। इस समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकवार्ता में आदिम मनोवृत्ति का अवशेष आज भी विद्यमान है। उसके रूप का विकास कैसे-कैसे हुआ है, इसको संत्रेप में यहाँ यों दे सकते हैं।

१—आदिम मानव-प्रकृति से सम्पर्क, २—प्रकृति में अपनी ही प्राण-प्रतिष्ठा, ३—प्रकृति में परा-प्रकृति का आरोप, ४—परा-प्रकृति की अपने रूप में परिकल्पना, ४—प्रकृति की परा-प्राकृतिक व्याप्ति के कारण कार्य-कारण और अंश-अंशी की घनिष्ठ प्रभावशीलता।

पहली अवस्था में मानव-प्रकृति का सम्बन्ध उत्पादिका मातृ-शिक्त और प्राकृतिक दिव्य रूपकों की कल्पना को जन्म देगा। दूसरी अवस्था में वह इन तत्वों में अपने जैसे जीवन-व्यापारों के अस्तित्व में विश्वास करता हुआ, प्रकृति के विविध उपादानों को प्राणवान परिकल्पित करेगा। इस परिकल्पना में पूर्व दिव्यता की प्रतिक्रिया परा-प्रकृति का भाव उद्य कर देगी। यह प्रकृति के परे किसी कर्तृत्व शक्ति में विश्वास पैदा कर देती है। तब उस परा-प्रकृति की वह अपने अन्दर परिकल्पना करने लगता है। वह अपने में असीम शिक्त मानने लगता है। इस प्रकार प्रकृति, परा-प्रकृति और पुरुष में एक पारस्परिक व्याप्ति का भाव स्थापित हो जाता है। इससे कारण और कार्य के साम्य, तथा अंश-अंशी की प्रेमविषयक घनिष्ठता परिपक्त होती है। इसी में टोने-टोटके का मूल है।

प्रकृति के सम्पर्क से आदिस मानव के मानस में दो तत्वों से दो प्रकार की मानसिक स्थिति हो जाती है-यह प्रकृति के उत्पादक व्यापारों को देखता है। प्रथ्वी को फोड़कर निकलने वाले हरे और दृढ़ श्रंकुर उसका ध्यान श्राकर्षितं करते हैं। बड़े-बड़े वृत्त, श्रपनी अपनी शाखाओं और फलों के साथ पिचयों के कुदुम्बों को आश्रय दिये हुए, उसमें श्रद्धा का भाव उदय करते हैं। इनके पास वह जाता है, उन्हें देखता है। इनका आन्तरिक रहस्य नहीं समफ पाता। इसर् तत्त्र से उसका मानस प्रश्नित की उत्पादिका-शक्ति को मानने लगता... है। उसका ऋपने मन में स्थित काम-त्रिकार भी शरीर की इन्द्रियों को विशेष तरङ्गित करके, उसकी चेतना में उस व्यापार के प्रति विशेष रहस्य श्रीर श्रद्धा को जन्म देता है। इस समस्त निजी-सम्पर्क के जगत में वह प्रकृति-पूजा को प्रतिष्ठित कर देता है। वृंच तथा पशु-पिचयों और मानव के जगत में उसे कोई त्रिभेद और विभाजन करने वाली भितियाँ समभ में नहीं ऋातीं। वह ऋपने से पूर्व उन्हें जगत में विद्य-मान देखता है, श्रौर उनसे श्रपनी उत्पत्ति तक मानने लगता है। जिस वृत्त, पशु तथा पत्ती का उससे निकट और ऋधिक सम्पर्क होता है, उसी में वह अपने पूर्व-पुरुष की धारणा बना लेता है। वह उसके लिए कि शीन किसी रूप में वर्जित भी हो जाता है। दूसरा तत्वे सौर-मंडल और आकाश के तत्वों और उनके व्यापारों का है। वह सूर्य, चन्द्र, तारा, उषा, संध्या, इन्द्र-धनु, बाद्ल, विद्युन, जल-वर्षा, घन-गर्जन आदि को देखता है, पहले अवाक होता है, फिर उनके रहस्य को अपनी अादिस बुद्धि से हल करता है। ये ज्यापार परा-प्रकृति के भाव को विशेष जागृत करते हैं। वह इन सौर-मण्डल के व्यापारों को सममने के लिये विविध अटकलें लगाता है और उनके व्यापारों की कथायें कहता है। उनमें पूजा का भाव भी उद्य होता है। प्रकृति के पार्थिव-व्यापार ऋौर सौर व्यापारों का वह सम्बन्ध जो उत्पादन की प्रक्रिया का ऋंश बनता है, पूजा और बाल का इष्ट बन जाता है। इसमें लोक-धर्म, विविध टोने-टोटके, और तन्त्र का मुल मित्रहित है। उत्पादिका-प्रक्रिया के ऋतिरिक्त आकाश और सौर जगत के व्यापारों में अध्यात्त्र का मूल विदित होता है। यह दिव्य

मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

भावों से देवतात्रों के त्रस्तित्व का सुभाव करते हैं, उनके व्यापारों की एक परम्परा निर्धारित कर देवतात्रों की गाथात्रों का निर्माण करते हैं। यही गाथाएँ समय पाकर साधारण कहानियों के रूप में चल पड़ती हैं। दिव्य त्रंश का लोप हो ज़ाता है, साधारण जन का भाव रह जाता है। इसे इन्द्र, त्राग्नि, उषा, सरमा, गृत्र-पणि की वैदिक कल्पना से लोक-कहानियों के विकास के उदाहरण से सममा जा सकता है।

पहली दृष्टि में उषा है, सूर्य है। सूर्य उषा का प्रेमी, उसका पीछा करता द्याता है। रात्रि है, जो उषा को मुक्त नहीं करती, त्रथवा द्रपने चंगुल में फाँस रखनां चाहती है। दूसरी बार उषा 'सरमा' दन जाती है, सूर इन्द्र हो जाता है। उषा को प्रातःकाल बन्धन में रखने वाले बादल वृत्र बन जाते हैं। त्रब एक कहानी का पूर्व रूप खड़ा हुत्रा। इन्द्र उषा को प्रेम करता है, उसे उपहारों से समृद्ध करता है। उषा वृत्र की बंदिनी थी। इन्द्र ने उसके बन्धनों को नष्ट कर दिया, उषा मुक्त हुई। वृत्र का रूप दानव का रूप हो गया। वह ऋहि-सर्प बन गया। इन्द्र ने उसे मार डाला और जल को मुक्त कर दिया। वृत्र-विनाश में इन्द्र का साथ अग्नि ने भी दिया। अग्नि भी श्रब देव हो गया। अन्धकार को पिए का नाम मिला। पिए ने सरमा को फुसलाया, उसे इन्द्र से अपने अधिकार में कर लेना चाहा, पर वह मारी गयी इन्द्र के वाण से।

इन्द्र का मित्र अग्नि वृत्र-संहार में सहयोग देता है। वह कभी सोता नहीं, वह सबको कठिनाइयों से बचाकर ले जाता है। वह सर्वज्ञ है। समय बीतने पर इन्द्र अग्नि जैसे सीधे दिञ्यपात्रों का स्थान राम-लक्ष्मण अथवा वृष्ण बलदेव ने प्रहण किया। यह विशिष्ट समुदाय में हुआ, साधारण लोक इस ज्यापार को अपनी साधारण वृत्ति से साधारण कहानी का रूप देने लगा।

यह तो लोकवार्ता क, मूल-मानस है, किन्तु जैसा गोम्मे महो-दय मानते हैं लोकवार्ता पर नृतत्वों का प्रभाव पड़ता है, और वे

क्षेष्ठ देख' यही श्राध्याय पृ० १६-२१

लोकवार्त्ता में नयी मानसिक स्थितियों को समाविष्ट कर देते हैं। श्रतः वर्तमान लोकवात्ती में केवल श्रादिम श्रसंस्वृत मानव का विश्वास और विचार मूलतः तो विद्यमान मिलेगा, **%** पर वह दूसरे तत्वों से भी अनुप्राणित प्रतीत होगा। प्रभाव हमें सर्वत्र ही लोकवार्ता में कई मानसिक धरातल मिलते हैं। ब्रज में जन्ति के गीतों में से एक गीत में यह आया है कि एक वरध के मूत्र का हाथ से. स्तर्श हो जाने से नंद गर्भवती हो गयी। यह विश्वास काफी पुराना है। जिस युग में मानुव उत्पादन की कार्य-कारण प्रणाली का यथार्थ ज्ञान नहीं रखता था, उस समय इस भाव की कल्पना हुई होगी। एक कहानी में किसी दानव के प्राणों के अन्यत्र किसी पत्ती में रहने का विश्वास मिलता है। उस पत्ती अथवा मक्खी को मार डालने पर वह दानव भी मर जाता है। एक नायक के प्राण उसकी तलवार में है। रक्त में प्राण रहने के विश्वास ने उस कहानी को जन्म दिया होगा जिसमें "गौरा पारवती" उँगली चीर कर एक बूँद मुँह में डाल कर मृतक को जीवित कर देती हैं। यही रक्त की बूँद आगे चलकर 'अमृत' का नाम पा लेती है। अब उँगली में रक्त की बूँद नहीं अमृत है। रक्त की प्राणप्रदा उत्पादिका शक्ति का विश्वास अत्यन्त प्राचीन है। इस प्रकार विविध काल और जाति के मनोविज्ञान ने लोकवार्ता को निरन्तर प्रभावित किया है।

लोकवार्ताकार ने अपने विश्वासों के अनुरूप पहले वस्तु को स्थूल रूप में विस्तार से देखा है फिर उसके प्रतीक को ही रखा है। प्रतीक ने प्रसङ्गानुकूल अर्थ बदले हैं और वार्ता का रूप बदल दिया है। अतः लोकवार्ता का अध्ययन इतना ही रोचक है जितना कि भाषा-विज्ञान का, वरन लोकवार्ता का अध्ययन उससे भी अधिक रोचक है, क्योंकि यह शुष्क नहीं हो पाता। जन-जीवन की विविध अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें सामने आती हैं। लोकवार्ता केवल रोचक ही नहीं उपयोगी भी है।

'जन' की त्राजतक प्रायः उपेत्ता रही है। उस हा यथार्थ परि-

चय वार्ता में ही है। जन-जीवन को सुधारने के लिए आज तक कितने ही आन्दोलन हुए हैं, उनमें जन-जीवन की उपेचा तो मिलती लोकवार्ता ही रही है, अत्याचार भी विशेष रहा है। 'जन' को समभने के लिए लोकवार्ता का ज्ञान परमावश्यक है। विना उसके 'जन' की मानवीय आवश्यकताओं को ठीक-ठीक नहीं समभा जा सकता। साधारण जन की समस्यायें सामाजिक निर्भाण से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। यही नहीं समाज के मूल-तत्यों का ऐतिहासिक मूल्याङ्कन विना लोकवार्ता के असम्भव है। अब तक इतिहास की प्रगति वाह्य-जीवन के स्थूल घटनाचक्र को लेकर हुई। अब इतिहास मानव के आन्तरिक निर्माण की कहानी होने जा रहा है। अब लोकवार्ता ही उन शक्तियों का संघर्ष प्रकट करेगा जिनसे वह अन्तर्निर्माण हुआ है।

क्रोजर महोदय ने बताया है कि—Yet of the benefactors whom we are bound thankfully to commemorate, many, perhaps most, were savages. For when all is said and done our resemblances to the savage are still far more numerous than our differences from him, and what we have in common with him, and deliberately retain as true and useful, we owe to our savage forefathers who slowly acquired by experience and transmitted to us by inheritance those seemingly fundamental ideas which we are apt to regard as original and intuitive. (The Golden Bough pp. 449)

सामाजिक संविधान त्रोर रीति-रिवाजों की जटिल रूपरेखा का स्पष्टीकरण लोकवार्ता से ही हो सकता है। सभ्यतात्रों के विविध सङ्घर्ष कैसा प्रभाव जन-जीवन पर डालते हैं यह भी इसी से प्रतीत हो सकता है। लोकवार्ता का त्रेत्र बड़ा विस्तृत है और किसी सीमा तक जानीय लन्न्णों से युक्त रहता है जिससे स्थूल ऐतिहासिक संकुचित सीमाओं के वैविध्य में से मानव के ऐक्य का रहस्य भाकता मिलता है। समाज का आन्त्ररिक विधान (Texture) जिन तीलियों पर बना है उनकी मौतिक व्याख्या लोकवार्ता के पास ही है। इस प्रकार लोकवार्ता एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विज्ञान माना जा सकता है।

र्फलतः लोकवार्ता विज्ञान है और लोकवार्ता साहित्य का अध्ययन एक उपयोगी कार्य है। विविध सभ्यताओं, संस्कृतियां और समाज-निर्माण के धरातलों का यथार्थ निर्णय इस विज्ञान के द्वारा हो सकता है। तभी आज देश-विदेश में इस 'विज्ञान'

इस त्रेत्र के की ओर अधिकाधिक दृष्टि जा रही है और अधिका-अप्रणी धिक इस पर अध्ययन और मनन हो रहा है। पर लोकवार्ता पर आधुनिक काल में ही ध्यान दिया गया

हो ऐती बात नहीं है। पाश्चात्य-जगत में लोक-जीवन और उसकी अभिव्यक्तियों की ओर सत्रहर्वी शताब्दी में ही आकर्षण् हुआ था। जोहन श्रोन्ने ( John Aubrey ) ने १६८७ में 'रिमेन्स श्रॉव जैंप्टि-लिस्मे एएड जुडाइजन' पर जो नोट लिखे थे और जो 'करोलाइन एिटक्वेरियन' ( The Caroline Antiquarian ) में १८८१ में छपे े थे, "वे यहूदियों तथा अन्य साधारण जन के लोकवात्ता से\_सम्बन्धित थे। विशप पीरी ( Perey ) ने १८ वीं शती में 'रेलिक्स आव एन्श्येएट इंगलिश पोइट्री' में लोकगीतों को ही स्थान दिया था। १६ वीं शती के पूर्व भाग में सर वाल्टर स्काट के प्रभाव से लोक-गीत श्रोर काव्यों में रुचि अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। १७७७ में जोहन बार्ड की 'आवजर्वेशन आन दी पोपुलर एरिटिक्वटीज आव. दि बिटिश आइल्स' प्रकाशित हुई। १८२६ में होन की 'ऐवरीडे बुक' १८२६ में। 'ईयर बुक' भी। इनमें भी लोकवात्ती सम्बन्धी साहित्य था। किन्तु इस दिशा में दो जर्मन बन्धुओं का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये हैं प्रिम बन्धु, इनकी 'किएडर ऋएड हउसमॉर्खे' १⊏१२ में तथा. 'देउत्स्के माइथालोजी' १८३४ में निकली। इनके इन उद्योगों से लोकवार्त्ता सम्बन्धी प्रयत्नों को वैज्ञानिक धरातल मिला। इन्होंने लोकवार्त्ता क्हानियों श्रोर लोक-विश्वासों तथा मृद् याहों के अध्ययन का आधार वैज्ञानिक ही नहीं बनाया, वरन् तत्सम्बन्धी समस्यात्रों को संकुचित स्थानीय दृष्टि से न देखकर उदार और विस्तृत दृष्टि से देखा। इस दृष्टिसे ग्रिम वन्धुत्रों का लोकवार्ता में बहुत महत्व है। वे

प्रथम व्यक्ति साने जा सकते हैं जिन्होंने इसको वैज्ञानिक रूप दिया। इस उद्योग के उपरान्त लोकवात्ती के अध्ययन की ओर बहुत प्रवृत्ति बढ़ी। संस्कृत का आविष्कार हो चुका था। वेदों को प्राचीनतम साहित्य माना जाने लगा था। इसी वैदिक आधार पर लोकवार्ता के अध्ययन का वैज्ञानिक अनुसन्धान किया गया। इस अध्ययन प्रणाली का सबसे अधिक पोषण मैक्स्ममूलर ने किया था। वैदिक वार्त्ता की दृष्टि से विविध लोकवार्ताओं के अध्ययन की प्रणाली भाषा-विज्ञान पर ही विशेष निर्भर करती थी छ। विद्वानों ने सिद्ध किया है कि वे भाषा-वैज्ञानिक मौलिक निष्कर्ष भ्राप्तक थे श्रीर इनसे वार्त्ता के मूल का उचित अनुसन्धान नहीं हो सकता था। तब इस चेत्र में ई० बी० टेलर अवतीर्ण हुए और उनके पश्चात् सर जेम्स फ्रोजर । फ्रोजर महोदय ने अपने 'दी गोल्डन बो' के पहले संस्करण की भूमिका भें यह स्पर स्वीकार किया है कि "डा० ई० बी० टेलर के प्रन्थों को पढ़ने से ही मुक्तमें समाज के प्राक् इतिहास में रुचि जागृत हुई थी और उनके प्रन्थों ने ही मेरे मानस-चतुत्रों के समन्न वह लोक प्रस्तु । कर दिया था जिसका मैं स्वप्न भी नहीं देखता था।" पर फ्रोजर महोदय ने साथ ही लोकवार्त्ता के दो और स्तम्भों का उल्लेख भी किया है। एक है मत्र्हार्ट त्र्यौर दूसरे हैं डवल्यू० रावर्टसन स्मिथ । 'मत्र्हार्ट' ने तो इस शास्त्र और विज्ञान के लिए अपना जीवन ही अर्पित कर दिया था। उन्होंने जो कुछ लिखा था वह सब उनके जीवन-काल में प्रकाशित नहीं हुआ। उनके लिखे सब अप्रकाशित मन्थ बर्लिन के विश्वविद्या-लय के पुस्तकालय में जमा कर दिये गये थे। १८७४ ऋौर १८७७ में दो छोटी-छोटो रचनायें प्रकाशित हुई थीं। फ्रोजर ने 'मन्न्हार्ट' की कृतज्ञता स्वीकार की है। पर डवल्यू० रावर्टसन स्मिथ की बहुत प्रशंसा की है। इन्हीं स्मिथ महोद्य के प्रभाव से फ्रोजर महोद्य ने

<sup>\*</sup> इस सम्बन्ध में मैक् अमृत्तर के प्रन्यों के आतिरिक्त रेव॰ सर जी॰ इबस्यू॰ काक्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनकी 'दी माइ यालाजी आव आर्टन रेम्शन्स' १८७० में प्रकाशित हुई।

<sup>†</sup> ऐनसहक्रोपेडिया ब्रिटानिका।

लोकवार्ता के विधिवत् अध्ययन करने की प्रेरणा प्राप्त की। इसी प्रेरणा का परिणाम था लोकवार्त्ता का सहान प्रनथ 'दी गोल्डन बो' जो तीन भागों में १८६० में प्रकाशित हुआ। इसी भूमिका में स्पष्ट शब्दों में फ्रेजर महोदय ने लिखा है—

"अतः अयों के आदिम धर्म के अनुसन्धान का कार्य या तो खेतिहरों ( peasantry ) के मूड़माहों, विश्वासों और रीति-रिवाजों से आरम्भ होना चाहिये, या उनका उपयोग करते हुए निरन्तर उसका संशोधन और नियन्त्रण होते रहना च हिये। जीवित प्रथानों की साचियों के समज्ञ पूर्वकालीन धमें के निषय में प्राचीन प्रन्थों की साची का विशेष बहत्व नहीं है।" 🕻 फ्रोजर महोदय की दृष्टि में प्रथ-साहित्य विचार प्रवृत्ति को इतनी तीव्र गति प्रदान कर देता है कि वह जन के मौखिक साधन से प्रचारित मन छोर विश्वासों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। इन लोकवार्ताओं के आर्रिम्भक विचारकों ने अपने से पूर्व की प्रणाली को बदल दिया। अब लोकवार्त्ता की व्याख्या के लिए वेदों की त्रोर देखने की अवश्यकता नहीं रह गयी। लोकबात्ती के मूल का अनुसन्धान अशिवितों, असम्यों और हवशियों के आचार-विचारों और उनकी प्राक् ऐतिहासिक परिस्थितियों और आव-श्यकताओं में किया जाने लगा। इस प्रकार अनुसन्धान की दिशा बदली। फिर भी पर्याप्त संघर्ष दोनों मतों में रहा। इस समय तक सभी त्रेत्रों में लोकवात्तीओं का सङ्कतन करने का उद्योग हो उठा था। फ्रोजर ने सभी प्रमुख देशों के निम्नस्तर के आचारों, विश्वासों, मूढ़-प्राहों का संप्रह करके उनकी तुलना के आधार पर गहरे निष्कर्षों की स्थापना की है। फ्रोजर महोद्य के उद्योगों के फलस्वरूप लोकवार्त्ता-शास्त्रियों की दृष्टि आर्य चेत्र से बाहर भी गयी और विशेष विस्तृत हुई। ऐंड्र लैंग ने इस विचार को और भी अधिक फैताया। अब तक साधारण जन में धर्म के जो रूप मृद्याह आदि के रूप में मिलते थे वे 'त्रार्य धर्म' के अवशेष माने जाते थे। अब यह विदित हुआ कि संसार भर के त्रादिम मनुष्य जातियों में वे सर्वत्र विद्यमान हैं। तब

<sup>💲</sup> गोलंडन वो, प्रथम संस्करण की. भूमिका ।

यह शोध करने की ओर प्रवृत्ति हुई कि इन सब का मूल क्या एक स्थान से है। यह समभा जाने लगा कि अलग-अलग ही सबने सामृ-हिक मनोविज्ञान को दृष्टि से एकसे भावों को जन्म दिया। इस सम्बन्ध में प्राय तीन सिद्धान्त प्रस्तुत हुए—

१—ग्रटलाण्टिस नामक महाद्वीप से, जो श्रव नष्ट हो चुका है, एक सभ्यता चली, श्रीर ये सब उसी एक सभ्यता के श्रवशेष हैं।

२-- मिश्र की छठी पीढ़ी से इनका आरम्भ हुआ।

३—ये लोकों द्वारा सामृहिक निर्माण है। इस मत को फ्राँस के विद्वानों से विशेष पुष्टि भिली। डरखीम (Durkheim) श्रोर उसके शिष्यों ने लोकवार्ता को 'सामृहिक मनोविज्ञान' के सिद्धान्त से सिद्ध करना चाहा। श्राजकल यह माना जाने लगा है कि लोकवार्ता की उपलब्ध समस्त सामग्री में जो श्रवशेष मिलते हैं, वे सभी समान रूप से प्राचीन महत्व के नहीं हैं। बहुत कुछ श्रत्यन्त प्राचीन हैं, तो बहुत कुछ नया भी है। यह श्रवस्था लोकवार्ता की हमें पाश्चात्य सेत्र में मिलती है। इसको हम कई स्थितियों में से विकसित होना पाते हैं।

१—संप्रह की स्थिति—विविध दोत्रों में उन्हीं दोत्रों की वार्तायें संप्रह की गर्थी।

२-स्थानीयं दृष्टि से ही उनका अध्ययन।

3—लोकवार्ता का वैदिक दृष्टि से अध्ययन, आर्थजाति के धर्म तक सीमित । इस स्थिति में लोकवार्ती माइथालाजी रही, उसका साधन भाषा-विज्ञान मात्र था ।

४—लोकवार्ता का वैज्ञानिक निरूपण और उसकी वैदिक आधार से च्युति। अब वह धर्म और माइथालाजी की व्याख्या न रही, समस्त जन-जीवन और उसकी प्राक् ऐतिहासिक परम्परा का शोध बन गयी। इस स्थिति में लोकवार्ता की परीचा के साधन नृ-विज्ञान, और समाज-विज्ञान की योग्यतम सामग्री थी।

जिस युग में यह समस्त लोकवार्ता सम्बन्धी उद्योग आरम्भ

और विकसित हुआ, वह युग भारत का विदेशों से घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ने का भी था। संस्कृत का आविष्कार पाश्चात्य चेत्र के लिए हो चुका था, भारत में अँग्रेजों के प्रभुत्व की जड़ जम चुकी थी। इन्हीं

ं भारत में लो कवार्ता-च्रेत्र में कार्य पाश्चात्य विद्वानों ने पहले भारत की लोकवार्ता पर दृष्टिपात किया। टाड महोदय को सदसे पहले लोकवार्ता संग्राहकों में स्थान दिया जा सकता है। इन्होंने 'एनल्स अव राजस्थान' में राजस्थान के

इतिहास की जितनी सामग्री एकत्रित की है, उतनी ही लोकवार्ता भी। प्रचितत विश्वासों, रीति-रिवाजों का भी उल्लेख उसमें हुआ है। त्रार० सी० टेम्गल महोदय ने 'लोजेएड्स त्राव दी पंजाव' में लिखा है कि—"किन्तु गत ४० वर्षों में—अर्थान् जयसे कि टाड ने अब तक प्रामा-णिक माना जाने वाला प्रनथ राजस्थान पर लिखा-स्लेबों के गीतों च्रीर लोकर तीच्यों का वृहत् चनुतेखन लेखकों के बाद लेखकों ने कर डाला है। रूसी, पोली, श्वेत, क्रोशीय, सर्वी, बंडी, रूथेजी, तथा अन्यों पर पूरा पूरा काम हुआ है। भारत में, किम्बहुना, जहाँ के शासक अपनी ऊँची बुद्धि पर, अपने भेजे हुए प्रतिनिधियों की ऊँची शिचाः पर तथा शासन के ऊँचे लच्यों पर गर्व करते हैं, वहाँ यह कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है।" टेम्पल महोद्य का कहना यथार्थ ही था। १८५४ तक जितना काम भारत से बाहर के देशों में लोकवार्ता के त्रेत्र में हो चुका था उत्ता भारत में नहीं हुआ था। यथार्थ में इस दिशा में इन्ही टेन्पल महोद्य के उद्योग से विशेष प्रगति हुई। १८६६ में इन्होंने रेवेरेंड एस० हिस्लप के लेखों का प्रकाशन किया। हिस्लप के लेख सध्यभारत की आदिस जातियों के सम्बन्ध में थे। इन्हीं में कहानी उसके मूल के साथ दी गयी थी। हिस्लप महोदय का अनुकरण भी नहीं हो सका ओर वह उद्योग लोकप्रिय भी नहीं हुआ। इस लेखक की लेखन-शैली विशेष विद्वत्तापूर्ण थी, वह रोचक न हो सकी। १८६८ में मिस फ्रोयर को 'श्रोल्ड डैकन डेज' नाम से कहानियों का एक छोटा सा रोचक संप्रह निकला। १८०१ में डाल्टन ने 'डिस्किन्टिव एथनालाजी आव बैंगाल' प्रकाशित की । डैमण्ट ने प्रशतत्व श्रौर इतिहास के सुप्रसिद्ध पत्र

'इंएडयन ऐंटिकेरी' में बंगाल की लोककथोत्रों को प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। १८८३ में रेवरेन्ड लालिबिहारीदे की 'फोकटेल्स त्रॉव बैंगाल' निकत्ती । १८८४ में रिचर्ड टेम्पल महोदय की 'लीजेएड्स ऋॉव दी पञ्जाब' तीन भागों में प्रकाशित हुई । १८८५ में श्रीमती एफ० ए० स्टील के सहयींग से टैम्पल महोदय ने 'वाइड अपेक स्टोरीज' नाम से कहानियों का संग्रह प्रस्तुत किया। नटेश शास्त्री ने 'इण्डियन एएटिक री' में जो कह।नियाँ छपवाई थीं उनका संग्रह भी 'फोकलोर इन सदर्न इरिड्या' नाम से प्रकाशित हुआ। सन् १८० में उव्लयू क्रक ने 'नार्थ इण्डियन नोटंस एएड क्रोरीज' नाम का पत्र प्रकाशित किया था। कुछ वर्षी बाद रेवरेंड ए० कैम्बल तथा रेवरेंड जे० एच० नोलीज ने संथालों त्र्योर काश्मीर की कहानियों का संग्रह करने में हाथ लगाया। श्रार० एस० मुकर्जी की 'इंग्डियन फोकलोर', श्रीमती ड्रकौर्ट की 'शिमला विलेज टेल्स', रेवरेंड सी० स्विनर्टन की 'रोमाएटक टेल्स फ्रोम पञ्जाब' नाम के प्रंथों ने लोकवार्ता की महत्वपूर्ण सासप्री दी। १६०६ में जी० एच० बोम्पस ने रेवेरेंड ऋो० वौडिङ्ग द्वारा संकलित संथाली कहा-नियों का अनुवाद प्रकाशित कराया। एम० कुलक की 'बंगाली हाउस होल्ड टेल्स', शोभनादेवी की 'श्रोरिएएट नर्ल्स' भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पार्थर का 'त्रिलेज फोकटेल्न ऋॉव सीज़ोन' (तीन भाग ) अन्यन्त महत्वपूर्ण प्रन्थ है। पंजर द्वारा संपादित टॉनी के कथा सारत्सागर का लोकवार्ता में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कथाशास्त्र का यह एक अन-पम प्रत्य है। शरतचन्द्र राय भारत के प्रतिष्टित नृ-शास्त्र वेत्तात्रों में हैं। उनके ग्रंथों में भी कुछ कहानियों का समावेश हुआ है। ग्रिगसन के नृ-अध्ययनों में भी एक दो कहानियाँ आगयी हैं। रामास्वामी राज् का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने १०० सारतीय कहानियों की संग्रह भेंट किया है जो 'इण्डियन फेविल्स' के नाम से ज्ञात है। जी० आर० सुत्राह्मिया पंतालु की 'फोकलोर त्रॉव दि तेलगूज' में साहित्यिकता विशेष है। 'मॉरिस ब्लुमफील्ड, नार्मन त्राउन, रूथनार्टन, एम० बी० एमेन्यू जैसे अमरीकन विद्वानों का नाम भी उल्लेखनीय है, इन्होंने लोक-कथाओं के अध्ययन की एक नितान्त नवीन प्रणाली स्थापित की है। अ

<sup>\*</sup> देखिए, 'फोवटेल्स श्राप्त महाकोशक' की भूमिका तथा लोवबार्त वर्ध २ अर्थ र ( अनवरी ) में उस भूमिको के श्राधार पर दिन्दी लेख।

श्राजकल इस दिशा के सर्व श्रेष्ठ नृतिज्ञान वेता डा० वैरियर एल-त्रिन हैं। जिनके गीत और कहानियों के कई रोचक संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। यहाँ तक उन उद्योगों का वर्णन हुआ है जो अँग्रेजी माध्यन से हुए हैं, और इसमें संदेह नहीं कि ये ही भारत में लोकवाती के यथार्थ अपरागी और प्रवर्तक हैं। इनके दिशा निर्देश से ही भारत के द्यन्य भागों में भी इस दिशा में प्रयत्न द्यारंभ हुए। किन्तु ये तो कहा-नियों के संमहकारों के ही नाम हैं। लोकवार्ता के अन्तर्गत लोकगीतों का भी संप्रह हुआ। इस दिशा में सी० ई० गोवर का नाम नहीं भूला जा सकता। उन्होंने 'कोक सांग्स आव सदर्न ईंडिया' नाम का संग्रह १८७२ में प्रकाशित कराया । १८८२ में तोरूद्त ने 'ऐंशयंट बॅलेंडस ऐएडलीजे-एड्स आवं हिन्दुस्तान' प्रकाशित कराया । उनका भी नाम ज्लोबनीय है। वस्तुतः टेम्पल महोदय की 'लीजेडस आफ दी पंजाब' भी ग़ीत-संग्रह ही है। अब इनके निर्देश से अथवा आवश्यकता अनुभव करके जो विविध उद्योग हुए उन पर दृष्टि डाल होने की आवश्यकता है। बंगला में चितिमोहनसेन की दारामिए उल्लेखनीय है। मैंदर-सिंह गीतिका भी बँगला का ही संबह है। गुजराती के ऋदेरचंद मेघाणी की 'रहियाली रात, ३ भाग.' रणजीतर व मेहता की 'लोक-गीत,' नर्मदाशङ्कर लालशङ्कर की 'नागर स्त्रियों माँ गवाता गीत,' पञ्जाबी में संतराम के पञ्जाबी गीत, मारवाड़ी में मदनलाल वैश्य की मारवाड़ी गीतमाला, निहालचन्द वर्भा की मारवाड़ी गीत, खेता-राम माली की मारवाड़ी गीत संग्रह, ताराचंद शोका की मारवाड़ी स्त्री-गीत-संग्रह उल्लेखनीय हैं। पंजाब ने तो देवेन्द्र सत्यार्थी जैसा लोकवार्त्ता संग्रहकार प्रदान किया है। इसने भारत भर में यूम-वूपकर वड़े अध्यवसाय से अमृल्य लोकवार्ता की सामग्री एकत्रित की है। सैंट निहालसिंह की दृष्टि लोकवात्ती पर पत्रकार की दृष्टि से ही गयी

है, वह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है । हिन्दी में इस उद्योग का श्रीगरोश मझन द्विवेदी जी ने 'सरवरिया' नाम की पुस्तिका से किया। संतराम जी के 'पुञ्जाब लोकगीत' भी हिन्दी में सरस्वतो द्वारा प्रकाश में श्रीये। इन्होंने ५० रामनरेश त्रिपाठी जी को प्रोत्साहित किया।

ज़न्होंने इस दिशा में घोर परिश्रम करके 'कविता-कौमुदी' पाँचवे भाग में प्रामगीतों का संकतन प्रस्तुत किया। उन्होंने यह बात स्पष्ट लिख दी है कि 'हिन्दी में इस रूप में मेरा यह पहला ही प्रयत्न है। इसलिये मुक्ते स्वयं अपना मार्ग-पद्र्शक बनना पड़ा है । गीत-संप्रह का काम प्रारंभ करने के पहले मैंने केवल स्व० सन्नन द्विवेदी की 'सरवरिया' नाम की पुस्तिका देखी थी। पर इस पुस्तिका से मुमे उल्लेख-योग्य कोई सहायता नहीं मिली। हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान श्रौर मेरे सहृद्य भित्र लाला सीताराम, वी० ए०, से मैंने सुना था कि न्यस-फोल्ड साहब ने गीतों का एक संप्रह किया था । पर उसका अब पता नहीं है। कुछ अन्य अंग्रेजों ने भी यह काम किया है। पर उनकी कोई छपी पुस्तक मेरे देखने में नहीं आई। इंडियन ऐंटीकें री - की पुरानी जिल्दों में प्रामगीतों (Folksongs) श्रीर गीत-कथाश्रों (Folklores) पर बहुत से लेख निकले हैं । पर मैंने उनमें से एक गीत भी अपनी पुस्तक में लहीं लिया'। इस प्रकार त्रिपाठी जी इस दिशा में हिन्दी के अप्रणी हैं। इयर इस दशा में हिन्दी में अच्छा कार्य हो उठा है। राजस्थान की ज्योर सूर्यकर्<u>याजी पार</u>ीक, ठा० राम-सिंह, श्री नरोतम स्वामी का नाम िरोर्व उल्लेखनीय है। पिछले दो व्यक्तियों ने 'राजस्थान के लोक गोतो' का अच्छा संग्रह प्रकाशित किया है। प्रो० कन्हैयालाल सहल के भी इवर विशेष रुचि हैं। नरोत्तम स्वामी त्रादि के ज्द्योग से बीकानेर राज्य से 'राजस्थान' पत्रिका अँग्रेजी के इण्डियन ऐंटिक री के आदर्श पर निकल रही है जिसमें पुरातत्व के साथ लोकवार्ता को भी स्थान दिया जाता है। पिथिला में रामइक़बालसिंह 'राकेश' भी लोक बार्ता में व्रती हो गये . हैं। उनके इस सम्बन्ध के विविध लेख 'हंस' तथा 'विशाल-भारत' में प्रकाशित हुए हैं । 'श्यामाचरण दुवे' के छत्तीसगढ़ी लोकगीत प्रकाशित हुए हैं। भोजपुरी लोकगीतों का भी एक संप्रह हो चुका है। बुन्देलखण्ड में पं० बनारसी गत चतुर्व हो के अभियान के पश्चात् जो स्थानीय साहित्यिक जागृति हुई उसके परिगाम स्वरूप चन्द्रभानु शर्मा, रामस्वरूप योगी, शिपसहाय चतुर्वेदी अ।दि अच्छे लोकवार्त्ता संग्रह-कार सामने आये हैं। श्रीकृष्णानंद गुप्तजी ने तो अँप्रेजी 'फोकलोर

मैगजीन' के त्रादर्श पर 'लोकवार्ता' नाम का त्रिमासिक पत्रिका भी हिन्दी में निकालने का सफल आयोजन कर डाला है। इसको त्राज एक वर्ष तो पूरा हो गया है। इन्हें डा० वासुदेवशरण अप्रवाल तथा प्रसिद्ध भारतीय नृविज्ञान वेत्ता डा० वैरियर ऐलविन सहयोग भी प्राप्त है। 'ईसुरी के फाग' नाम की पुस्तक भी 'लोकवार्ता' परिषद् की स्रोर से गुप्तजी ने प्रकाशित कराये हैं। ये सभी उद्योग अत्यन्त रलाध्य हैं, और लोकवार्त्ता के अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत करने वाले हैं । इनमें यथार्थतः वैज्ञानिक उद्योग कम हुए हैं । ब्रजचेत्र में ब्रज-साहित्य-मंडल ने लेखक की प्रेरणा और परासर्श से इस दिशा में बृंहत सामृहिक उद्योग किया है। ऋौर इस पुस्तक में सरखल के इस उद्योग का पूरा उपयोग किया गया है। इस प्रकार आज हम देखते हैं कि हिन्दी की विविध बोलियों में लोकवार्ता संप्रह का कार्य हो रहा है। हम राजस्थानी, बुन्देली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, सैथली, ब्रज, मेरठी आदि सभी बोलियों को हिन्दी की वोलियाँ मानते हैं। अ इन सभी बोलियों में संप्रह का कार्य होने लगा है। इनका उल्लेख संदोन में ऊपर हो चुका है। जब इन सब बोलियों के लोकवार्ता सहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो स्थानीय भेदों के अन्तर में विद्यमान सांस्कृतिक ऐक्य का अच्छा **रू**प प्रस्तुत होता है । यों तो लोकवार्ता का साम्य हमें संसार के विविध भागों में मिलता है, जिससे संसार भर के मानवीय ऐक्य का पता चलता है। किन्तु हिन्दी के चेत्र की लोकवार्ताओं का साम्य परस्पर में विशेष है।

<sup>88</sup> मेरठ को कह वर्ते ना० प्र० पिट का में प्रकाशित हो बुकी हैं। बनारसी वीला पर भी एक अच्छा निबंध उक्त पत्रिका में प्रकाशित सुत्रा है।

# दूसरा अध्याय

#### 'ब्रजलों ; साहित्य के प्रकार'

हमने यहाँ तक लोकवार्ता और शोक-साहित्य के साधारण मर्स को सममने की चेष्टा की है। किन्तु हमारा विषय तो ब्रज की लोक-वार्त्ता का 'लोक-साहित्य सम्बन्धी विभाग है। यहाँ हम बहुत संचेप में ब्रज और उसकी सीमा तथा उसके महत्व पर विचार करके आगे बहुँगे।

"बज़ का संस्कृत तत्सम रूप बज है।" एक लेख में लिखते हुए डा० घीरेन्द्र वर्मा ने बताया है कि यह शब्द संस्कृत घातु 'बज' 'जाना' से बना है। बज का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद संहिता (जैसे ऋग्वेद मंत्र २, स्० ३८, सं० ८, सं० १० सू० ४, मं० २, इत्यादि) में मिलता है परन्तु वह शब्द ढोंरों के चारागाह या बाड़े अथवा पशु समूह के अथीं में प्रयुक्त हुआ है। संहिताओं तथा इतिहास प्रन्थ रामायण, महाभारत तक में यह शब्द देशवाचक नहीं हो पाया था।

हरिवंशादि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नंद के ज्ञज अर्थात् गोष्ठ विशेष के अर्थ में ही हुआ है। हिन्दी साहित्य में आकर ज्ञज शब्द पहले पहल मथुरा के चारों और के प्रदेश के अर्थ में बताया है, किन्तु इस प्रदेश की भाषा के अर्थ में यह शब्द हिन्दी साहित्य में भी बहुत बाद को प्रयुक्त हुआ है। धार्मिक दृष्टि से ज्ञजमण्डल मथुरा जिले तक ही सीमित है। किन्तु ज्ञज की बोली मथुरा के चारों और दूर-दूर तक बोली जाती है।" ' इस प्रदेश के 'ज्ञज' कहे जाने की एक किंवदन्ती सर हेनरी ऐम०

<sup>े—&#</sup>x27;नाम महास्म्य' श्री ब्रजांक श्रामस्त १६४०, ब्रज्जक्या लेख, डा० शेरेन्द्र वर्षी,

ईिलयट के० सी० बी० ने दी है कि "ब्रज मथुरा के चारों त्रोर चौरासी कोस है। जब महादेव क्ष्श्रीकृष्ण की गायें चुराकर ले गये तो लीला-मय भगवान ने नयी गायें बनालीं त्रौर वे ठीक इसी सीमा में चरती फिरीं—" रतभी 'ब्रजिन्त गावो यिसिन्निति ब्रजः"—यह ब्रज कहलाने लगा।

व्रज की सीमा के सम्बन्ध में प्राउस महोदय <sup>3</sup> तथा ईलियट महोदय <sup>४</sup> ने एक प्रचलित दोहा उद्धृत किया है:

"इत बरहद उत सोनहद उत सूरसेन की गाँव" विर्ज प चौरासी कोस में मथुरा मंदिल माँह"

एक श्रोर सीमा है 'बर' श्रुलीगढ़ जिले का एक गाँव बरहद। श्रुलीगढ़ को 'कोर' भी कहते हैं। जिसका श्रुथ है त्रज का किनारा। १ किन्तु 'कोर' से 'कोल' शब्द विशेष प्रचलित है। दूसरी श्रोर सोन नदी जो डा० गुप्ता के श्रुनुसार गुड़गाँवाँ जिले की कोई बरसाती नदी है। ५ सूरसेन का गाँव वर्तमान बटेश्वर है। यह किंवदंती से भी माना जाता है कि बटेश्वर सूरसेन का गाँव है। श्रीर एकाध प्रंथ में भी उल्लेख है। ' 'सूरजपुर' नाम से 'श्रागरा गजेटियर' में उल्लेख है।

\* महादेव शायद भूल से जिखा गया है। भागवत में ब्रह्मा है।

२—'मैमोयर्स त्रौन दो हिम्ट्रो, फोकत्तोर, डिस्ट्रिब्यूशन स्नाव दो रेसेज स्नाव दी नार्थ वेस्टर्न प्राविशेज स्नाव इंडिया'—हेखक सर हेनरी एम० ईलियट के० सी० सो०, संबादक तथा संशोधक तथा पुनःकम-स्थापक जोन वीम्स

३-मथुरा वेमोवर

४-देखो नं० २ पाद-टिप्पणी

¥ --- 3

६—ह्याडल

७--- इ० डा० दीनद्यात गुप्त की थीसिप 'अष्टकाप'

=-वही

चित्र भगवानदास की 'वृत्दावन-खंड' काब्य-रचना में उल्लेख है:

'घाट बटेश्वर सो खिंग आई । रजक देखि तिह लीन्ह उठाई।।

सूरजसेन, नृपति, कर गाँऊँ। ता महँ रहत कंस भा नाऊँ॥

'त्रज भारती' आंक ७, ८, ६

डा॰ गुप्त ने बटेश्वर तक ब्रज की सीमा ले जाने में इसलिए आपित की है कि एक तो इसका नाम गजेटियर में 'सूरजपुर' दिया हुआ है। दूसरे इससे ब्रज-मंडल का आकार बेडौल हो जाता है। 'सूरजपुर' की उक्ति विशेष महत्व नहीं रखती। इसे 'सौरपुर' परमर्दिदेव के शिलालेख में कहा गया है। '॰ सौर 'सूर' का अपत्य वाचक है। बेडौल यह 'भागवत' कार के समय में भी था क्योंकि जैसा ईलियट महोदय ने बताया है भागवत में ब्रज को सिंघाड़े के आकार का माना गया है। नयी प्रचलित किंवदन्ती में उसके तीन ही कोने बताये गये हैं। '॰ प्राउस महोदय ने नारायण भट्ट का यह श्लोक भी उद्धृत किया है—

'पूर्व हास्यवनं नीय पश्चिमस्योपहारिकं दक्तिगां जन्हु संज्ञाकं भुवनाख्य तस्योत्तरे ।

इसके अनुसार पूर्व सीमा हास्यबन (वर्तमान हसायन) वरहद का बन है, दिन्सए में जन्हु बन सूरसेन का गाँव बटेश्वर है। उत्तर में भुवनबन, या भूषण बन शेरगढ़ के पास है। पश्चिम का उपहार बन सोन नदी के किनारे गुड़गाँव जिले में। १२ यथार्थ में यह सब सीमा निर्धारण उस काल में हुआ था जब ऐतिहासिक दृष्टि से बज या शूरसेन प्रदेश अपना प्रादेशिक अस्तित्व खो चुका था, और 'मथुरा' ही बज के नाम का सिमिट कर पर्यायवाची हो गया था। बज अर्थात् शूरसेन प्रदेश के संबंध में चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के आधार पर किनंधम महोदय ने यह निर्धारित किया है कि—

"सातवीं शताब्दी में मथुरा का प्रसिद्ध नगर एक विशाल राज्य की राजधानी था, जो परिधि में ४००० ली अथवा ८३३ मील बतारा गया है। यदि यह अनुमान ठीक है तो प्रांत में न केवल वैराट और श्रातरौली के जिलां का ही समस्त प्रदेश सम्मलित होगा, वरन इससे भी विशाल त्रेत्र आगरा से परे नरवर तक और श्योपुरी तक दिन्ए। में,

<sup>े</sup> १०-वही

११ ई त्तियट की हिन्द्री आदि १२ डा० गुप्त की थीसिस, प्रथम आर्थ्याय ।

्रवज्ञांक साहित्य का अध्ययन ]

सिंध नदी तक पूर्व में, इन सीमात्रों के भीतर प्रांत की परिधि तीधी नाप से ६४० मील है, अथना सड़क की नाप से ७४० मील से उपर है। इसमें भरतपुर, खिरावली तथा धौलपुर की छोटी रियासतों और न्वालियर राज्य के उत्तरार्द्ध के साथ मथुरा का जिला सम्मिलत है। पूर्व में इसकी सीमा पर जिम्मौती राज्य होगा, दिच्या पर मालवा, जो दोनों ही हुएनत्साँग ने पृथक राज्य बताये हैं।"15

बज की इस सीमा से उसकी भाषा का चेत्र प्रायः ठीव बैठ जाता है। 'चौरासीकोस' का इतना मह च भौगो लेक दृष्टि से नहीं है, जितना धार्मिक क्रार ऋष्यात्मिक दृष्टि से है। 'चौरासी' शब्द का ऋष्यात्मिक उपयोग चौरासी लाख योगि से ही नहीं। वैष्ण्व संप्रदाय में इसका विशेष महत्व है जो हरिरायजी के भाव-प्रकाश पे में विशेष स्पष्ट हुआ है। बज और मथुरा समान सीमावाले हुए और फिर मथुरा में ही सीमित हो गये। आज बज का नाम कोई जनपद अपनी निश्चित सीमाओं के साथ कहीं मान्य नहीं है। डा० गुप्त ने बज-मंडल में मंडल शब्द पर विशेष आश्वित हो कर 'मंडल' का अर्थ गोलाकार लगाकर मथुरा को केन्द्र मान कर चौरासी कोस के व्यास से एक परिधि खींच दी है, और उसे ही बज-मरडल मान लिया है। मंडल शब्द से इंग्लें का ही बोध नहीं होता यह प्रदेश अथवा चेत्रवाचक भी है।

यही भारत का मध्यदेश है, जिसको मनुने अत्यन्त भाग्य-शाली बताया है। भारतीय आर्य-सभ्यता और संस्कृति का यह प्रधान केन्द्र रहा है। अनेकों लिलतकलाओं का उदय इस प्रदेश में हुआ है । शौरसेनी भाषा का आरम्भकाल से ही भारत की भाषाओं में ऊँचा स्थान रहा है। "कीथ महोदय ने 'संस्वृत ड्रामा' नाम की पुस्तक में लिखा है:

"एक और महत्व पूर्ण बात है जिससे कृष्ण-सम्प्रदाय के महत्व की पुष्टि होती है। नाटक की साधारण गद्यभाषा शौरसेनी प्राकृत है

१३ कनिंचम : ऐंशऐंट ज्यागरफी आफ ईंडिया,।

१४ इरिराय : प्राचीनवात्ती-रहस्य--- प्रथम भाग : भावप्रकाश ।

श्रीर इससे हम केवल इसी सम्भावना पर पहुँचते हैं कि ऐसा इसलिए है कि यह उन लोगों की भाषा श्री जिनमें पहले पहले नाटकों को सुनिश्चित रूप प्राप्त हुआ। एक बार इस को स्थापना हुई कि, हम निश्चिन्त हो कर मान सकते हैं कि यह प्रयोग जहाँ जहाँ नाटक फैलेगा वहीं जायगा। अजभाषा के टिकाउपन की आधुनिक साची हमारे सामने है, यह भाषा शौरसेनी के पुराने घर मे मुसलमानी आक्रमण के बाद कृष्ण सम्प्रदाय के पुगरोदय की साथ है, श्रीर कृष्णभक्ति की भाषा के हत्यां स्थापने प्राकृतिक चेत्र से भी बार यह विद्यमान है। १९

इस कथन से शौरसेनी ही नहीं बजभाषा का महत्त्व भी स्पष्ट हो जाता है। व्रजभागा तो भध्यकाल में राष्ट्रभाषा का स्थान ब्रह्मण किये हुर थी। राष्ट्रमाषा की दृष्टि से ही हम इहे साहित्य-भाषा मान सकते हैं, श्रीर यह हिन्दी के समस्त विशाल-देश की काव्य-भाषा बनी हुई थी। बंगाल में भी कृष्ण-काव्य के साथ 'क्रज-बुली' ने गहरा स्थान बना लिया था। लोकवार्त्ता-साहित्य पर दृष्टि छालते समय हमें ब्रज-भाषा के इस राष्ट्रीय रूप पर दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं है। लोकवार्ता तो किसी भाषा के घर में ही मिलती है। इसके लिए जैसा डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ऊपर उद्घृत लेख भें बताया है, आज मथुरा जिला ही ब्रज का पर्यायत्राची रह गया है। कुछ लोगों का विचार है कि बटेश्वर शूरसेन का गाँव था, वहाँ की भाषा ही प्रामा-णिक ब्रजभाषा है। १६ किन्तु यह अभी एक विचार-मात्र है, और यहाँ हमें भाषा पर उतना विचार नहीं करना है। बज के प्रायः जितने भी प्रामाणिक साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने बज-संस्टृति श्रीर भाषा दोनों के लिए मथुरा और उसके आसतास के प्रदेश से ही प्रेरणा प्राप्त की है। सांस्कृतिक दृष्टि से मथुरा-प्रदेश बज का केन्द्र है। लोक-वार्त्ता-साहित्य जो मथुरा में मिलेगा वही बज की लोकवार्त्ता की रीढ साना जायगा।

मथुरा जिले के उतर में जिला गुड़गाँवा और जिला अलीगढ़ के भाग हैं। पूर्व में जिला अलीगढ़ और एटा, दिचण में आगरा और

१ १ कीयः दी संस्कृत इमा

१६-- व्रज-भारती, पोहार श्रङ्क ।

पश्चिम में राज्य भरतपुर त्रीर जिला गुड़गाँवा का कुछ भाग है। इसका चेत्रफल १४४४ वर्गमील के लगभग है। इसमें चार तहसील

हैं: मथुरा, माँट, छाता, सादाबाद । तहसील मथुरा मथुरा में २३० गाँव हैं, सादाबाद में २२६, छाता में १७६ तथा माँट में २६८ गाँव हैं। पहले तहसील जलेसर

मथुरा में था, अब वह एटा जिले में सम्मिलित कर दिया गया है, श्रीर लादावाद मधुरा में जोड़ दिया गया है। माँट श्रीर महाबन की दो तहसीलें मिलाकर एक करदी गई हैं। इस जिले की जनसंख्या .... है। इस प्रदेश की विज्ञान की दृष्टि से आधुनिक काल में कोई परीक्ता नहीं की गयी। साधारणतः जातियों के व्योर ित जाते हैं । ईलियट महोदय भारत के सर्वप्रथम नृ-तत्ववेत्ता हो गर्व हैं, जैसा वेरियर ऐलविन के उल्लेख से विशेषतः सिद्ध होता है। इन महोदय ने ऋग्नी पुस्तक में, जिसका प्रसङ्ग ऊपर ऋा चुका है, लगभग १८६९ ई० में युक्तप्रान्त के जन-प्रकारों पर लिखा था । उसमें मथुरा के जाति-तत्वों पर भी कुछ प्रकाश डाला गया था। क्रुक महोद्य ने भी जातियों का विवरण दिया था। साधारणतः निम्नलिखित जातियाँ यहाँ भिलती हैं : १-बाछल-सोमवंशी राजपूतों की एक शाखा, २-भंगी (महतर), इनमें से जो हिन्दू हैं वे लाल गुरु की पूजा करते हैं। अ ३-भटनागर, ४-बढ़ई, ४-चौबे, ६-चमार, ७—धाकरे, राजपूतों की एक जाति, द—धीमर, ६—ढेंढ, १०—धोबी, ११—डोम, १२—घोसी, १३—गोला ( जाट, गड़रिया, गूजर, गोला। इन चारों का हेला मेला ), १४—गोलापूरव, १४—गोंड, १६—गूजर, १७--गौड़ ब्राह्मण, १८--गौड़ कायथ, १६--गौरुत्रा (राजुपूतों की निम्नश्रेगी की जाति ), २०—गड़रिया, र१—जादों, २२—जाईस (सूर्यवंशी राजपूतों की एक जाति), २३—ज.ट, २४—जसावर अथवा जसावन ( राजपूतों की एक जाति ), २४—काछी, २६—कनौ-

<sup>%</sup> यह ल लगुरु, ई लियट के अनुवार राज्ञस अरोगाकरन का नाम है (मेमोयर्स अपने हिस्ट्री आदि) पर टेस्पल महोदय के अनुसार यह शब्द 'लाल-गुरु' से अधिक उपशुक्त 'लाल मेख' लाल भिज्ञु है और 'क्लमोकि'का बोधक है। अभियों के कुर्स नामों में इन वालमीकि का नाम आता है।

जिया, २ः—तैलंग, २ः—गौतम, २६—कछवाहा, ३०—कसभ्ररा, ३१—खत्री, ३२—चौहान, ३३—गहलौत, ३४—कोली, ३४—नट, ३६—नाथ। इस प्रकार यह देश प्रधानतः हिन्दू जनसंख्या का प्रदेश है। मुमलमान तो यत्किंचित कहीं-कहीं छिटके हुए मिलते हैं। इसी प्रदेश की लोकवार्त्ता-साहित्य को इस अध्ययन का विषय बनाया गया है।

मथुरा में फैला हुआ लोक-साहित्य विविध और विवित्र है। वह अब तक यथाविधि संग्रह नहीं किया जा सका था। इस लेखक ने ही सर्वप्रथम सन् १६३०-३२ के बीच नागरी-प्रचारिणी-सभा आगरा की ओर से हस्तलिखित पुस्तकों की खोज कराते हुए कुछ लोक-साहित्य

का संग्रह कराया था। वह प्रयत्न वहीं रुक गया।

मथुरा में तब इसी ने मथुरा की हिन्दी-साहित्य-परिषद को लोक-साहित्य प्रेरित कर एक 'श्राम-गीत-संग्रह-समिति' का निर्माण सङ्गलन कराया। इस समिति ने कुछ उद्योग किया। पहले मथुरा की जिला-शिद्या-समिति के पास पहुँचकर

उनसे यह प्रार्थना की गयी कि वे अपनी ओर से गाँव की पाठ-शालाओं के अध्यापकों से याम-गीतों का संग्रह करायें। वे अपनी ओर से यह कार्य कराने में असमर्थ थे। तब परिषद की उक्त समिति की श्रीर से एक पत्र श्रध्यापकों के नाम लिख कर उसे शिचा-समिति के सामने रखा गया। उनसे प्रार्थना की गयी कि वे उक्त पत्र को अपने निवेदन के साथ ही गाँवों के अध्यापकों के पास भेजने की छुपा करें। यह भार उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह पत्र विविध ऋध्यापकों के पास भेजा गया। इस पत्र से भी विशेष लाभ नहीं हुत्रा। हाँ, 'प्राम-गीत-संप्रह समिति' में श्री लच्मीदेवी यादविका एक अध्यापिका सदस्ये थीं। उन्होंने उत्साह से एक छोटा-सा गीतों का संग्रह 'परिषद्' को दिया था। यह १६३७ की बात है। इधर इन पंक्तियों का लेखक स्वयं भी इस कार्य को अपने ढङ्ग से करा रहा था। उसकी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी ने इस कार्य में विशेष सहयोग दिया। यास-से कुछ सङ्कलन भेजे। इसी समय के लगभग श्री देवेन्द्र सत्यार्थी मुशुरा त्राये और कुछ समय यहाँ मथुरा में रहकर तथा गाँवों में घूम-

## व्रजलोक साहित्य का अध्ययन

फिर कर उन्होंने कई सो गीत एकत्रित किये। परिषद् के तथा मेरे संमह से भो उन्होंने कुष्ठ सामग्री ली। मैंने अपना संमृ मथुरा के 'चम्पा अप्रवाल कालेज' के वालचरों से भी कराया। किन्तु यह समस्त उद्योग भी ऊपरी सतह का ही हुआ। ब्रज-साहित्य-मण्डल की स्थापना के उपरान्त जग उसका कार्य सन् ४४-४४ में विशेष गति से हुआ तो मैंने उसके मन्त्री महोद्य का ध्यान प्राम-साहित्य की और आकर्षित किया। प्रचार-विभाग को यह कार्य सौंपा गया। सौभाग्य से प्रचार-विभाग के यन्त्री उस समय श्री सिद्धे रवरनाथजी श्रीवास्तव थे, जो इसी जिले में सब डिप्टो इन्स्पेक्टर ऑव स्कूलन थे। मेरे परामर्श से उन्होंने शाम-साहित्य के सङ्कलन के लिए एक सङ्कलन-पत्र तैयार कराके गाँवों में सिजवाया। मण्डल ने गाँवों में अपने केन्द्र भो स्थापित किये थे और विविध गाँवों में अध्यापकगण भी थे। उन्होंने उद्योगपूर्वक वे सङ्कलन-पत्र भरकर भेजे। उस सङ्कलन-पत्र की रूप-रेखा यह थी: [साहित्य-विभाग

## त्रज-साहित्य-मरडल, मथुरा प्राम-साहित्य-सङ्कलन-पत्र

| १सङ्कलन-कर्ताका नाम                      |
|------------------------------------------|
| पूरा पता                                 |
| २—जाति व वर्णः                           |
| ३—्त्रायु                                |
| ४—पङ्कालित वस्तु का नाम                  |
| ४—स्थान जहाँ वह प्रचलित है               |
| ६—जाति जिसमें विशेष रूप से प्रचितत है    |
| ७—विशेष अवसर जिन पर प्रचितत है           |
| ५—स्त्री या पुरुष समाज जिसमें प्रचलित है |
| ६—प्राप्ति साधन                          |
| १०—निर्माता का नाय                       |
| ११—संचित परिचय                           |
|                                          |

१२—प्राप्ति-तिथिःःःः १३—विशेष स्चनाःःः

१—इसके पीछे के पृष्ठ पर सङ्कतित प्रामगीत, क्या गं, चुटकुले, मुह वरे, कहावत तथा विशेष प्रामोगा शब्द लिखे आ सकते हैं।

२—गीतों में जन्म, विवाह, अन्य संश्कार, वत, त्यौहार, यात्रा, ऋतु, चकी, कूषा, इल, भिषारी, मन्दिर, भूनों के तथा बचों के सुलाने व खिताने आदि सभी के गीत सम्मिलित हो सकते हैं।

३—- अङ्कलन में भाषा के प्रचलित ज्ञान की श्रीर विशेष ध्यान दिया जावे। उसे अपनी श्रीर से शुद्ध करने की तिनिक भी आवश्यकता नहीं है।

यह तो उस फार्म का पहला रूप था। बाद में इसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन और कर दिये गये। पहले सङ्कलन से यह विदित हुआ था कि इस उद्योग में जितनी गहराई की आवश्यकता है, उतनी गहराई और ज्यापकता नहीं आयी है। फलतः सङ्कलनकर्ताओं की सहायता के लिए मण्डल के द्वारा एक 'सङ्कलन-प्रणाली' पर छोटी पुस्तिका लिखकर भिजवायी गयी। वह इस प्रकार थी:

### एक-दो-तीन

- १—प्राम-साहित्य में युगों से चले आने वाले प्रामीण मानव का हृद्य सुरिचत है। उसके संकलन में एक पिवत्र साव-धानी की आवश्यकता है।
- २—प्राम-साहित्य के संकलनकर्ता की दृष्टि में प्रामीणों की वाणी से उद्गारित होने वाला कोई भी भाव घृण्य-अथवा अश्लील नहीं प्रतीत होना चाहिए। मानवीय सहानुभूति और सहद्यता रखते हुए साहित्य-सङ्कलन करना उचित है।
- 3—संकलन करते समय जो भाग संकलनकर्त्ता को स्वयं समक न पड़े, श्रौर जिसके सम्बन्ध में शामवासी भी कोई सन्तोषजनक समाधान न दे सकें, उसे विशेष सावधानी

#### व्रजलाक साहित्य का अध्ययन ]

से लिपिवद्ध करने की आवश्यकता है। उसमें किसा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहस्य के निहित होने की सम्भा-वना है।

याम-साहित्य क्या--

गाँव के मनुष्यों का मौखिक उद्गार साहित्य है। जो कुछ भी वे मुख से कहते हैं, यदि वे

१—उसे अपने बड़े-बूढ़ों से कई पीढ़ियों से सुनते चले आये है;
र—उसका उपयोग मनोरखन या शिचा, या ज्ञान-बर्द्धन के 'लिए करते आए हैं या करते हैं;

३—उसके गाँव-निवासी ने ही रचा है, और बहुत अधिक गाँव में तथा पास-पड़ौस में प्रचलित होगया है।

४—गाँववालों के किसी संस्कार, त्यौहार या पूजा से संबंधित है; ४—गाँववालों के खेलों से सम्बन्धित है;

६—गाँववालों के किसी विश्वास या अन्ध-विश्वास से सम्ब-न्धित है।

तो वह सब गाम-साहित्य है। उसका सङ्कलन अवश्य कर लेना चाहिए।

याम-साहित्य के प्रकार-

यों तो प्राम-साहित्य के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। पर यहाँ विशेष प्रकारों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। इससे संकलन-कर्ताओं को संकेत मिल जायगा, जिससे वह ऐसे प्रकार को भी प्रहण कर सकेंगे जिसका उल्लेख यहाँ नहीं हो सका है।

? याम-कहानी—याम कहानी कई प्रकार की हो सकती हैं—
श्र- साधारण मनोरञ्जक कहानी—राजा-रानी की, या पशुपित्तयों की, या जादू-टोने की, या परी देवताओं की आदि।

श्रा-जाति-विषयक कहानी—जिसमें किसी जाति-विशेष को लेकर कहानी कही गयी हो—जैसे 'एक जाट श्रो जाट' या 'एक कोरिया ' श्रपनी ससुरारि कूँ चलौ' या 'एक काइथ श्रो बु कबऊँ भगवान की भगती नाँइ करतो' श्रादि। इन कहानियों में वे सभी कहानियाँ

शामिल होंगी जिनमें किसी जाति की दूसरी जाति से ऊँचाई प्रकट की गयी हो, या जाति की विशेषता सूचित की गई हो। जैसे नाई का छप्पनियाँपन, काइथ का काँइयाँपन, बनियाँ का पोचपन, जाट का भुचपन या श्रीर कोई ऐसी ही बात।

इ- धर्म-विषयक कहानी—जिसमें एक धर्म को दूसरे से बढ़ कर दिखाया गया हो, या किसी धार्मिक देवता का कोई करतब दिखाया हो। जैसे एक कहानी में गौरा-पारवती की उदारता दिखाई गई है।

ई-त्यौहार-विषयक कह नी—१— ऐसी कहांनियाँ जो त्यौहार के मूल पर प्रकाश डालती हैं।

ऐसी कहानियाँ जो त्यौहारों की पूजा प्रणाली का अंग हैं। जैसे कहीं-कहीं 'अनन्त चौदस' पर अनन्त की पूजा कहानी धुनने के वाद होती हैं। ये कहानियाँ बहुधा स्त्रियों के ही लिए होती हैं। ऐसे ही करवा चौथ या अहोई आठें आदि की कहानियाँ, तथा कार्तिक स्नान की कहानियाँ हैं।

उ-त्रन्ध विश्वास या विश्वास सम्बन्धी कहानियाँ—जैसे—

१--गिलहरी की पीठ पर तीन धारियाँ क्यों हैं ?

२-गोवद्ध न पर्वत कहाँ से आया ?

3—किसी-किसी घर में बड़ियाँ क्यों नहीं तोड़ी जातीं १ सती वगैरह की त्रान की कहानी। गीदड़ क्यों रोते हैं १

. ४-कौत्रा ने त्रमरौती कैसे खाइ ? त्रादि।

उ-कहावत-व्याख्या सम्बन्धी कहानी—जैसे "आइजारी नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मूँ इरिया" की व्याख्या में

ए- पद्य-बद अथवा पद्ययेक कहानियां—जैसे कौए की "ठूँठ चन्ना देइ नाँइ मैं चंडबूं का।"

याम-साहित्य के प्रकार-

२-याम-गीत----प्राम-गीत जिस अवसर पर गाये जाते हैं उनके अनु-सार वे कई प्रकार के हो सकते हैं।

# व्रजलोंक साहित्य का श्रंध्ययन

- १—सावन के गीत या भूले के गीत—ये गीत वर्षा ऋतु में भूले पर या कभी कभी साधारणतः गाये जाते हैं।
- २--- न्यौरते की गीत-कार के नौदुर्गाओं में प्रतिदिन बालिकाएँ न्यौरता खेलती हैं उस समय गाये जाते हैं।
- ३—देवी के गीत, माता के गीत, शीतला के गीत, बाबू के गीत, कुआवार के गीत,।
- ४—तीर्थ-पर्व-स्नानादि के गीत, जैसे गंगा यात्रा या कार्तिक स्नान के गीत।
- होली तथा अन्य त्योहारों के गीत, जैसे दिवाली पर 'स्याहू' के गीत, दौज के गीत।
- ६-टेसू के गीत, तथा भाँभी के गीत, चट्टों के गीत।
- ७-जात के गीत।
- संस्कारों के गोत-जनेऊ, विवाह, जन्ति आदि।
- ६-खेल के गीत आदि।
- १०-चकी के समय के गीत।
- ११—विविध वर्गों के गीत, जैसे सँपेरों के, भोपात्रों के, सरम-नियों के, नटों के, भगतों के, देवी मनाने के।
- १२-विविध जातियों के गीतः धोबियों के, कुम्हारों के,
- १३-इतिवृत्तात्मक-त्राल्हा, ढोला, साके।
- १४-रसिया, कड़खे, ख्याल, जिकड़ी।
- र-खेल साहित्य--ऐसे समस्त खेल जिनमें मौक्षिक किसी पद्य त्रादि का प्रयोग किया जाय-जैसे बच्चों के कई खेल यथा त्राटे-याटे-

आटे-बाटे दही चटाके । बरफूले बंगाली फूले, ॥ बाबा लाये तोरईं । भूंजि खाईं भोरईं ॥ आदि ॥

[इन खेलों में खेल के रूप का भी संकलनकर्ता को पूरा पूरा विवरण देना चाहिए। केवल प्रयुक्त पद्य-मात्र से काम नहीं चलेगा।] १-पहेलियां--जैसे--

"भीरी पोखरि पीरेइ श्रंडा, बेगि बताइ नंइ मारूँ डंडा।" ५-कहावतें—ऐसी सभी कहावतें जिनका (१) मूल रूप से गाँव में ही किसी घटना के सम्बन्ध से निर्माण हुआ हो। [ऐसी कहावतों के साथ उन घटनाओं का भी पता लगाकर उल्लेख कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा ] (२) मूल निर्माण गाँव से सम्बन्धित नहीं पर गाँव वाले उसका प्रयोग अवश्य करते हैं यथा—

# "करि करि होसु पादि गर्यो दुर्गे"

६-चु दुकले-

७-विविध शब्द समृह—जैसी खेती सम्बन्धी, वर्तन बनाने आदि से सम्बन्ध रखने वाले। ये शब्द एक वृत्त-रूप में लिखने चाहिए। उदाहरण के लिए 'बिहार पेजैंट लाइफ' में से एक उद्धरण देना ठीक रहेगा।

#### शकर बनाने का यन्त्र

अ-गन्ने की चक्की

२६४—गन्ने की चक्की 'कोल्ह' (Kolh) या कोल्हू (Kolho) प्रान्त भर में कहलाता है। यूरोपियन फर्मों द्वारा प्रचलित की गई' पेटेंट चिक्कयाँ 'कल' कहलाती हैं।

श्रजलोक साहित्य का अध्ययन ।

८-प्रकृति-विज्ञान पर्यवेद्मण उक्तियां-उदाहर्णार्थः—

पूख पुनवर्स बोइए धान । असलेखा कोदो परमान ॥ मघा मसीना दीजिये पेल । फिर दीजिए परहल में ठेल ॥

६-विशेषोक्तियाः जैसे-'दम्मदार, बेड़ा पार'

२०-स्वांग ऋ।दि ।

इनके अतिरिक्त भी और अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिन्हें ग्राम साहित्य का, संकलन-कर्ता अपनी बुद्धि और उद्योग से प्राप्त कर सकता है।

याम-साहित्य कहां ढूँ दा जाय-

१-घर के वृद्ध और वृद्धाओं के पास-गाँव में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके बड़े-त्रूढ़ों को कोई न माम-साहित्य किस प्रकार कोई कहानी याद न हो।

स्त्रियों के द्वारा विविध संस्कारों के गीत तथा कहानियाँ सहज ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

२-गाँव के चीपालों और ऋगिहानों पर बहुधा कहानियाँ सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ पर गाँव के ज्ञानी पुरुष एकत्रित हो जाते हैं, उनसे विविध बातें पूछी जा सकती हैं।

3—गाँव के ज्ञानी और विशेषज्ञ से प्रायः प्रत्येक गाँव में एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कहानी सुनाने की विशेष कला होती है। इसे बहुत अधिक और पुरानी कहानियाँ याद रहती हैं।

४—गाँव के ऋोमे, सयाने, भोपे, मुखिया तथा पुरोहित साधारणतः ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें गाँवों की रीति-नीति सम्बन्धी बातों का ज्ञान रहता है।

४—भिखारियों के रूप में भी कुछ व्यक्ति गाँवों में आते हैं श्रौर वे इकतारा, डमरू, बीन, चिकाड़ा, डफ आदि पर गीत गाकर भीख माँगते हैं। इनसे बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है।

६—कुछ विशेष प्रकार के गीतों के विशेषज्ञ होते हैं। वे कभी कभी किसी गाँव में आ निकलते हैं। श्रौर वहाँ समाज एकत्र कर

गीत से उसका मनोरञ्जन करते हैं। जैसे आल्हा गाने वाले अल्हैत, ढोला गाने वाले ढोलइया।

७—साधारण कहावतें, चुदुकले, पहेलियाँ आदि तो गाँव गें चाहे जब, चाहे जिसके द्वारा सुनीं जा सकती हैं।

द—विशेष त्यौहारों श्रौर संस्कारों के श्रवसर पर विविध व्यक्तियों द्वारा साहित्य निस्तृत होता रहता;है।

इस सम्बन्ध में 'दी लीजेंड्स आव दी पंजाब' के संकलनकर्ता कैंग्टन आर॰ सी॰ टेम्पल का उद्धरण दिया आम-साहित्य कैंसे जाता है:

यह कहना पर्याप्त होगा कि अपने गायक (Bard) को पकड़ने के लिए अयसर होने का मेरा ढंग निम्न-लिखित रहा है : मैं उत्सवों में, मेलों में, दावतों में तथा शादियों और स्वाँगों और मन्दिरों में सम्मिलित हुआ हूँ, यथार्थ यह है कि प्रत्येक ऐसी जगह मैं गया हूँ जहाँ किसो गायक के त्राने की सम्भावना हो सकती थी, त्रीर उन गायवाँ को ऐसे फ़ुसलाया कि वे मेरे निजी लाभ के लिए भी गावें। मेरे सामने ऐसे मामले भी हैं जिनमें ऐसे अवसरों पर भगड़े हठ खडे हए हैं ऋौर उनसे उस गायक का पता लगा है जो उस ऋतः-सर पर पौरोहित्य कर रहा था, और तब उसे मेरे लिए गाने की शेरित किया जा सका है, और कभी-कभी स्वाँग खेलने वाले ए.ढ़े लिखे मनुष्यों को स्वाँगों की उनकी निजी हस्तलिखित प्रति मुके देखने देने के लिए प्रेरित किया जा सका है। जब कभी केवल गर्जी की ऋतु में मैं घूमने वाले जोगी, मीरासी, भराइन (Bharain) तथा ऐसे ही लोगों से गलियों और सड़कों पर मिला हूँ तब उन्हें रोक कर यथासमय उनसे जो कुछ वे जानते थे सब उगलवा लिया है। कभी-कभी देशी राजात्रों त्रौर सरदारों के दृतों त्रौर प्रतिनिधियों से मिलने और बातचीत करने का भी मौका मिला है-ये वे लोग हैं जो अपने स्वार्थ व लाभ के लिए कुछ भी करने को सदा तत्पर रहते हैं--उन्हें इस सम्बन्ध में संकेत मात्र कर देने से एकाधिक श्राम-गोत

## व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

मुक्ते प्राप्त हुए हैं। अन्त में व्यक्तिगत भेंट तथा पत्र-व्यवहार, सफेर और काले, सभी प्रकार के ऐसे व्यक्तियों से, जो सहायता कर सकते थे, लाभदायक सिद्ध हुआ है और बहुत सी सामग्री इस प्रकार मुक्ते प्राप्त हुई है...."

त्रतः ग्राम-साहित्य के संकलनकर्त्ता को चाहिए कि-

१—वह निस्संकोच् गाँव के प्रत्येक उत्सव, मेले, त्यौहार, पूजा, संस्कार आदि में गाँववालों की भाँति ही सम्मिलित हो।

२—प्रत्येक अवसर पर सूद्रम निरीत्त्रण और पर्यवेत्तरण का उपयोग करे, प्रत्येक विधि-विधान को सममे और नोट करता जाय।

३—वहाँ जो बात समभ में न आये उसे जानकार लोगों से भली प्रकार समभ ले।

४—जिससे भी उसे किसी प्रकार का साहित्य प्राप्त हो सकता है, उसका विश्वास-पात्र बने।

४—ऐसे लोगों को किसी न किसी नशे का चस्का रहता है। उन्हें नशा-पत्ता करा देने पर वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपकी इच्छा-पूर्ति कर सकते हैं।

६-कभी कभी किसी व्यक्ति को कुछ दाम भी देने पड़ सकते हैं। ब्रज-साहित्य-मण्डल से ये दाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

७—प्राम-गीत संप्रह करने वाले को ऐसे लोगों का विशेष
 अध्ययन करने की आवश्यकता है जो ओछी जाति के कहे जाते हैं।

५—गाँवों में विद्यार्थियों में मौखिक कहानी प्रतियोगिता या बालचरों में कैम्प फायर में थोड़े ही प्रोत्साहन से अनेकों कहानियाँ मिल सकती हैं।

उपरोक्त विधियों से जब कहानी कहनेवाला या गायक आपको याम-साहित्य कैसे मिल गया तो अब यथार्थ कार्य आता है, उस लिपिवद्ध किया जाय? बहुत सावधानी की आवश्यकता है। १—कहानीकार या गायक यदि अपने स्वाभाविक ढंग से निरन्तर अपनी कहानी या गीत कहता चला जाय, और उसी गित से वह लिपिवछ कर लिया जाय तो सबसे श्रेष्ठ फल मिलेगा। यदि यह संभव न हो तो कहानीकार या गायक को यह सममा दिया जाय कि वह धीरे धीरे कहे।

र-जैसे जैसे वह कहे उसे लिपिवद्ध करते चले जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा स्थल आये जो आपकी समफ में न आये तो बीच में मत टोकिये, कोई चिह्न लगाकर आगे लिखते चले जाइए। जब वह गीत या कहानी समाप्त हो जाय तब उन शंकाओं का समाधान उससे कर लीजिए। यह अत्यन्त आवश्यक है कि आप हर दशा में वही लिखें जो कहानीकार लिखा रहा है, वह चाहे कितना ही असंभव और उटपटाँग क्यों न हो!

3-कहानीकार तथा गायक से कहानी या गीत में आने वाले शब्दों, पात्रों तथा स्थानों के सम्बन्ध में, तथा कहानी कब और क्यों बनी, या उसका क्या उपयोग है—इन बातों के सम्बन्ध में भी प्रश्न करके उसकी व्याखायें भी हाशिए में लिख लेनी चाहिए।

४-जब कहानी कही जा चुके और लिखी जा चुके तो कहानी कहने वाले या गाने वाले को उसे पढ़कर फिर सुना देना चाहिए तथा भूलों का संशोधन कर लेना चाहिए।

४—सबसे अधिक ध्यान देने की बात है यह कि कहानी या गीत ठीक उस बोली में लिपिबद्ध होना चाहिए जिसमें कि कहानीकार बोल रहा है, और वह जिस ढंग से बोल रहा है उसी ढंग से लिखी जानी चाहिए। वह यदि 'नखलऊ' कहता है तो यही लिखना होगा अपनी ओर से उसे 'लुखनऊ' नहीं करना होगा।

६-इस सम्बन्ध में स्वरों पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए— सभी स्वरों का उचारण सब स्थानों पर एकसा नहीं होता। उदाहर-णार्थ—'एक राजा ख्रो, एक राजा ख्रो, इक राजा ख्रों, एक राजाख्रो— यहाँ पर 'एक' के विविध उचारण दिये गये हैं। बोलने वाला जैसा उचारण करे वैसा ही लिखा जाना चाहिए।

#### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

७-यदि ऐसा अवकाश या सुविधान मिले कि आप अत्तरशः उसे उपरोक्त ढंग से लिख सकें तो आखिर के दर्जे उसे अपने शब्दों में ही लिख डालें।

कुछ अन्य आवश्यक बातें—

श्चन्य श्चावश्यक वातों में से पहली वात यह है कि मण्डल की श्चोर से इस कार्य के लिए जो फार्म दिये गये हैं उनमें लिखी प्रत्येक बात का ठीक ठीक ब्योरा दिया जाना चाहिए।

कहानी या गीत कहने वाले का नाम व पता। गाँव का नाम देना ऋत्यन्त आवश्यक हैं।

कहानी किसी विशेष अवसर के लिए है तो उस अवस्पर का ब्यौरा।

कहानी में आने वाले विशेष शब्दों की व्याख्या।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि जिन अवसरों पर वे गीत या कहानियाँ कही जाती हैं, उन पर यदि किसी प्रकार के चित्र बनाये जाते हों, तो उन चित्रों की प्रतिलिपि और यदि कोई मिट्टी की मूर्ति या अन्य कुछ रखा जाता हो तो उसका भी वर्णन दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि जिस गाँव से गीत संकलन किये जाँय उसका भी परिचय दिया जाय जिसमें निम्न लिखित बातों के सम्बन्ध में गाँव में या अन्यत्र प्रचलित मतों का उल्लेख कर दिया जाय—

- १—गाँव का नाम वैसा क्यों रखा गया ?
- २—गाँव का इतिहास—उसे कब, किसने, क्यों स्थापित किया ?
- ३—गाँव में बसने वाली विविध जातियाँ उनके नाम, वे कहाँ से आकर और कब बसी।
- ४—गाँव में पुजने वाले विविध देवी देवता, उनके नाम तथा उनका परिचय श्रीर पूजा-प्रणाली।

श्रन्तिम---

इस रूपरेखा से इस कार्य;का निहत्व भी स्पष्ट हो गया होगा। यह कार्य अत्यन्त ही आवश्यक है। अभी तक का हमारी सभ्यता का समस्त अध्ययन विल्कुल ऊपरी अध्ययन है। मानव के कल्याण के । लिए उसका यथार्थ अध्ययन इसी प्रणाली से हो सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस महत्वशाली कार्य में अपना पूरा सहयोग दें और पूरी सावधानी से इस कार्य को संपादित करें।

इस प्रकार मंडल के द्वारा बहुत-सी सामग्री एकत्रित हुई है। जिसको दो भागों में संपादित कराके प्रकाशित कराने की चेष्टा की जा रही है। अ इस विस्तृत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रज में प्राम-साहित्य के संकलन का जो कार्य किया जा रहा है, वह वैज्ञा-निक प्रणाली पर है, फिर भी इस दिशा में केवल कागजी निर्देशों से काम नहीं चलता, मूल्यवान सामग्री पाने के लिए विशेष योग्यता की त्रावश्यकता रहती है। यह विशेष योग्यता मैंने ऋपने एक विद्यार्थी 'चन्द्रभान' राधे' राधे' का कराने की चेष्टा को । वह निश्चय ही महत्वपूर्ण सामग्री संग्रह कर सका। अभी तक ब्रज की लोक-सामग्री पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ८० रामनरेश त्रिपाठीजी की 'कविता कौमुदी' में भी 'त्रज' के गीत नहीं आ सके हैं और कोई संप्रह प्रामगीतों का हिन्दी में प्रकाशित हुआ नहीं - भोजपुरी, इत्तीसगढ़ी, राजस्थानी आदि के लोकगीतों का संप्रह प्रकाशित हुन्या है, उसमें ब्रज से कोई सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। यों कहीं कहीं लेखों में सत्यार्थीजी, संत निहालसिंहजी त्रादि ने बज-गीतों का उल्लेख किया है। 'जयाजीप्रताप' में मेरा लेख 'लोकमानस' के कमल' व्रज के कहानी और गीत की प्राग्य कला के सौदर्य को स्पष्ट करने वाला हिन्दी में ब्रज लोक साहित्य संबंधी पहला लेख हैं। इस पुस्तक को लिखने का संकल्प करने से भो कई •वर्ष पूर्व मैंने और भी कई एक लेख लोक-साहित्य पर लिखे थे। त्रबात्राज इस समस्त सामग्री पर विधिवत विचार किया जा सकता है।

६-किसी भी प्रदेश के लोक-साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें हमें वैविध्य भिलता हैं। पहले अध्याय में बतलाया जा

<sup>\*</sup> एक भाग ्वा एक दिस्सा 'त्र न की लोक कहानिगाँ' नाम से श्रमी प्रकाशित हो चुका है।

## ब्रजलोंक साहित्य का अध्ययन ]

चुका है कि बर्न ने तीन बड़े समूहों में बाँटकर उनमें से एक में लोक साहित्य का उल्लेख किया है वह इस प्रकार है:

३-कहानियाँ, गीत तथा कहावतें :

१—कहानियाँ—( श्र ) वे जो सची मानकर कही जाती हैं। ( ब ) जो मनोरखन के लिए कही जाती हैं।

२-गीत तथा गाथायें ( Ballads )

३--कहावतें तथा बुक्तीवल।

४<del>— तु</del>कबन्द कहावर्ते तथा स्थानीय उक्तियाँ ।<sup>५६</sup>

वर्न का यह वर्गीकरण लोक-साहित्य की साधारण रूप-रेखा प्रस्तुत कर देता है, किन्तु किसी स्थान के लोक-साहित्य पर विचार करने के लिए यह अपर्याप्त है : यह अपर्याप्त इसलिए नहीं है कि इसमें से कुछ छूट गया है, वरन इसलिए है कि यह विस्तृत विवेचन में सहायक नहीं हो सकता।

त्रज में से अब तक जो सामग्री उपरोक्त उद्योगों से प्राप्त हुई है, उसमें से व्रज-साहित्य-मंडल की सामग्री और संकलन का चेत्र पर पहले विस्तार से कुछ प्रकाश डाल लें। विवरण उससे एक और जो लोक-साहित्य के रूप उपर श्राये हैं, वे स्पष्ट हो जायँगे दूसरी और चेत्र का ज्ञान हो जायगा।

निम्नलिखित गाँवों में यह सङ्कलन कार्य हुआ है-

१—जाव, २—खरौट, ३—कोसी, ४—कठेन, ४—हाथिया, ६—नरचावली, ७—गिडोह, द—खैरार, ६—मीतरौल, १०—नन्द-गाँव, ११—गांगवान, १२—राधाकुण्ड, १३—सिंहाना, १४—बर-साना, १४—ब्राता, १६—<u>अकबरपुर,</u> १७—रनवारी, १द—नौगावाँ, १६—चौहमा, २०—करहला, २१—ओछटा, २२—त्मौला, २३—पसौली ।

इन २३ गाँवों में से पसौली, राधाकुरड मथुरा के हैं। एक दो गाँव दूसरी तहसीलों के भी हैं। फिर भी प्रधान भाग छाता तहसील के ही गाँवों का है। संकलन का उद्योग किस गाँव में कितना हुत्या,

<sup>&</sup>lt;sup>१६</sup> वर्न : हेंडबुक आँव फीक लोर : पृ० ४

यह जान लेना भी आवश्यक है—इससे यह विदित हो जायगा कि किस गाँव में से विशेष सामग्री आई है। लोक-साहित्य की सामग्री के स्वभाव को परखने में इस तत्व को—स्थानीय तत्व को बहुत सावधानी से देखने का उद्योग करना होता है। किस स्थान से कितने संकलन-फार्म भरे गये उसका व्योरा इस प्रकार है—

१—पसौली से ४८, ६—राधाकुरड से १२ १७—श्रोइटा से १३ २—जाव से ३, १०—सिहाना से २ १८—त्मौला से १६ ३—खरौट से १४, ११—झाता से १३ १६—गिडोह से २ ४—कोसी से २०, १२—नौगावाँ से १ २०—खैरार से १ ४—उठैन से ३ १३—बरसाना से ४ २१—नन्दगाँव से २ ६—हाथिया से ४ १४—सौंख से १ २२—मगोर्रा से १ ७—गांगवान से १ १४—करहला से १ २३—फैंचरी से १ ८—त्रचावली से २ १६—चौमुहा से १

प्सौली से उक्त संकलन-फार्मों के अतिरिक्त श्री ज्योतिराम ।) यादव ने ७६ गीतों का संग्रह भेजा है। इसी प्रकार अक्रबरपुर से पातीरामजी ने सुन्दर अचरों में ६८ गीतों का संग्रह दो पुस्तकों में और १० चुटकुलों का संग्रह अलग एक पुस्तक रूप में भेजा है।

इस समस्त सामश्री में <u>४८१ गीत हैं</u>, ६७४ मुहावरे-कहावतें और पहेलियाँ, ४० कहानी तथा चुटकुले, और शब्द तथा शब्दार्थ सम्बन्धी फार्म प्रायः ४ हैं। ये उपरी गिनती है। इनमें से प्रायः कुछ गीत, कुछ मुहावरे, कहावतें कई बार आर हैं, उन्हें निकाल देने पर भी उपरोक्त संख्या में २४-३० का ही अन्तर मिलेगा। गोों में तो दो-चार ही दुहराये गये हैं। मुहावरे, कहावतें तथा पहेलियों में बहुतों की कई बार आदृति हुई है। यह निर्विवाद है कि िन मुहावरों या पहेलियों की कई बार आदृत्ति हुई है, वे जन-समाज में विशेष विस्तृत चेन्न में काम में लाये जाते हैं, इसलिए कई केन्द्रों से उनका उल्लेख हुआ है। ऐसी लोकोक्तियाँ ये हैं—

१—त्राम खाने के पेड़ गिनने। २—त्रापु मरी तो मरी मेरे हीरामनि कू ले मरी।

# वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

३-- आए कनागत आई आस। बाँसन ऊलें नो नो बाँस।। ४—ग्राधी में संसार सपत्ती अपने चोला में। ४—ऊँट की नारि लस्बीएे तौ का काटिबे वंहें। ६—उतर गईं लोई तौ कहा करैंगो कोई। पाठान्तर-शोदि लई लोई। ७-कातिकबारों फैलि रह्यों ऐ। ५-कहें खेत की सुनें खरिहान की। ६-एकई बेलि के तूँ मुरा ऐं। १०-- ऋँवा नाँय बिगरणी खदानोंई बिगरि गयौ ऐ। ११-कोई देवी के गावे कोई बराई के। पाठा० (कोई होरी के गावैं कोई दिवारी के ) १२-कहें ते कुम्हार गधा पै नायँ चड़ै। १३ - करकेंटा की चोट बिटौरा पै। १४—खानौ खाइकें न्हानों, जिही जाट की बानौ। १४-गोले नाऊ। सब ते अगाऊ। १६--गाय न बाछी। नींद आवै आछी। १७--गिनें न गूथैं। मैं दूल्हा की मौंसी। १८-गधा ते पार नायँ दस्यावै गधइया के कान ऐंठें। १६—घोड़ा चहिए बिन्नागी कूँ, फिरतौसी श्रइयो । २०-गुनि घटि गए गाजर खायें ते। बल बगद्यौ बालि चदाऐंते॥ २१--जाकौ बनिया यार । ताकूँ नहिं बैरी दरकार । २२--दाति के दाँत नाँय देखे जाँत। २३--देंनी नाँय बुनाई, घट्यौ बतावै सृत। २४--तेली के तीनों मरी ऊपर ते टूटी लाठ। २४-हमही हैगए काने तौ कौन के कहैं पखाने। २६-हिरनतु में मट्टी कोई नायँ। २७-जेठ की, सो पेट की। २८-गोबर गिरैगौ तो कछु लैकें ही उठैगी।

सङ्गलित वज गीत--

जितने भी गीत एकत्रित हुए हैं उनमें निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं—

१-गीत-संस्कार, तीर्थयात्रा आदि से सम्बन्धित ।

२—सावन के गीत—मल्हार।

३-रिसया तथा होली।

४—भजन—जिसमें त्रार्यसमाजी तर्ज के, जिकड़ी के तथा साधारण भजन सम्मिलित हैं।

४—खेलों के गीत जिनमें टेस् के, फाँको के तथा चट्टा सम्बन्धी हैं।

६—परसोकला—जिसमें शामीण अनुभव या चुटीले उद्गार छोटे छन्द में हैं।

७—पटका—िकसी विशेष व्यक्ति या गाँव के सम्बन्ध में कोई आलोचना या वर्णन ।

५-ख्याल।

इन गीतों में लगभग पोने दोसो रिसया हैं। इनमें होला भा सिमिलित हैं। होली साधारणतः राग का विषय है। विदित ऐसा होता है कि भ्रवपद में पहले होली गायी जाती होगी। फिर उसमें लौकिक प्रवृत्ति के अनुसार हेर-फेर कर रिसया बना लिया गया। यही कारण है कि सूरदास में जो होली विविध रागों में पदों में मिलती है वही अब प्रायः समस्त रिसया के हरें में दल गयी है।

श्राईने अकबरी में संगीत के अध्याय में जहाँ यह बताया है कि गीत दो प्रकार के होते हैं। एक मार्ग ( ऊँची शैली के ), दूसरे देशी; वहाँ देशी में यह बताया है कि देशी गीत वे हैं जो विशेष स्थलों में प्रचितत हों जैसे आगरा, ग्वालियर, वारी तथा पास के प्रदेशों में 'ध्रुपद'। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोसर ने नायक बक्ष, मच्छू और भानु की सहायता से एक लोक-प्रिय शैली चलाई।" हो सकता है यह किम्बदन्ती रिसया के जन्म की ओर ही संकेत करती हो। फिर भी यह विषय अभी अधिकारियों द्वारा विचार करने का है। हाँ यह बात

ध्यान देने की है कि ऋ।इने-अकबरी के सुप्रसिद्ध ले बक ऋबुलफजल ने धुपद की परिभाष। में बतलाया है कि इसमें चार नालयुक चरण होते हैं, जिनमें शब्दों या शब्दांशों की कोई छन्द-शास्त्र सम्बन्धी मात्रा का विचार नहीं रखा जाता। अ इनका विषय प्रेम रहता था।

रिसिया में जो उताल गित और उमंग होती है, उससे यह बड़ी तीब्र गित से प्राचीन 'लोक-गीतों को हटाता जा रहा है और स्वयं अपना स्थान बनाता जा रहा है। कुछ नगर्य रिसयों को छोड़ कर जिनमें ज्ञान और नीति का वर्णन है, शेष सभी शृक्षार रस के हैं। इसमें भी सबसे अधिक राधा- व्रण से सम्बन्ध रखते हैं। इसमें भी विशेष दृष्टव्य यह है कि प्रायः सभी रिसया नये हैं और उनमें रिसया के रचियताओं की छाप है। जिन रिसया निर्माताओं की छाप है, उनके नाम ये हैं—

१- घासीराम। १५-सालिगराम २-- ऋष्णलाल पीतम। १६—तेजपाल /३%-गोविन्द प्रभु । १५—हुक्मसिंह ४%-कालिदास। १=—गोपी रघुवर ४-फूलसिंह। १६—प्रेम रसिक ६—प्यारे बुद्धू væ२०-- बृन्दावन हित 88७—कबीर<sup>™</sup> **४**%२१—परमानन्द **५**—राम्नानन्द /%२२—ग्रानन्द्**घ**न ६--जगदेव २३-- मुकुन्द १०--शंकर **%**२४—लछीराम ११-शिवराम २४—जयकृष्ण **%१२—चन्द्र**सखी २६-जोती १३—गङ्गादास (पसौली वासी) २७-- बजदूलह **%१४—सूरश्याम** २८—हितत्र्यनूप

& Dhrupad consists of four rhythmical lines without any definite prosodial length of words or syllables, [ Ain-i Akbari translated by H. S. Jarrett ]

विश्व को साहित्य के प्रकार

%२६—मीरा %३०—नन्ददास %३१—क्रुच्णदास ३२—माधौजन ३३—उदेराम धुज ३४—सोटाराय

३४ - खिची खुन्नो

: ३६—रामसरिन

३७—लञ्जमन च्रलगेसावारौ

३८—नासुदेव करहला निवासी

३६—मन्सनलाल

४०—तेजसिंह

इनमें से पुष्पांकित १२ किव साहित्य के प्रसिद्ध महारथी हैं। इनके नाम से अंकित गीत सभी इनके हैं, इसमें सन्देह है। इस रिपोर्ट में इनकी जाँच-पड़ताल का भी अवसर नहीं। कितने ही पद ऐसे भी हो सकते हैं जो थथार्थ में किसी प्रसिद्ध किव के हों पर उनके रूप में हेर-फेर कर दिया गया है। इसका एक उदाहरण बहुत स्पष्ट है। मीरां का एक प्रसिद्ध पद है:—

"मेरे तो गिरिधर गुपाल दूसरौ न को का ।"
इस पद ने लोक-गायकों के हाथ में यह 'रूप धारण कर लिया है:—

"भजरे मन राम नाम दूसरौ ना कोई।
तेरौ दूसरो न कोऊ।
सन्तन ढौरें बैठि बैठि लोक लजा खोई,
तोंने लोक लजा खोई।
श्ररे श्राँसू जल सींच सींच प्रेमबेलि बोई,
रे प्रेमबेलि बोई।
हाँ तात मात बाप पुत्र मेरौ सब कोऊ,
श्रौरु जाके सिर मोर मुकुट मेरौ पित श्रोई,
हाँ मेरो पित श्रोई
मैं श्राई थी भगत जान रे जग कूँ देखि मोही,
श्रौरु मेरे मन बिस (गो) गोपाल होनी होइ सो होई
रे भजरे मन राम नाम दूसरौ ना कोई।"

## ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

लोक-मानस ने त्राजान में ही इसमें त्रापनी बुद्धि के सहारे विस्मृत स्थलों को सुधार कर पद को एक रूप दे दिया है, 'मीराँ' का नाम भी नहीं रह गया।

साहित्य में प्रसिद्ध किवयों को अलग करके भी २८ के लगभग ऐसे किव रह जाते हैं, जो गाँव के किव हैं हैं इन किवयों में भी 'घासीराम' को भाषा पर खीर प्रामीण भावों पर जितना अधिकार है दूसरे की नहीं। ये घासीरामजी गोवर्द्धन वासी हैं।

इन गीतों में घासीराम के अतिरिक्त गंगादास का थोड़ा सा परिचय और आया है। गंगादासजी पसौली के निवासी हैं।

रसिया तथा होलो के साथ ही वे भजन हैं जो आर्यसमाजी तर्ज पर हैं, अथवा जिकड़ो के हैं, या ख्याल हैं। आगरा और मथुरा में जो कलगी-तुर्रा के ख्याल मिलते हैं, उन ख्यालों का संग्रह नहीं हुआ है। वे गाँवों में टिकने की चीज भी नहीं, इसलिए केवल एक या दो टुकड़ियाँ समस्त सङ्कलन में उस प्रकार के ख्याल की मिलती हैं। रसिया के उपरान्त जो दूसरी अत्यन्त प्रिय प्रणाली है वह जिकड़ी के भजनों की है। रसिया धामीण मुक्क हैं तो जिकड़ी प्रामीण प्रधन्ध-काल्य। इस प्रवन्ध-काल्य का बहुत प्रचार है, और इसकी रचना ओज और उत्तेजना के भाव से पूर्ण होती है। बहुधा महा भारत से कथायें ली जाती हैं। ऐसा एक सुन्दर भजन 'कीचक-बध' का है। मुक्क 'रसिया' में भी प्रबन्ध-कल्पना का नितान्त अभाव नहीं है। चन्दावली छलने के रसियों में रसिया के रस के साथ प्रबन्ध-शिली का भी आनन्द आता है। कुष्ण-कथा के छोटे-छोटे खएड रसिया के रस में सिक्त होकर मनोरम हो गये हैं:—

'हाँस कें माँगे चन्द्रावली हमारी दें देउ आरसी।'

इन गीतों के उपरान्त 'सामन के गीत' या मल्हार हैं। राधा और कृष्ण के मूलने का ही वर्णन विशेष हैं। एक गीत में 'निहालदें' का भी नाम आया है। ढोरा-मारू सम्बन्धी दो गीत भी सामन के गीतों में सम्मिलित होंगे। ये सामन में ही विशेष गाये जाते हैं। इनका विषय मारू का विरह है। सामन के गीत वर्षा की नन्हीं-नन्हीं फुहारों की भाँति स्त्रियों की कोमल करुणा से भीगे हुए हैं। उनमें स्वाभाविक उल्लास भी है। ये गीत ब्रज् में अन्य भाषाओं की भाँति बहुत मार्मिक और उच्चोटि के हैं।

यही दशा उन गीतों की है जो परम्परा से चले आये हैं, और किसी संस्कार विशेष से सम्बद्ध हो जाने के कारण सगुन-अपसगुन के भय से किसी सीमा तक बचे रह गये हैं। यही यथार्थ लोक-गीत हैं।

श्रीकृष्णानन्द गुप्त ने 'लोकवार्ता' में एक लोक-गाथा पर टिप्पणी देते हुए लिखा है :—

"लोकगाथात्रों को प्राम-गीतों की संज्ञा देना और उनके अन्दर कवित्व और उच भावों की खोज का प्रयत्न करना बड़ा गलत है। यह चेष्टा निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी है। याम-गीत श्राम-गीत श्रायः छोटे होते हैं, और रचना-काल की लोक-गीत दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। लोक-गाथात्रों की परम्परा पुरानी होती है। लोक-वार्ता के ऋध्य-यन की दृष्टि से ऐसी लोक-गाथाएँ ही महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिये जो सर्वसाधारण में मुखाय प्रचलित हों और जिनकी रचना श्रपने आप ही खेतों और खिलहानों पर हुई हो।" श्राम-गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। जिकड़ी के भजन प्राम्य-गीत हैं, बहुत लम्बे होते हैं। ये आधुनिक बने हुये हैं, और नई-नई मण्डलियाँ नए-नए गींत बनाती हैं, पर लोक-गाथा से ये भिन्न हैं। लोकगाथाकार बड़े से बड़े कथानायक को अपने याम की सहज भूमि के अनुकूल बना डालता है। वे उसके जैसे हो जाते हैं और श्रामगीत का निर्माता श्रपने ज्ञान के स्त्राधार पर उनका व्यक्तित्व और उनका रूप वही प्रसिद्ध रूप रखता है। यह अन्तर यहाँ इसी सङ्कलन के दो गीतों की तुलना से हो सकता है। यह अकबरपुर के स्कूल से सङ्कलित हुआ है :-

खेलत रूप सरूप रानी के दोनों बालिका, जुरिमिलि बालकु खेलु बनायो रामा, आइ गये लिल्लमन राम रानी के दोऊ बालिका माँजि घोय लोटा भरि लाये रामा, पानी तो पीओ भगमान रानी के दोऊ बालिका

## वजलोक साहित्य का अध्ययने ]

तिहारे हात जलु नाहिं पीमें बालिका, जाति बताओं माई बापु रानी के दोऊ बालिका

मात हमारी सीताजी कहियत रामा, पिता की सुधि नाहि रानी के दोऊ बालिका

वा सीता कूँ हमें रेदिखइयौ रामा, कहाँ रे बसति तिहारी माय राज़ी के दोऊ वालिका

ठाड़ी सीता केस सुखावें रामा, ऋह रहे लिछमन राम रानी के दोऊ बालिका

अपने री केशनि ढिकलैं भी माता रामा, आइ रहे लिखमन राम रानी के दोऊ बालिका

फटि जाय धरती समाइजाय सीता रामा, जीमँत दियौ बनवास रानी के दोऊ बालिका

फटि गई धरती समाइ गई सीया रामा, केस रामजी के हात रानी के दोऊ बालिका

लव-कुश के युद्ध का, राम के आतङ्क का, उनके वैभव का, यहाँ कहीं भी पता नहीं। बटोहियों की भाँति लिछमन-राम उधर आ निकले हैं। लव-कुश खेल रहे हैं। वे उनके लिए भली प्रकार माँज कर लोटा पानी लाये हैं। राम विना जाति पूछे पानी नहीं पीयेंगे। लड़के माता का नाम तो सीता बता देते हैं। पिता को क्या जानें? तब राम सीता को देखने चल देते हैं। सीता खड़ी बाल सुखा रही हैं। जैसे राम का आना सुनती हैं, पृथ्वी में समा जाना चाहती हैं। पृथ्वी फट जाती है। सीता उसमें सचमुच समा जाती हैं, राम उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं, बाल ही हाथ में आते हैं।

साहित्य में जिस रूप में राम से लव-कुश का मिलन बताया गया है, उसकी यहाँ छाया भी नहीं। यह गीत निश्चय ही लोक-गाथा माना जायगा। इसकी तुलना में यह भजन है:—

तोरयो तोरयो है धनुष सिरीराम बचनु पूरो कीयो। देस देस के राजा आए बैठे सभा मँभारि, एक एक नें जोरु लगायो, गए हैं भूप सबु हारि जोरु भारी और कीयो।

वीर बिना धरती मैं जानी, नाँय कोई वीर रह्यों भूप सहस दस हातु लगायौ तिल भरि नाहिं टरयौं लगाइ बलु सबरौ दीयौ।

ड़िक भड़िक कें लिखिमन बोल्यों कहा बकवादु कीयों तोरूँ तेरों धनुष उठाइ लऊँ धरती न्यों करि जवाबु दीयों। रोसु भारी अरे कीयों।

जनक राय नें बिना विचारें कैसी बात कही जो छत्री रनते नाँय डिरहै कैसें जाँति सही राम ने बरजि •दीयौ—

यह गाँव में बना हुन्त्रा गीत तो है, पर वह स्वाभाविकता नहीं है। राम-लहमण रचना करने वाले से दूर हैं। साहित्य का ऋण भी यहाँ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तुलसीदास की शब्दावली कहीं कहीं बोल उठी है:—

'वीर विहीन मही मैं जानी' श्रौर 'भूप सहस दस एकहि वारा।' लगे उठावन टरहिं न टारा।'

की गूँज उक्त गीत में असंदिग्ध है।

इन गीतों में राधा-रूष्ण अथवा चन्द्रावली की अथवा ज्ञान-वैराग्य की ही बातें नहीं हैं, सामयिक इलचलों को भी नहीं मुलाया गया है। जरमन की लड़ाई का उल्लेख है, जिसमें बहु सास से कहती है, जेठजी को मेजदो, देवर को भेजदो, पित को मत भेजो। युद्ध में गये हुए पित के विरह में एक स्त्री कहती है:—

मेरौ बालम रण में
मोर प्रचावत शोर।
मेरो साजन लड़ि रह्यो जङ्ग
पपहिया क्यों मोइ करि रह्यो तङ्ग
× × ×
है रन केसरी मेरा साजन
रण को बाँधि लयो है काँकन
× × ×

# न लांक साहित्य का अध्ययन ]

जर्मन कूँ मात खबावें मेरी साजन लौटि घर आबें × × × अरे जापानी आँधी पूरब उठी भक्तमोर—

इसी कवि के साथ राष्ट्रीय प्रामीण किव कहता है :— री भैंना मेरी भारत में फिरङ्गी , डांकू धाँसि परे

एक अन्य कवि पिछले युद्ध को और भारत की अवस्था को इन शब्दों में रखता है:

लीजो खबरि जगत के स्वामी मेरी नाव पड़ी मँभधार। जर्मन में जब भई लड़ाई अँगरेजों की अलवत होती हार भारत ने जब मदद दई. रँगरूटन की भरमार बाकी एवज गवरमेएट ने दीनी हमें लताड़ चिता करिकें जलयान बाग में कीन्हे अत्याचार बिन बूमें बिन खबर हमारी भरि दिये . कारागार फाँसी दैके हने हमारे भगतसिंह सरदार-

आदि

इसी प्रकार इस युद्धकाल में कण्ट्रोल आदि से पूर्व और बाद की दशा का बड़ा कौतूहल-वर्द्ध क और यथातथ्य वर्णन भी दो-तीन गीतों में हुआ है। ऐसी प्रवृत्ति कोसी की ओर विशेष है।

संस्कारों और धार्मिक गीतों में बधाये और विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीत हैं। धार्मिक गीतों में बज की यात्रा के गीत विशेष हैं। इन गीतों में एक विशेषता यह है कि प्राय: सम्बन्धित तो गङ्गा यात्रा से हैं पर आगे चल कर इनमें अज के स्थानों का उल्लेख हो उठता है। राम-भरत संबंधी गीत ने वृन्दावन-गोकुल को समा लिया है—

उदाहरणार्थ--

बिन्दाबन में करीरे तपस्या रामा,

मथुरा जी में अरे फल पाये।

उठि मिलि लेंड राम भरत आये री, भरत आये।

हरे हरे गोबर आँगन लिपाये रामा,
गजमोतिन चौक पुरत आये री, पुरत आये।

उठि मिलि लेंड राम भरत आये री, भरत आये।
बँहयाँ पसारि मिलेरी चारयो भइया रामा,
नैनन नीर भरत आये री, भरत आये।

इन गीतों के संप्रह में <u>परसोकतों का संप्रह</u> एक अनोखी चीज है। इसमें प्राम में प्रचितत अनुभवों को सार रूप में दिया गया है।

कुत्रा चलानेवालों के गीत में त्राने वाले परमोक्ते वो परसोकलें विशेषतः काव्य मय त्रीर कोई कोई नीविमय हैं। व्यक्ति त्राने हैं। व्यक्ति त्राने व्यक्ति त्राने हैं। व्यक्ति त्राने व्यक्ति त्राने हैं। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति त्राने हैं। व्यक्ति व्य

वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

से तो कितनी ही प्रचलित कहावतों का स्पष्टीकरण हो जाता है। संभ-वतः ये चुटकुले उन कहावतों का मूलस्रोत ही होंगे।

एक लोकोक्ति है, 'गाम तो जरों पर तमासों खूब देख्यों'— लोकोक्ति का अर्थ तो अब साधारण रूप में होने लगा है। जिसको जहाँ यह लगती दीखती है, वह कह देता है। पर एक चुटकुला है; जो इसके लिए रोचक लगेगा— }

"मीतरौल एक गाम है। बामें एक दिनाँ फीज ने पड़ाव डारघो। फीज के संग तोपखानों इंद्यो। गाम के मानिख बाको तमासौ देखिबे चले आए। फीजबारे ते बोले—"जि कहाएँ?" फीजीन् नें कही के जि तोप एँ। गाँमवारे बोले जिनते कहा होतु ऐ। फीजवारे नें कही के जि तोप एँ। गाँमवारे बोले जिनते कहा होतु ऐ। फीजवारे नें कही—इनमें चलाइकें लड़ाई लड़ी जाित ऐ। गाँमबारे बोले—इनमें चलाइकें हमारे साँमई दिखाओं। फीजी बोले—गाँमु जिर जाइगी। गाँमु वारे जाइ हॅिंसी समसे और बोले हमें तो चलाइ के दिखाइ ई दै। गाँम मलेंई जिर जाय। फीजनें मौत नाँहीं करी पिर गामबारे नांय माने। तब फीजनें तोप चलाइ दई, तो गाम जिर गयी। तो बा गाम के आदमी बोले—गाँम तो जरी, पिर तमासो खूब देखी।"

इसी प्रकार कई चुटकुले हैं। केवल मनोरंजक चुटकुले भी हैं। कहानियों का सम्बन्ध जाट, नाई, ठाकुर, बनिया आदि जातियों से है। इन कहानियों के द्वारा मनोरखन तो होगा ही, प्रामोगों की कहानी रचने की प्रतिभा भी प्रतीत होगी, और जातीय विशेषताओं का परिज्ञान होगा। ये कहानियाँ स्थानीय कहानियाँ हैं।

इस प्रकार एक विशेष चेत्र से सामगी आयी। किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों से अन्य विविध स्थानों से भी सामग्री का उपयोग यहाँ किया गया है। इनमें से मथुरा ही से प्राप्त होने वाली सामग्री में विविध संस्कारों के गीत और मल्हारें (सावन के गीत) हैं। तहसील सादाबाद के एक गाँव से विविध अन्य गीत मिले हैं। रसमई से यादिवकाजी का संग्रह मिला है, इसमें।भी विविध संस्कारों के गीतों का प्राधान्य है। लोहबन से जो गीत मिले हैं; और कहानियाँ चुटकुले भी वे बहुत गहराई तक के हैं। महाबन, बल्देव की दिशा से

भी अच्छी, सामश्रो मिलती है। इस समस्त सामश्री को संकितत करक हमने मथुरा के गाँवों में परीचा करायी। इस प्रकार मथुरा के प्रायः समस्त लोक-साहित्य का प्रतिनिधित्व हो वजलोक-साहित्य गया है। इस समस्त सामग्री का अब सविधि वर्गीकरण किया जा सकता है। इस समस्त वर्गीक्ररण साहित्य को हम पहले द्रो बड़े भागों में बाँट सकते हैं : १ परम्परित, २ रचित । १—परैम्परित साहित्य वह है जी परस्परा से चला आया है, जिसके रचयिता का पता नहीं है। रचित् साहित्य वह है जिसके रचिता का नाम ज्ञात है। परमारित पर प्राचीनता की छाप रहती है। 'रचित' प्रायः नवीन होता है। परम्परित को पहले दो प्रकारों में बाँट सकते हैं, गद्य तथा पद्यक्ष ये दो भी दो-दो भागों ने वाँटे जा सकते हैं: १ स्त्री-समाज-प्रचलित २ पुरुष-समाज प्रचलित Øस्त्री-समाज प्रचलित गद्य में सबसे प्रधान स्थान त्यौहार जत कथा छों का है। भारतीय समाज में बहुधा धर्म के अनुष्ठान का भार स्त्री-समाज पर आ पड़ता है। धार्मिक अनुष्ठानों में हमें दो धारायें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। एक् शास्त्रोय अथ्वा कर्तृत्व से सम्बन्धित, यह बहुधा पुरुषों के आधीन रहती है। दूसरी लौकिक अथवा शोतृत्व से सम्बन्धित, यही प्राय: रित्रचों के लिए होती है। इसी अन्तर से हम देखते हैं कि एक अनुष्ठान में पुरुष यज्ञ करता है, मन्त्रोचार करता है, पूजा करता है, किन्तु स्त्री व्रत करके व्रत की कथा या कहानी सुनती है। यथार्थ में पूजा भी स्त्री का धर्म नहीं, त्रत ही उसका प्रधान धर्म है। स्त्रियों में जो रूजा दिखाई पड़ती है वह या तो पुरुषों के प्रमाद से आयी है, या व्रत को सविध करने का माध्यम अथवा सहारा है। यही कारण है कि धार्मिक अनुष्ठान सम्बन्धी प्रायः समस्त लोक-साहित्य स्त्रियों में ही प्रचलित है, पुरुषों में नहीं। स्त्रियों के गद्य-साहित्य में अतः व्रत-कहानियों का प्राधान्य है। ये कहानियाँ उनके धर्म का अंग हैं। कोई भी त्रत बिना कहानी सुने पूर्ण हुत्रा नहीं माना जा सकता। ये कहा-

<sup>\*</sup> पदा से यहाँ अभिप्राय उस समस्त रचना से है को गद्य नहीं नहह चाहे गेय हो अथवा मात्र पाट्य हो।

व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

नियाँ धार्मिक श्रद्धा से सुनी जाती हैं। यह तो सुनने। का लोक-साहित्य है। स्त्रियों के पास 'सुनाने' का भी लोक-साहित्य होता है। यह साहित्य प्रायः बच्चों को सुनाने का होताहै, इन कहानियों में मनोरञ्जन का भाव ही प्रमुख रहता है। कभी-कभी इस 'सुनाने के साहित्य' में किसी विश्वास द्यादि की न्याख्या भी हो सकतो है। पर यथार्थ यह है कि यह 'सुनाने का साहित्य' जितना स्त्रियों का है, उतना ही पुरुषों का। दोनों ही इसे समान रूप से काम में ला सकते हैं। हाँ यह स्त्री-वर्ग में ही विशेष प्रचलित मिलता है, खौर स्त्रियाँ ही इसे बहुधा कहती हैं, इसका कारण स्त्री-पुरुषों के कर्तन्य-चेत्र का भेद हो सकता है। बच्चों का खिलाना, उनका मन बहलाना वड़ी-वूढ़ी स्त्रियों के ही सिर रहता है, अतः उन्हें ही ये कहानियाँ याद रखनी पड़ती हैं।

पुरुषों के गद्य-साहित्य में प्रायः चार दृष्टियाँ मिलती हैं, उसे चार प्रकार का माना जा सकता है। १—मनोरञ्जक अथवा मन-बहुलाव का, २—शिचा अथवा उपदेश का, ३—व्याख्या का और ४—वाणी विलास का। इन चारों उद्देश्यों से मिलने वाले साहित्य का रूप या तो कहानियों का हो सकता है, बहुधा कहानियों का ही होता है; या 'चुटकलों' का। 'वाणी-विलास' कहावतों के रूप में प्रकट होता है। चुटकुले भी अत्यन्त छोटी, विशेष अदसर पर फबती हुई कहानियों ही मानी जा सकती हैं, यद्यपि दोनों का विधान एकसा नहीं होता है।

क्हानियों को विषय की दृष्टि से हम कई विभागों में बाँट सकते हैं क्योंकि विषय के कई अङ्ग होते हैं: एक तो होता है उद्देश्य, उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, पर वह कथा कहने वाले का उद्देश्य है। एक उद्देश्य कथा के कथानक का भी हो सकता है। कथा का उद्देश्य हो

सकता है मनोरञ्जन का, पर कथाकार का उद्देश्य ही
सकता है मनोरञ्जन का, पर कथाकार का उद्देश्य ही
कहानियों
[सकता है आपको अलौकिक घटनाओं में से ले
का.
वर्गीकरण कथानक के उद्देश्य से ही कहानी का स्वभाव बनता
है:स्वभाव की दृष्टि से ये कहानियाँ अलौकिक हो सकती हैं। इनमें
लोक में न मिलने वाली बातों का समावेश मिलता है। इस लोक से
उनका सम्बन्ध नहीं होता, अन्य किसी लोक में वे हमें ले जाती हैं,

जैसे जैनियों की अनेकों लोककथायें जिनमें हम विद्याधरों के दिव्य-लोक में विचरण करते हैं छ । ये कहानियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें इसी लोक में अन्य लोकों के प्राणी विचरण करें और ऐसे कृत्य करें जो दिव्य और विलच्चण हों। इन कहानियों का दिश्य धार्मक भी है, पर कथानक में केवल धार्मिक भावना प्रधान नहीं रहती। (पृष्ठ ८४ पर देखिए)

साधारणतः स्थूल दृष्टि से कहानियों को हम आठ बड़े भागों में बाँटते हैं: १—गाथाएँ, २—पशु-पत्ती सम्दन्धी अथवा पंचतन्त्रीय, ३—परी की कहानियाँ, ४—विक्रम की कहानियाँ (Adventures) ४—बुमोवल संबंधी ६—निरीत्त्रण गर्भित कहानियाँ, ७—साधु-पीरों की कहानियाँ (Hageological) और ५—कारण-निदशक कहानियाँ (Acteological)

गाथात्रों के अन्तर्गत वे सभी कहानियाँ आ जाती हैं जो उपरोक्त वर्गीकरण में संख्या १ से ४ तक की हैं। पशु-पित्यों की तथा पश्चतन्त्रीय : ये दो प्रकार की होती हैं : एक सामिप्राय, जिनसे कोई न कोई शिचा निकलती है; दूसरी वे जिनसे कोई शिचा नहीं निकलती। परी की कहानियों के कई वर्ग हो सकते हैं : १—वे जो यथार्थ में परियों से, अष्ट्रसराओं से, दिव्य कन्यात्रा, विद्याधारियों से सम्बन्धित हैं : जैसे 'वेजान नगर' का कहाना। वेजान नगर की रानो एक अष्ट्रसरा थी, जिसे तँबोली के लड़के ने बड़े खोग से प्राप्त किया था। दूसरी वे जिनमें दाने (दानव) रहते हैं। शिस्त्री वे जिनमें डाहिनें आती हैं। जादू-चमत्कारों की कहानियाँ भी इसी के अन्तर्गत होंगी। विक्रम या पराक्रम : की कहानी में किसी वीर नायक का चरित्र दिखाया जाता है। इसके भी दो प्रकार हो सकते हैं : एक इतिहास-पुरुषाश्रित (अवदान), दूसरा अनैतिहासिक पुरुषाश्रित।

ऐतिहासिक पुरुषाश्रित कहानियों में 'वीर-विक्रमाजीत' की कहानियाँ प्रधान मानी जा सकती हैं। अनैतिहासिक पुरुषाश्रित कहा-

<sup>\*</sup> यथा जै॰ जे॰ मेयर ( J. J. Meyer ) की 'Hindu Tales' में संब्रहीत बहानियाँ हैं; अथवा 'कथासरितागर' में।

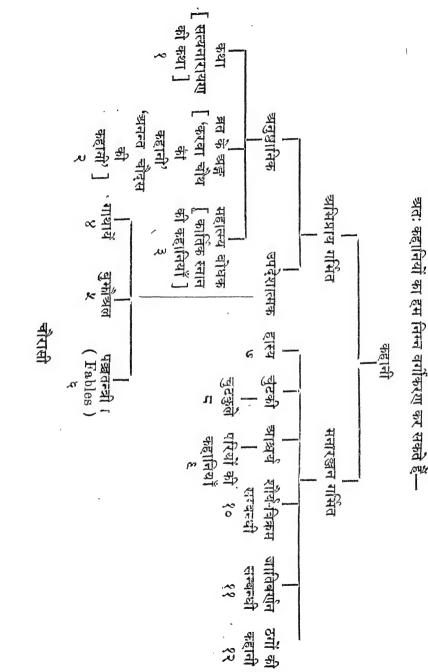

नियों में किसी भी राजा के लड़के या अन्य व्यक्ति की कहानी आ सकती है।

बुक्तीवल-कहानियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जिन में कुछ समस्याओं अथवा नीति की बातों को सुलक्षाने तथा परीच्छा करने का उद्योग होता है। दूसरी वे जिनमें समस्यायें या पहेलियाँ शर्त्त के रूपमें आती हैं, जिन्हें हल कर देने पर अभीष्सित वस्तु मिल जाती है।

निरीच्च निर्मा में किसी के स्वभाव, धर्म आदि के सम्बन्ध में जो ज्ञान हुआ है, वह रहता है। ये कहानियाँ ही प्रायः चुटकुलों का रूप प्रहण कर लेती हैं। विविध जातियों से सम्बन्ध रखने वाली कहानियाँ इसी के अन्तर्गत आयेंगी।

साधु-पीरों की कहानियों में पहुँचे हुए साधुओं, सिढ़ों तथा पीरों की कहानियाँ होती हैं। इनमें साधु-पीरों के द्वारा सङ्कट-निवारण करने अथवा पुत्र-धन आदि प्रदान करने के चमत्कारों का उल्लेख रहता है। कारण-निर्देशक कहानियाँ वे हैं जिनमें किसी व्यापार का कारण प्रकट किया जाता है।

उपरोक्त कहानियों के अतिरिक्त एक और वर्ग भी कहानियों का है। इन्हें बाल-कहानियां कह सकते हैं—ये कहानियाँ
कहानियों की उपरोक्त वर्ग से भित्र प्रकार की होती हैं। उपरोक्त कहानियों की वर्ग की सभी कहानियों की भूमि को मनुष्य भूमि तथा प्रकार की तीन वृत्तियों से बाँट सकते हैं। १-विश्वास प्रतिपादक वृत्ति, २-आश्चर्य उद्दीपक वृत्ति, ३-समाधानकारक वृत्ति। ये तीनों वृत्तियाँ विकसित अवस्था में ही विशेष प्रतिफलित होती है। किन्तु अबोध बाल-मानस की वृत्तियाँ इन वृत्तियों को संतुष्ट करनेवाली कहानियों को सह नहीं सकतीं। उनका अपना छोटा संसार, वे उसी से धनिष्ठ परिचय रखना चाहते हैं, और उसी जगत की वस्तुओं से साहचर्य और जीवन-संपर्क तथा रस प्राप्त करना चाहते हैं। बाल-मनोवृत्ति की कहानियों में संनिप्त कथानक, परिचित पदार्थ, उनकी दुहरावट, उनके स्वभाव का चित्रण और कौतूहल आदि बातें मिलेंगी। इन

व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

कहानियों में संगीतात्मकता (Rythms) (संगीत नहीं) का पुट विशेष रहता है। इस दृष्टि से हम कहानियों को निम्न वृत्त से समभ सकते हैं: (पृष्ठ ८७ पर देखिए)

इन समस्त कहानियों को हम न्यक्ति की दृष्टि से न विभाजित कर कहानियों की वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से भी बाँट सकते हैं। इस दृष्टि से ये तीन विशद विभागों में बँट सकती। १—गाथाएँ (माइथ), २—वीर गाथाएँ अथवा अवदान (लीजेएड), ३—कहानियाँ (स्टोरिज)।

लोकगाथायें चार प्रकार की हो सकती हैं। विश्व-निर्माण की की व्याख्या करने वाली, (२) प्रकृति के इतिहास को विशेषताओं को व्याख्या करने वाली, (३) मानवी सभ्यता के मूज का व्याख्या करने वाली। (४) समाज तथा धर्म-प्रयाओं के मूज अथवा पूजा के इष्ट के स्वभाव तथा इतिहास की व्याख्या करने गाली।

ये सभी प्रकार की लोक-कहानियाँ किसी न किसी रूप में बज में भी मिल ही जाती हैं। इस प्रकार यह मौखिक गद्य साहित्य का विवेचन हुआ। गद्य में 'रचित' की परोधा कठिन है। क्योंकि रचित गद्य-लोक साहित्य मिलता ही नहीं।

मौखिक पद्य लोक-साहित्य को हा पहले दो भागों में बाट
सकते हैं। एक गीत, दूगरे अगीत। अगीत साहित्य
बहुधा कहानियों को कहने के एक ढंग का रूप ही
प्रहण कर लेता है—कुअ दहेलियाँ, कुछ 'कमानुबृद्ध पद्य
कहानियाँ' (Drolls), परसोकले, खुंसि, अनमिल्ले, गहगह ये कुछ
प्रकार बज में इस विभाग के मुख्यतः मिलते हैं। गीत-साहित्य अनन्त
और अद्दर है। (पृष्ठ ८८ पर देखिए)

पुरुषों के गीतों में ढोला, पँमारे, साके, हीर-राँमा, होला, रिसया, भजन (जिकड़ी, समादी, धुनिक), जाहरपीर, नरसी, आदि हैं। जिकड़ी, समादी भजन, रिसया, होली, स्वाँग तथा।भगत 'रिचत' होते हैं।

उपर प्रायः समस्त लोक-गीतों का वर्गीकरण हो चुका है। केवल एक विशद विभाग रह गया है—वह है 'कहावतों' का। सभी लोक-साहित्य कहावतों का अखरूड-भरडार होता है। पद-पद पर बात बात के लिए कोई न कोई चुभती उक्ति कहावतों के रूप में सुनरे को मिलती हैं। ये कहावतें दो प्रकार की कही जा सकती हैं; १ सामान्य, २ स्थानीय। सामान्य कहावतें प्रायः सर्वत्र प्रचलित हैं। स्थानीय कहावतें प्राम-विशेष

कहावतें प्रायः सर्वत्र प्रचलित हैं। स्थानीय कहावतें प्राम-विशेष में शामीण घटनाओं अथवा आवश्यकताओं के आधार पर बन जाती हैं, और प्रायः वहीं प्रचलित रहती हैं। आगे चलकर यह संभव नहीं होगा कि मथुरा जिले के समस्त गाँवों की अपनी स्थानीय कहावतों पर विचार कर सकें, इतना अवकाश नहीं हैं। अतः स्थानीय कहावतों की रूप-रेखा सममने के लिए उदाहरण स्व-रूप 'लोहबन' की कुछ कहावतें यहीं दिये देते हैं—

- (१) टकसार बाहर।
- (२) लज्जावारी देना।
- (३) सीजी की दुकान।
- (४) अलखराम की जनेक, कहूँ दुद्धर कहूँ तिल्लर।
- (४) राई-राई नोंन-नोंन करना।
- (६) खूब बाँदु वैठ्यो ।
- (७) केदार कंकन बाँधना।

इनकी व्याख्या करते । हुए एक-एक कहावत को क्रमशः स्पष्ट किया जायगाः

१—इस गाँव में वैश्यों का एक कुटुम्ब है। उसमें सभी बालक ख़ीर वृद्ध गौर वर्ण के हैं। स्त्रियाँ भी गौर वर्ण की ही हैं। उसमें एक लड़का पैदा हुआ। जिसका रंग काले और नीले रंग का मिला हुआ था। अब उसकी उम्र लगभग २४ वर्ष की है। उससे सब लोग मजाके में 'टकसार बाहर' कहते हैं। यह 'टकसार बाहर' जाली रुपयों के लिये प्रयुक्त हुआ करता था। अब यह कहावत का रूप धारण करता है। जो अपने कुल की परम्परागत मर्यादाओं से बाहर कोई कार्य-

करता है उसी कार्य को श्रोर कार्यकर्ता को टकसार बाहर कह देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कहावत का जन्म लोहबन में लगभग १६३४ में हुश्रा था। यह स्थानीय कहावत यह सिद्ध करती है कि कभी कभी साधारण कहावत भी किसी विशेष स्थान में श्रपने साधारण श्रर्थ के श्रितिरिक्त स्थानीय रंग श्रिधक प्रहण करके स्थानीय बन जाती है।

र—लजा एक गरीब आदमी है। पागल सा, बिल्कुल गँवार जिसे गाँव में 'गँवार चालीस सेरा' कहा करते हैं। उसका यह स्वभाव है कि वह कहीं जाय तो सदा अप्रासंगिक बातें कहता है। बात हो रही हैं दिल्लो की तो वह छेड़ेगा कराँची की। इस प्रकार की बातों को गाँवों में 'मारे घोंटू फूटे आँख' कहावत द्वारा अभिहित किया जाता है। लजा की इस प्रवृत्ति का अब कहावत के रूप में नाम करण होने लगा है। अब, जहाँ कहीं किसी आदमी को अप्रासंगिक बात कहते देखते हैं तो उससे कहा जाता है कि 'तू तो लजावारी दे रहगों ऐ'; लजा के स्वभाव को लच्य करके 'लजावारी देना' कहावत हो गयी हैं। गाँव में इस कहावत का प्रचार सबसे अधिक है।

३— सीजी की कोई दुकान नहीं है। सुनते हैं उसके पुरखों ने भी कभी कोई दुकान नहीं की। एक और बात है। यदि कोई सीजी से पूछे कि सीजी तेरे यहाँ कोई चीज है तो वह चिढ़ जाता है, गाली देने लगता है और मारने को दौड़ता है। इसी को लेकर एक और कहावत बनी। कोई आदमी नितान्त मूढ़ हो ते उससे बहुधा कह दिया करते हैं कि 'रे तेरी तो दिमाग सीजी की दुकान है।' इसका अभिन्नाय है जैसे सीजी की दुकान में कुछ नहीं भिलता, वैसे ही उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं।

४—लगभग संवत् १८६४ की बात है। अलखराम नाम के एक महात्मा इस गाँव में आया करते थे। उनके विषय में आज भी बड़ी बड़ी विचित्र बातें कही जाती हैं। वे भैंसा पर सवारी करते थे। वे जो कुछ मुँह से कह देते थे वही हो जाता था। वे इतने मस्त-मौला थे कि उनकी थाली में कुत्ते भी खाया करते थे और साथ ही

साथ वे भी खाते : हते थे। उनका जनेऊ एक विशेषता रखता था। यहि कहीं से दूट जाता था तो वहीं गाँठ लगा देते थे। इसिलये वह किसी जगह दोलर रहता था, तो कहीं तीन लर हो जाती थीं और कहीं चार लगें का हो जाता था। तब से कोई आदमी मस्ती में बेटँगा कार्य करे ता इसी कहावत का प्रयोग कर देते हैं। 'अलख-राम की जनेऊ, कहूँ दोलर कहूँ तिझर'।

४—वर्षा जब हो जाती है तब बातक एक खेल किया करते हैं जिसे 'घरोंदे का खेल' कहते हैं। घरोंदे को गाँव के बच्चे 'घरत्रा' श्राया 'घरत्रा पतुत्रा' कहा करते हैं। जब यह बन जाता है तब उसके ऊपर थोड़ो सी सिट्टी जल कर पोले पोले हाथों से रोरते हैं, श्रीर कहते जाते हैं 'राई-राई पाइजा नोंन-नोंन खोइजा' अथवा 'राई-राई पाइजा, नोंन बिखरिजा।' दश्चों की इसी बात को लेकर एक कहावत निर्मित हो गई हैं। किसी घटना या किसी के कार्य का जब गाँव वाले विश्लेषण करते हैं तब उसे 'राई-राई, नोंन-नोंन' करना कहते हैं। 'नीर-चीर' का यह पर्याय हो सकता है। इसका श्रीभाय तत्व श्रीर क्रूं क्र को अलग-अलग करना है।

६—इस कहावत के इतिहास की मैंने खोज की किन्तु कोई विशेष इतिहास नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि अचानक कोई लाभ हो जाय, अचानक कोई दावत आ जाय या अचानक कोई जिजमान आ जाह तो कहते हैं कि 'ख्व बाँद बैठ्यो। प्रतीत ऐसा होता है कि सामें के खेत में अप्रत्याशित अधिक लाभ होगया होगा, फलतः उस सामीदार को भी उसकी आशा के विरुद्ध बाँट में 'बटाई में' बहुत सा अन्न भिला होगा। उसी ने कहा गाहों' खुउदुाँब बेठ्ये, और तबसे यह कहावत बनकर प्रचलित है। इसी को यह भी कहतेहें 'ख्व तक लगी' या 'मार दियौ हाथु।' इसका अब तो नहीं, पर पहले बहुत प्रचार हो चुका है।

७—केदार-कंकन के विषय में एक कहानी कही जाती है। उसमें एक बिल्ली की चालाकी है। सूदम में वह कहानी इस प्रकार है:

'एक बिल्ली ने मक्खन के एक मटके में अपना मुँह दे दिया। उसने निकालने की बहुत कोशिश की किन्तु असफल ही। अन्त में

# मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

उसने वह मटका तो तोड़ दिया किन्तु उसकी घाँघरी उसकी गदेन में पड़ो ही रह गई। भूखी तो वह थी ही। वह वहाँ से चली।

रास्ते में एक मुर्गा मिला। उसने पूछा कि मोंसी कहाँ जा रही हो। बिल्ली ने कहा कि बेटा अब में भगतिन हो गई हूँ। तीर्थ-अत करने जा रही हूँ। मुर्गे ने फिर पूछा 'ओर तेरे गले में यह क्या है?' बिल्ली ने कहा 'यह केदार-कंकन है।' मुर्गा ने कहा 'में भी चलूँ।' बिल्ली ने कहा 'बेटा! चला। तेरी राजी।'

यह कहकर मुर्गा उसके साथ चल दिया । रास्ते में मौका पाकर उसे वह खा गई। तमी से 'केदार-कंकन' कहावत बन गयी जब कोई बुरा आदमी अच्छी बातें करे तो कह देते हैं कि आज तो 'केदार कंकन' बाँधि आया है। केदार-कंकन की यह कहावत स्थानीय नहीं है। यह संस्कृत में प्रचलित है। उपर दी हुई कहानी से जैसा प्रकट है, यह इसी कहानी के आधार पर पहले संस्कृत में प्रचलित हुं है। किन्तु बज में यह इस का में अन्यत्र प्रचलित नहीं।

कहावत का भण्डार अन्य प्रकार के लोक-साहित्य से भी अधिक है। पद-पद पर अगिएत कहा वर्ते हमें मिलती हैं। उनके प्रकार भी कितने ही होते हैं; यथार्थतः अपर जिन परसोकलों, पटकों का उल्लेख हुआ है, उन्हें भी 'कहावत' के अन्तर्गत ही मानना उचित होगा। पर्एलियाँ भी इसी का भेद है। अनिभक्षा, खुं सि गहगड़ आदि भी रूप और अभिप्राय के कारण कहावत का ही भेद हैं। वे सभी 'लोकोक्ति' के खंड़े नाम से भी पुकारे जा सकते हैं। 'लोकोक्तियाँ' मानवी ज्ञान का सार हैं, ये मर्भ को स्पर्श करती हैं, और थोड़े में ही बहुत कह देने की 'सूत्र प्रणाली' को साधारण लोक में बनाये हुए हैं। इसमें नीति तो होती ही है अ। प्रामीण दर्शन भी इसमें होता है + । यही नहीं इन्हीं में प्रामीणों का ज्ञान का भण्डार भरा रहता है। पशु-कृषि सम्बन्धी अनेकों प्रामाणिक तथ्य और सूचनाएं इनके द्वारा ही गाँवां के निवासी पीदी दर पीढ़ी देते चले आते हैं। 'अनिम्हा' जैसा रूप मनो-

क्षि डा॰ मासुदेध्शरण "राजस्थानी लोकांक्त संप्रह" की शूमिका । मेश्री कृष्णानंत्र गुप्त 'कहादतें' 'खोकवाती पत्रक सं० ३'

रंजन तथा व्यंग के लिए भी गढ़ लिया गया है। डा० वासुदेवशरणजी का मत है कि 'लोकोक्तियाँ' सूत्रों की शैली पर हैं। 'सूत्र-शैली' उपनिषद युगके पश्चात बुद्धि-प्रवृत्ति के विशंष जागित होने के समय प्रचलित हुई। बुद्धि के पुजारी श्रार्य चाराक्य का चाणक्य-सूत्र प्रसिद्ध है। उसमें दिये सूत्रों में श्रनेकों सूत्र बहावत श्रथवा लोकोक्ति के जैसे ही हैं। श्रतः यह कहा जो सकता है कि उपनिषदों के उपरान्त सूत्र-काल में ही संभवतः कहावतों बौर लोकंक्तियों का विशेष उत्कर्ष हुश्रा। यह वह प्रकार है जो लोक की उक्ति तो है ही, साहित्य का भी श्रंग बना, श्रीर साहित्य में भी सम्मान का भागी बना।

यह तो लोक-साहित्य के साहित्य-रूपों की रूपरेखा हुई। पर खेल में गाँवों में कुछ और भी जिलता है, जिसे ठीक-ठीक वाणी-विकास साहित्य की संशा नहीं दो जा सकती, पर जिसे उससे बाहर किन कोटि में स्थान मिले यह भी निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह है 'खेलों' में प्रयुक्त 'वाणी-विलास। यथार्थ में कुछ खेल ही वाणी-विलास के खेल कहे जा सकते हैं। ये खेल दो प्रकार के माने जा सकते हैं—एक बड़ों के, दूसरे शिशुक्रों के।

वड़ों के हमें तीन खेल विशेषत: विदित हैं जिनमें वाणी-विलास का उपयोग होता है। एक तो बड़ा खेल है—कबड़ी। दूसरा है—कोड़ा जमालशाही। एक तीसरा है "चील-मपट्टा"।

'कबड्डी' में दो दल हो जाते हैं। मैदान के बीच में एक फाली, या पाली निश्चित हो जाती है। कम से एक दल का कोई एक व्यक्ति दूसरे दल में कबड्डी देने जाता है। उसे प्रतिद्विन्द्वियों की पाली मं उस समय तक कुछ न कुछ मुँह से उचारण करते रहना पड़ता है, जिस समय तक कि उसकी साँस न टूटे। जब तक सांस नहीं टूटती, वह जिसे छू देगा वह मर जायगा, अर्थात् खेल के चेत्र से अलग हो जायगा। सांस टूट जाने पर यदि कोई प्रतिद्वन्द्वी उसे छू देगा तो वह मर जायगा। इस खेल में उचारण करने के लिए कभी तो एक शब्द ही पर्याप्त होता है जैसे 'कबड्डी, कबड्डी.......' इसी को खिलाड़ी कहता

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

चला जायगा। या 'त् डू......' कहता रहेगा। यह 'डू डू.' 'भडूडू' का लघु है। 'भडूडू' कबड़ी का ही दूगरा नाम है। किन्तु क्सके साथ ही कभी और भी कुछ कहता रहता है: जैसे 'कबड़ी त'न ताला हनूमान ललकारा' या 'चल कबड़ी आल ताल, लड़ने अले हो हुशियार'। जब कोई मर जाता है तो यह कहके फबड़ी दी जाती है—

'मरे को मर जाने दे, घी की चुपड़ी खाने दे'।

अथवा

मेरी यारु मिंगी, कोई लकड़ी न दे, चंदन की पेड़ कोई काटन न दंइ।

इसी प्रकार ध्रन्य अनेक राष्ट्रावितयाँ, कभी सार्थक कभी निरर्थक, कबड्डी देते समय उपयोग में लाई जाती हैं 'मद्भद्भ भड़िक जाऊँ, तीनोंन कुटिक जाऊँ', 'कबड्डी तीन तारे, हनूमान ललकारे, वेटा तोई से पद्धारे।'

'कोड़ा जमालशाही' खेल भी बड़ा रोचक है। लड़के एक गोल बना कर बैठ जाते हैं। एक कोड़ा बना लिया जाता है। एक लड़का कोड़ा लेकर गोल के बाहर लड़कों की पीठ के पीछे-पीछे घूमता है, श्रोर किसी भी लड़के के पीछे उस कोड़े को ऐसी सावधानी से रखता है कि उस लड़के को पता न चले। वह लड़का चक्कर काट कर यदि फिर उसी लड़के के पास आ जाय, और तब तक भी उस लड़के को कोड़े का पता न चले तो उसमें कोड़े पड़ते हैं और उसे उठकर चक्कर लगाकर फिर अपने स्थान पर आ बैटना पड़ता है। यदि उसने पता लगा लिया तो कोड़ा लेकर वह उठ खड़ा होता है, और कोड़ा रखने वाले का पीछा करता है, वह भाग कर उस लड़के के रिक्त स्थान पर आ बैटता है। यदि इससे पूर्व ही वह कोड़ेवाले लड़के के हाथ आ जाता है तो वह उसमें कोड़े काड़ देता है। इस खेल में वैसे तो कोई मौखिक उद्गार आते नहीं, पर यदि कोई लड़का पीछे की और देखने लगता है तो कहा जाता है:—

"कोड़ा जमालशाही, पीछे देखे तो मारखाई'।

'चील-भपट्टा' में भी ऐसा बहुत मौखिक कथन नहीं है। कभी-कभी खिलाड़ी एक उत्ति कह देता है। इस खेल में एक लड़का तो बैठ जाता है, एक रस्सी का एक छोर वह पकड़ लेता है। उसी रस्सी का दूसरा छोर दूसरा लड़का पकड़ लेता है। अन्य लड़के चारों श्रोर से भपट-भपट कर लड़के के पास श्राते हैं श्रीर उसके सिर में चपत मारते हैं दूसरा लड़का इन्हें छूता है। यानी उस लड़के की रचा करता है। इसी खेल को खेलते-खेलते कभी-कभी लड़के कहते हैं—

> काहू के मूँड़ पै चिल मदरा, कौत्रा पादे तक न उड़ा मैं पादूँ तौ भट्ट उड़ा।

यह उक्ति कभी-कभी अनायास ही किसी आदमी के सिर पर कोई चीज ऐसे चुपके से रख देने पर भी कि उसे पता न चले, कही जाती है। यह कह कर लड़के का उपहास किया जाता है। लिरिया और भेड़ खेल में जो लड़का लिरिया बनता है, यह कहता है—

> 'ऋाबी राति गड़रिया डोलैं मेरी मेडन नें कोई न ले,

तेरी नगरी सोवे के जागें - भेड़ें चुप हो जाती हैं। वह उन्हें उठा ले जाता है। किन्तु इनसे भी रोचक छन्द-खेल शिशुओं के होते हैं।

दो वर्ष और पाँच वर्ष के धीच के बातक की शिचा का, उसके मनोरञ्जन का, उसके समय को व्यस्त बनाने का एकमात्र साधन खेल

ही होता है। इस अवस्था में दौड़-धूप के खेलों से भी
शिशुत्रों : अधिक उपयोगी ऐसे अन्तरक्षी खेल होते हैं, जिनमें
के बालक को रोने से बन्द करने या उसके भटकते मन
छन्द-खेल को एकाम करने की अद्भुत शक्ति होती है। इन
खेलों को लोक-मेघा अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करती है।

**पिकान**ये

यहाँ बज से प्राप्त कुछ गीतों का उल्लेख कर देन उचित होगा।

#### मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

एक खेल है 'आटे-बाटे'-

रिश्चि का खिलाने वाला उसका एक हाथ अपने हाथ की हथेलो पर, उसकी भी हथेली उपर करके रख लेता है। अपने दूसरे हाथ से उस बालक के हाथ पर ताली बजाता हुआ वह कहता जाता है:

श्राटे-बाटे दही चटाके बरफूले बङ्गाली फूले बावा लाये तोरई भूँ जि खाई भोरई

इसका पाठान्तर यह है:

आटे-बाटे चना-चबाटे क्रुकरियन के कान कटाये बर फूले बङ्गाले फूले सामन मास करेला फूले बाबाजी को ऊला चून कौआ खोंट मारि गऔ।

इसको उच्चारण करके वह उसके हाथ की छिंगुनी उँगली पकड़ कर कहता है: 'यह चाचा की', दूसरी को कहता है: 'यह भइया की' । इसी प्रकार उँगलियों को पकड़ पकड़ कर उन्हें उस बालक के घर के किसी न किसी सदस्य के लिए बताता जाता है। जब ऋँगूठा पकड़ता है तो कहता है 'यह बिलइया या गाय का खूँटा।' खूँटे पर गाय नहीं है। बिलइया उसे दूँ उने चलती है। दो उँगलियों को बालक की बाँह पर पोरों के सहारे वह चलाता हुआ बालक की काँख तक ले जाता है। साथ ही साथ यह कहता जाता है।

> चली विश्वया ई हिन्न विद्यार्त मूसे खात चली विजवया

हिन्न विड़ार्त मूसे खात

काऊ ऐ गइया पाई होइ तो दीजौ वीर।'

यहीं काँख में अनायास ही उँगली से वह बालक को गुद्गुदाता हुआ कहता है—''पाइ गई, पाइ गई, पाइ गई, पाइ गई,।" बालक खिलखिला कर हँस पड़ता है।

दूसरा खेल है-- 'श्रटकन-बटकन'-

खेलने वाले बालक अपने सामने जमीन पर अपने दीनों हाथों को उँगली और अँगूठे के पोरों पर खड़ा कर लेते हैं। खिलानेवाला उन हाथों को कमशः अपने हाथ से धीरे-धीरे छूता जाता है और कहता जाता है।

अटकन-बटकन
दही-चटकन
बाबा लाये सात कटोरी
एक कटोरी फूटी
मामा की वह रूठी%
काए बात पे रूठी
दूध दही पे रूठो
वूध दही तो बहुतेरी
बाको महों खायवे कूँ टेढ़ो—
चींटी लेगों के चींटा।

कोई बालक कहता है चींटी कोई चींटा। जो चींटी कहता है, खिलानेवाला उसे हलके से नौंच लेता है। जो चींटा कहता है, उसे जोर से नौंच लिया जाता है। तब वह कहता है—'सो जात्रो', 'सोजात्रो'। सब वालक मुँह नीचा करके जमीन पर मुक जाते हैं, सोने का बहाना करते हैं। तब उन सबको जगाया जाता है—

<sup>\*</sup> यह तथा आगे की पाँच पंक्तियाँ टेसू के गीत में भी आती हैं। उनमें भामा' के स्थान पर 'टेस्' होता है।

व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

'उठो भाई उठो, तुम्हारे चाचा आए हैं, तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं।"

जो जल्दी उठ पड़ता है, वह भंगी माना जाता है। फिर उनको परोसा जाता है: 'जि लेड बरफी, जि जलेबी आदि आदि। जो भंगी हो जाता है उसे परसते समय गन्दी चीजों का नाम लिया जाता है। परस जाने पर सब बालक तो प्रसन्न हो काल्पनिक खाना खाते हैं, और भंगी बना बालक चिढ़ उठता है।

्र एक तीसरा खेल 'धपरी-धपरा' भी इस दूसरे से मिलता जुलता हैं:—

सब बालक जमीन पर एक दूसरे के हाथ पर हाथ रख लेते हैं। हथेलियाँ सबकी नीचे की ओर होती हैं। खिलानेवाला उन सबके हाथों के ऊपर अपना हाथ मारता हुआ कहता जाता है:

> 'धपरी के.धपरा, फोरि मारे (खाए) खपरा मियाँ बुताए चमकत त्राए पकरि बिल्ली को कान

सब बालक दोनों त्रोर दोनों हाथों से अपने साथियों के कान पकड़ लेते हैं और एक स्वर में कहते हैं:

'चेंक्र मेंक, चेंक्र मेंक, चेंक्र मेंक'

श्रीर भूमते जाते हैं। फिर सब सो जग्ते हैं। तब उन्हें जगाया जाता है। जो जल्दी बोल पड़ता है या उठ बैठता है, वह भंगी बना दिया जाता है। तब दावत होती है। सबको थालियाँ परसी जाती हैं श्रमल धात की, भंगी को परसी जाती है श्राक के पत्ते की। सबका दूध-दही परसा जाता है श्रमल भेंस या गाय का; भंगी को परसा जाता है श्रमल सूत्रिश्चा के दूध का। इसी प्रकार सब सामग्री का नाम लंकर परसते हैं। श्रन्त में जूठन भी भंगी पर फेंक दी जाती है, श्रीर सब कहते हैं: 'भंगो की पातर भिनिन् भिनिन्'।

एक चौथा खेल है: 'चुन-चुन मूँगा'

एक घेरे में खेलनेवाले बालक बैठ जाते हैं। सब मुट्टी बाँध कर हाथ बाहर निकाल देते हैं। एक बालक हाथ में कंकड़ी या कोई चीज लेकर हर एक की मुट्टी पर अपनी मुट्ठी रखता जाता है और कहता जाता है:

चुन चुन मूँगा भात कनूँगा कोठी में पुरानों मूँगा-

श्रौर चुपचाप एक की मुट्ठी में वह कंकरी डाल देता है। तब सब श्रम्दाज से चोर को बताते हैं। यदि चोर पकड़ लिया जाता है, वह मुक जाता है, श्रौर एक कहता है बोल पंसेरी लेगा कि सेर। जैसा भी वह बताता है, वैसा हो उसकी पीठ में ए ह मुक्का मार दिया जाता है। पंसेरी माँगने पर बहुत जोर का मुक्का दिया जाता है, सेर माँगने पर हलका।

एक पाँचवाँ खेल सन्ध्या के समय बालक आपस में खेलते हैं:

एक रेतीले स्थान पर वैठकर अपना हाथ रेत पर इस प्रकार फेरते जाते हैं, मानों उस रेत को रोर रहे हीं—और यह कहते जाते हैं:

दिन डूभी नाल बद्रियन में (कें)
- डुको लुढ़िक रहीं निरयन में
- डुकरा दूँ है गरियन में—[ भदावरा ]

एक छठा खेल है "बाबा त्राम देउ"

खेलनेवाले बालक एक के उत्पर एक मुट्टी बाँधकर तराउपर रखते जाते हैं। अब जिसकी मुट्टियाँ सबस उपर रहती हैं, वह पहले कहता है:

'बाबा-बाबा आम देउ'

खिलानेवाला कहता है: "आम हैं सरकार कं"

बालक - "हम भी हैं दरबार के"

खिलानेवाला-- "अच्छा तो, एक आम ले लो"

बालक-यह त्राम ता खट्टा है।

खिलानेवाला-अच्छा दूसरा ले ला।

#### निन्यानव

## अजलोक साहित्य का अध्ययन ]

बालक अपनी दोनों मुट्टियों को आम की तरह चूसता हुआ कहता जाता है: "हमारे दोऊ मीठे", 'हमारे दोऊ आम मीठे।" इसी प्रकार यह खेल चलता रहता है।

श्राम के स्थान पर पंखे भी कर लिए जाते हैं। बालिश्त खोल-कर एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। फिर माँगते हैं—

"बाबा बाबा पङ्का देउ"
"पंखे हैं सकार के"
हम भी हैं दरबार के;'
"अच्छा एक लेलों"
"इससे हवा नहीं आती"
"हमारे दोनों पंखों से हवा आती है।"

मज में पंखों के स्थान पर 'बीजना' शब्द का प्रयोग होता है ; एक सातवाँ खेल हैं, 'मछली मछली कितना पानी'—

पहले खेलनेवालों का एक समूह गोल घरे में खड़ा हो जाता है। एक लड़का बीच केन्द्र में खड़ा होता है। सब लड़के उससे पूछते हैं—

> हरा समुंदर गोपीचन्दर मछली मछली कित्ता पानी ?

केन्द्रवाला लड़का अपने हाथों को पैरों के टखने तक लगा कर कहता है, यहाँ तक। फिर ऊपर के ढड़ा में पूछा जाता है अब कित्ता पानी। धीरे-धीरे वह चोटी तक पानी बताता है। तब सब उससे दूर चले जाते हैं। समुद्र की जो सीमा मान ली जाती है उसमें होकर जो निकलेगा उसे मछली बना लड़का छूएगा। अजो छू जायेगा वह मछली बनेगा। खेल फिर इसी प्रकार आरम्भ होगा।

<sup>\*</sup> लड़के मछली था मगर से पूछते हैं। "मगर मगर तेरी नदी नहींय।"
"भगर मगर तेरी नदी नहींय" ऐशा कइते कहते वे उसकी सीमा में घुसते हैं तभी
वह खूने का उद्योग करता है।

एक अठवाँ खेल संवादयुक्त है।

एक बालक जमीन पर हथेली इस प्रकार फेरता है, मानो कुछ ढुँढ रहा हो। एक दूसरा या खिलानेवाला पूछता है—

"बुढ़िया या डुको का ढूँ ढिति ऐ ?"
"सुई"
"सुई कौ का करेगी ?"
"कोथरी सींजगी"
"कोथरी कौ का करेगी ?"
"रुपय्यनु कौ का करेगी ?"
"भेंसि लुंगी"
"मेंसि कौ का करेगी ?"
"दूध धीडँगी"
"दूध के नाम मूत पीलै"

बुढ़िया बननेवाला बालक उसे मारने भागता है।

एक नवाँ खेल शिशु को पैरों पर फुलाने का है। फुलाने वाला सिकोड़कर और दोनों पैरों को जोड़ कर उस पर बालक को पैरों के आसन पर बिठा लेता है। उसे फुलाता हुआ कहता जाता है।

"भूभू के पामू के
अटरियन के बटरियन के
नींम बिटिया नींम चालीं
नींम ते निबोरी लाई
काची काची आपु कूँ
पाकी पाकी जेठ कूँ
जेठु गयौ चोरी
लायो सात कटोरी
एक कटोरी फूटी
सासुल की टाँग टूटी
आरे में स्याँपु

## अर्जनीक साहित्य का अध्ययन ]

दिपारे में बीखू डुकरिया बासन क्रूसन सम्हारि राजा की भींति श्रांमत्ये"—श्रथवा भूभू के थाँ के श्रुतकनीं लकनीं भाड़ में तका सोने के किवाड़ में [ तका सोने की सारि में ] बुढ़िया श्रपनौ सामान उठइयो [ डुकरिया श्रपने वासन भाँड़े उठइयो ] राजा की भींति गितिऐ—श्रररधम्म

भुतानेवाला पैर ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है। तब बुढ़िया कहती है—

> ए पूत मेरी चकला रै गयी ए पूत मेरी बेलन रेह् गयी।

एक दसवाँ खेल बहुत छोटे बच्चों को बहलाने का है। चन्दा को दिखाकर कहते हैं:

'चन्दा मामा ऊल के फूल के
भरी छबरिया फूल के×
त्राप खामें थारी में
हमें खिलामें प्याली में'
एक ग्यारहवाँ खेल है 'ककरी मुँदरिया' का।

खेलनेवाले एक घेरा बनाकर अपनी मुट्टियाँ पोली करके जमीन पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक अपनी मुट्टी में कङ्करी लेकर हर एक लड़के की मुट्टी के ऊपर रखता जाता है और कहता जाता है:

× भरी छुवरिया द्वा के,

<sup>\*</sup> पाठ मेर्ड — पान पवासी के, सरवर तेरी हांडी के, राजा की ह्यान कैसे चठों ! (यह कह कर पैर ठठाये जाते हैं) — कैसे गिरी ! झरर घम्म ।

'ककरीश्च मुँद्रिया ककरइ चोर जो पावै सो

लै उड़ि जाय"—श्रीर चुपचाप किसी की मुट्ठी में वह कंकरी डाल देता है। जिसकी मुट्ठी में कङ्कड़ी डाली जाती है, वह उसे लेकर भाग जाता है, शेष उसे पकड़ने दौड़ते हैं।

एक बारहवाँ खेल छोटे बच्चों को बहलाने का और है।

कञ्जरों से मुनमुना खरीद कर, उसे बजाते हुए बच्चे को गोद में खिलाने वाला कहता जाता है।

> १-''लला खिलौना लेंड रे, कोई कंजर भूखे जाँय जी।"

र-लाला कौन कौ, दमड़ी के नौंन की।

एक तेरहवाँ खेल है "गाय गुप्प"-

बच्चे को पास बुलाकर, उसके नीचे का होठ एक हाथ से । से पकड़ कर उससे कहते हैं, कहो 'गाय'

> बचा कहता है 'गाय' 'गाय का बचा' 'गाय का बचा'' 'गाय गुड़ खाय"

'गाय' कहने के वाद जैसे ही बचा गुड़ कहता है कि उसका हाठ ऊपर के होठ से लगा देते हैं, फलतः 'गुड़' न बोलकर बचा 'गुप्प' कह जाता है।

बालकों के खेलों के वागी-विलास के इस संचिप्त परिचय के साथ अधिकांशतः उसी लोक-साहित्य की रूप रेखा देखी गयी है जो परम्परित है, शिक्सके रचयिताओं का पता नहीं है। किन्तु गांवों में ऐसा भी अचलित साहित्य है जो गाँव के प्रसिद्ध कवि

<sup>\*</sup> ककरी = कङ्कही।

ने लिखा है, और वह आज बड़े मान के साथ गाया नया जाता है। ऐसे सभी गीत प्रायः पुरुष समाज में ही लोक-साहित्य गाये जाते हैं, और वे ये हैं: जिकड़ी के भजन, रसिया. होली, समादी भजन ऋहि। ये नये नये विषयों पर तथा नयी नयी चाल पर बनाये जाते हैं। इनके भारी भारी दङ्गल होते हैं। 'ढोला' भी बना-कर गाया जाता है। पर ढोला की वस्तु प्रायः बँधी हुई है, उसमें ढोला रचयिता केवल वर्णन विस्तार में ही अपना विशेष कौशल दिखा सकता है। 'ख्याल' भी बना कर गाये जाते हैं। इनमें नागरिक रुचि की भलक आ जाती है, एक विशेष बंदिश और अलंकारिकता की स्रोर ध्यान इसमें विशेष रहता है, नफासत श्रीर नाजुक बयानी का दामन थामे ये 'ख्याल' लिखे जाते हैं। 'स्वाँग' या 'भगत' भी रची जाती हैं। स्वाँग या भगत जनता का रंगमंच है। इस रंगमंच पर जन-श्रभिनय कौशल, नृत्य कौशल, संगीत कौशल, सभी का प्रदर्शन हो जाता है। यह बड़ा शक्तिशाली रङ्गमञ्ज है। गाँवों के लाखों मनुष्य इसे देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। स्वांग या भगत की दो तर्जे बज में प्रचलित हैं। एक त्रागरा की, दूसरी हाथरस की। त्रागरा की भगत (या स्वांग) गुरू से शिष्यों को मिलती है। इसलिए यह एक परम्परा पर अवलंवित है। यह भगत ऊँची पाड़ का मनोहर रंगमंच बनाकर खेली जाती है। पाड़ का यह रंगमंच नाट्यशास्त्र में वर्णित रङ्गमञ्ज का स्मरण दिलाता है। यह चतुष्कोण बनता है। बीच में स्थान खाली रहता है, ऋौर चारों और पाड़ों की पार्श्वधीथिकायें बनायी जाती हैं। पूरव-पश्चिम कुछ चौड़े मंच रहते हैं, श्रीर इन पर ही पात्रों के बैठने का यथानुरूप प्रबन्ध रहता है।

ऐसा प्रसिद्ध है कि शाहगंज में ड्योढ़ियों में एक विषम ब्रह्म-नरायनलाल पुरविया रहते थे, उन्होंने यह आगरे की चाल का स्वांग या भगत चलाई। इन स्वांगों में कहीं ऐसा आता भी है—

....चौरासी की साल।

नये तर्ज का स्वांग कथा विषम ब्रह्मनरायनलाल।"

ं इनके बाद 'हींगनखाँ' उस्ताद का नाम आता है। उनके बाद 'हन्नामल' का नाम आता है।

हाथरस के स्वाँग पेशेवर स्वांग हैं, और प्रायः नौटंकी भी कहे जाते हैं। ये स्वांग 'नत्थामल' के विशेष प्रसिद्ध हैं। नत्थामल का स्वांग होता भी वड़ा अच्छा था। उसके ये स्वांग तो छप भी गये हैं। इनकी तर्ज वही दोहों, चौबोलों तथा अन्य चलते छन्दों की है, जैसे वहरे तबीज, कहरवा आदि की, जो उन स्वांगों की है जिनको कैंप्टन आर शि० टेम्पल महोदय ने 'लीजेपड्म ऑव दी पंजाव' में संप्रह किया है। मथुरा में नत्थामल की शैली ही विशेष प्रचलित है। 'ख्याल' तथा 'भगत या स्वांग ब्रजभाषा में नहीं होते खड़ी बोली में होते हैं, पर ब्रज-भाषा से प्रभावित अवस्य होते हैं।

इस रचित साहित्य के निर्माताओं में कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जंगलिया, मदारों, गढ़पति, मौहरसिंह, सनेहीराम, नरायन, घासोराम, खिबोखुनों, गङ्गादास पसौलीयासी आदि इनमें से मदारी और सनेहीराम का व्यक्तित्व इन सबसे निराला था। मदारी तो ढोला का आरम्भकर्ता माना जाता है। सनेहीराम की वाणी सिद्ध मानी जाती है। इन दोनों का यहाँ संनिप्त परिचय दिया जाता है, जिससे लोक-प्रतिमा के विकास का कुछ मर्म प्रकट हो। ये परिचय सुनकर दिये जा रहे हैं। ये उन्ही स्थानों से लिए गये हैं, जहाँ ये रहते थे, और जहाँ इनके वंशज अथवा वंशजों के परिचित आज भी विद्यमान हैं।

सदारी की वंशावली इस प्रकार ज्ञात हुई है: -



फिर इसके परचात् उसके वंश में कोई नहीं बचा। जहाँ आज मदारी का घर वताया जाता है वहाँ तोन घर बन चुके हैं। मदारी का कोई भी नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा किन्तु यशःशरीर से वह आज भी जीवित है। ढोला के गायक और श्रोताओं के साथ

#### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

उसका नाम भी अमर हो जायगा। मदारी का चेला सवाई था। सवाई को मरे लगभग पचास वर्ष हुए। उसके कुटुम्बी जन बतलाते हैं कि वह ६० वर्ष की उम्र में मरा था। यह भी कहा जाता है कि सवाई ने बुढढ़े मदारी से ढोला सीखा था। इस प्रकार सवाई का जनम भी मदारी के सामने ही हुआ था। इस प्रकार हिसाब लगाने से मदारी का गुग आज से लगभग १४० वर्ष पूर्व होगा।

बहुत से लोग गढ़पती को ढोले का आदि प्रवर्तक मानते हैं। सं० १६६६ वि० में गड़पती जीवित था और गंगा के इस पार श्रौर उस पार उसका नीम बड़े । श्रादर के साथ किया जाता था। उसके ढोले के परिमार्जन और परिष्कार को देखकर, विशद्ता श्रीर व्यवस्था को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह ढोले का आदि रूप नहीं है फिर मदारी की प्राप्त हुई कुछ पहरियों से तुलना करने पर तो यह बात श्रीर भी स्पष्ट ही जाती है। मदारी के ढोले के 'आखर' साधारण और प्रामों के प्राचीन प्रचलित शब्दों में है। इसके अतिरिक्त शाम के आचार-शास्त्र और श्रौर श्रनुभव के वाक्य मदारी में भले ही प्रयुक्त मिल जाँय किन्तु संस्कृत की स्मृतियाँ और शास्त्रों की छाया मदारी के काव्य में हमें नहीं मिलतो किन्तु गढ़पती के ढोले में इसका स्पष्टपुट है। आधुनिकता चमके बिना थोड़े ही रह सकती है। उपमा-अलंकार भी गढ़पती में विशेष परिमाजित हैं। तुकान्तता अधिक स्पष्ट और शुद्ध है। मदारी की तुकान्तता कहीं कहीं हास्यास्पद भी होगयी है। मदारी की शिष्य परम्परा कुछ ऐसी है

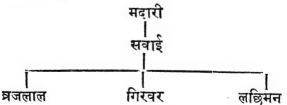

सुनते हैं बजलाल और गिरवर के समय में आकर गढ़पती ने मदारी के बनाए हुए कुछ आखर सीखे थे और उन्हें ही वह विस्तृत

एकसौ छः

श्रीर विशद् रूप उसने दिया जो श्राज चिकाड़े पर गाया जाता है।

चिकाड़ां जो बाजा है अब उसकी कुछ चर्चा हो। मदारी के समय में 'कनटेका' ढोला गाया जातो था। मदारी ने किसी बाजे के साथ अपना ढोला नहीं गाया। अपने दोनों हाथ कानों पर रख कर शान्ति से सरस्वती मनाई जातो थी श्रौर फिर ढोला श्रारम्भ कर दिया जाता था। चिकाड़े का आविष्कार अन्धकार में है। किसने इसका श्रविष्कार किया ज्ञात नहीं। मदारो की शिष्य-परम्परा में जो ऊपर दी गई है, चिकाड़ा हाथ में भी नहीं लिया गया। कुछ का कहना है कि 'बाटो' के दुतैया ने चिकाड़े पर पहलेपहल ढोला गाया था। किन्तु मदारी ने किसी वाजे को नहीं ऋपनाया था। यही कारण है कि मदारी के काव्य में तुक का खार उक्ति का चमत्कार तो मिलता है किन्तु सङ्गीत गत्यन के तत्वों का उसने असं व है। एक त्रार परिणाम हुआ। जैसा मैंते अपने एक 'ढोला: रक . लोक महाकाव्य 🕸 में यह स्थापना की है कि इसके वीच-बीच में अन्य तर्जें भो त्रा मिलती हैं। उदाहरणार्थ नल के विवाह के त्रवसर पर ढोले वाला अवसर पाकर ज्यौंनार गाने लगता है, गारी गाने लगता है, कहीं मल्हार का पुट त्रा जाता है, कहीं 'निहालदे' का। इसका समावेश मदारी के ढोले में नहीं होता । उसमें और कोई राग-रागिनी ोच में नहीं आती। कारण चिकाड़े का अभाव है। चिकाड़े का त्राविष्कार ढोला के इतिहास में एक त्रपना त्रलग महत्व रखता है। इसे ऋधिकतर ढोलेवाला ऋपने ही हाथ से वजाता है। जो दुलैया अपने आप चिकाड़ा नहीं बजा सकता वह ढोला अच्छी तरह जम कर नहीं गा सकता। इसका त्राविष्कार गढ़पती स तो पहले ही हो चुका था। गढ़पती ने इसो की सहायता से अनेक राग-रागि-नियों का समावेश ढोला काव्य में कर दिया। चिकाड़। सारङ्गी के वंश का ज्ञात होता है। किन्तु सारङ्गी के समान वैज्ञानिक और सूच्म वह नहीं होता । उसमें तीन चार तार होते हैं। किन्तु तार सारङ्गों के से नहीं होते। प्रत्येक तार बहुत से

बालों का होता है और वाल एक सूत्र में गुंधे हुए होते हैं, अलग-अलग नहीं होते। तीन खुटियाँ होती हैं जो तारों को शिथिल और तक्ष करने के लिए होता हैं। दुलैया जहाँ जैसा अवसर देखता है तारों को ढोला-कड़ा करता है। तारों के अपर के सिरे को द्या देने से ध्वनि के खतार-चढ़ाव प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार चिकाड़े को काम में लाया जाता है। चिकाड़े के बजाने का जो गज होता है उसमें 'छम्म छम्म' ध्वनि करने वाली पंसुरों लगी होतो हैं जो वस्तुतः नृत्य में एँजनो की ताल का स्थानापन्न हैं आर संगीत के साथ नृत्य की आवश्यकता की पूत करती हैं। किन्तु मदारी ने इसका उपयोग नहीं किया था। अतः ढोले के विकास के साथ यह आरम्भ से नहीं है। आज बिना चिकाड़े के कोई भी दुलैया ढोला नहीं गाता।

दसरा तत्व 'सरैया' का है। सरैया का इतिहास चिकाड़े से प्राचीन लगता है। सुरैया मदारी के साथ भी रहता था। एक नहीं कई सुरैया उसके साथ रहते थे। अंग्रेजी बाजे में एक निरर्थक ध्वनि निकालने वाला बाजा होता है जिसका राग की लय से कुछ सम्बन्ध नहा किन्तु फिर भी उसकी निरर्थक ध्वनि अंग्रेजी वाजे के लिए आव-श्यक है। वैसा हा कुछ-कुछ रूप सुरैया का है। स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले गीतों में भी यह तत्व विद्यमान रहता है किन्तु एक विचित्र रूप में रहता है। एक आगे गानेवाली स्त्री होती है उसके साथ अनेक स्त्रियाँ 'ऐं ऐं' ही करती रहती हैं जिससे गानेवाली स्त्रियों को आवाज की श्रिधिक विस्तार और अनवरतता मिल जाती है। ज्योनार के समय बज में ऐसे भी गीत गाये जाते हैं जिनकें स्त्रियों के दो वर्ग हो जाते हैं। एक वर्ग गाता है, दूसरा केवल 'अस्तोवचन' कह देता हैं। यह भी एक प्रकार से सुरैया का ही एक रूप है। हम अन्य लोक-गीतों के सुरैयों पर विचार नहीं करते किन्तु ढोला में सुरैय पर विचार करना विकास-क्रम के लिए अ।वश्यक है। मदारी के समय में सुरैया का कार्य साधारण था। वह गायक की पंक्ति के अन्तिम अवर में विराजते स्वर को खींच ले जाता था और गायक जो आगे की पंक्ति गाता था उससे जोड़ देता था। इस प्रकार एक-एक पंक्ति के वीच में सरैया एकस्त्रता बनाए रखता था फ्यांकि महाकाव्य में एकसूत्रता रहना आवश्यक

है, सूद्रम व्यापारों का भी वर्णन अपेद्यित है इसलिए ढोला में प्रत्येक साधारण से साधारण घटना का उल्लेख हमें मिलता है। फलतः ढोला इतना विस्तृत त्र्योर वृहद् हो गया है। यह लिखा-पढ़ा जाने वाला महाकाव्य नहीं, गाया जाने वाला महाकाव्य है द्यतः गाने में भो एकसूत्रता रहना, अनवरतता रहना <u>द</u>ुलैये को त्रावश्यक लगी. त्रतः उसने सरैथे का त्राविष्कार किया। मदारी के समय के सुरैये का यही एक काम था। एक लाभ सुरैये से ऋौर भी होता था। श्रोताश्रों को बातचोत करने का अवसर नहीं मिलता था . ऋोर ध्यनि परिवर्द्धित होकर सर्वत्र अव्य हो जाती थी। फिर सुरैया में धीरे-धीरे विकास होता गया। स्वर पकड़ने के लिथे अन्तिम दो-चार शब्दों को भी सुरैया लेने लगा। फिर यह हुआ कि आधी एंकि दुलैया अकेला गाता था और आधी पंक्ति को सुरैया-दुलैया दोनों मिलकर गाने लगे। फिर सुरैया अधिक व्यवस्था लाने के लिए प्रत्येक पंक्ति के अन्त में सरैया 'हरी हरी' जोड़ देता था। जिससे प्रत्येक पंक्ति के अन्त में 'ई' स्वर ही होता था। फिर आगे चलकर और भी विकास हुआ। जैसे महाकाव्य ऋरि नाटकों में अन्तर्भ सङ्ग होते हैं उसी प्रकार सुरैया भी अपने लिए प्रधान कथा के अतिरिक्त अन्य एक छोटी सी कथा को पद्मवद्ध कर लेता था और दुलैया की एक पंक्ति फिर उसकी एक पंक्ति इस क्रम से ढोला गाया जाने लगा। त्राज सुरैया विकास करता-करता दुलैथे के समान महत्त्रपूर्ण हो गया है। किन्तु मदारी के समय में यह रूप सुरैये का नहीं हो पाया था। इस विकास क्रम को दृष्टि में रखते हुए भी यदि मदारी पर दृष्टि डाली जाय तो वह इस इतिहास का अ।दि पुरुष ही दीखता है।

मदारी जाति का ब्राह्मण था। मथुरा जिले में मथुरा से दो मील पर अवस्थित लोहबन का वह निवासो था। वह नगरकोट वाली देवी का 'भगत' था। शाकों से सम्बन्ध रखने बालो जाति जो आज कल बज में बसी है वह जुलाहे कोली हैं। बिना उनके साथ जाये देवी को यात्रा सफल नहीं होती। देवी में गाँव वालों का विश्वास हद करना यह कोलियों का कार्य है। इन कोली-पण्डों के साथ साथ मदारी ने आठ बार नगरकोट की यात्रा की

## व्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

थी। त्राज की सी यात्रा की सुविधाएँ उस समय प्राप्त नहीं थी। रेगिस्तानी मार्ग होने के कारण यात्रा कठिन थी। इससे यात्रियों का गाँव वालों से विशेष संपर्क भी होता था। मदारी, सुनते हैं, देवी से हर बार यही बरदान माँगता था कि वह कुछ ऐसा रच दे कि सब लोग गावें। त्रागे चल कर उसकी मनोकामना पूरी हुई। त्राज भी बहुधा ढांला गाने वाले उसकी बन्दना सरस्वती मनाने के साथ करते हैं।

राजपूताने में ढोला-मारू की कहानी लोक प्रिय है। उस कहानी को सम्भवतः साधारण रूप में मदारी ने नगरकोट की यात्रा के समय सुना था। उस कहानी को गेय रूप में ही सुना हो-यह भी सम्भव है। उसी कहानी को लेकर मदारी ने ब्रज में 'ढोलें' का बीज बपन किया। मदारी ने इसी कहानी को ३६० पहरियों में रखा। मदारी की बनाई हुई तो केवल यही ३६० पहरियाँ हैं। इनमें से ज्ञाज केवल १२४ के लगभग प्राप्य हैं। प्राप्त भी एक ज्रनीखे ढङ्ग से हुई हैं। एक ८० वर्ष का बुड़ा मृत्यु-शैया पर पड़ा था। उसके ऋौर मृत्यु के धीच में केवल आठ दिन की दूरी थी। इस दूरी को वह जीर्ए-काय पंजर हाँफ काँप कर पूरी कर रहा था। उसे मदारी का थनाय। हुआ सारा ढोला याद था। किन्तु नोट लेनेवाला तनिक देर से पहुँचा। बहुत कहने सुनने पर उसने ढोला लिखवाना शुरू किया। ६ दिन तक वह ढोला लिखवाने के योग्य रहा फिर वह ढोला न गा सका। उसके उत्पर ढोले का यहाँ तक रंग जम गया था कि मरने के समय तक वह ढोला गाते गाते रो तक पड़ता था। वह चला गया और ढोले का एक सूत्र वह हमारे हाथ में दे गया। वे ३६० पहरियाँ ही ढोले का आदि हैं।

श्राज उसी कहानी में नल-पुराण जोड़ दिया गया है जैसे बकरी के गले में ऊँट बाँध दिया गया हो। ढोला को नल का बेटा मान लिया है। मारू को नल की पुत्र-वधू। श्रातः नल की कहानी के साथ जैसे बहुत से सूत्र श्राकर मिल गए उसी प्रकार ढोला-मारू की कहानी भी श्रा मिली। राजपूताने की यह कहानी क्रज में श्राकर नल की कहानी की लोक प्रियता के सम्मुख श्रपना श्रास्तत्व नहीं रख सकी श्रीर नल-चरित्र में ही श्रपने को खो बैठी। इस प्रकार श्राज जो महाकाव्य

होला मिलता है उसमें प्रधानता राजपूताने की नहीं वरन नल के पौरा-िएक व्यक्तित्व और उसी के नाम के साथ चिपकी हुई अनेक लोक-तत्व पूर्ण गाथाओं की है। शुद्धतम होला मदारी ने बनाया था जो वस्तुतः एक खरडकाव्य था। नाम तो उसका होला ही रख दिया गया क्योंकि मदारी ने होले को बहुत लोकप्रिय बना दिया। जिन हुलैयों ने नल-चरित्र को अपनाया उन्होंने होला-मारू की कहानी को छोड़ देने को चेष्टा नहीं की। वरन् उसे उसमें अन्तर्भूत कर लिया। इस प्रकार होले का आज का भव्य महल खड़ा हुआ।

मदारी ने पहले सूत्रा-सँदेसे की रचना को। सूत्रा मारू द्वारा भेजा हुआ आता है और ढोला को प्रेम-पत्र देता है। उस प्रेम-पत्र को पाकर ढोला की आँखें खुलती हैं। रेवा अब तक ढोला को शराब के नशे में चूर रखती थी और उसे मारू की सुधि नहीं आने देती थो। रेवा को त्याग करने की इच्छा अब प्रवल हुई। उसने राजा बुध (जो बुध भाटी के नाम से मदारी के ढोले में है ) की मारवाड़ को जाने का संकल्प कर लिया। घोड़ा ऋदि सभी सवारी ऋपनी ऋपनी ऋसमर्थता दिखाती हैं। फिर एक करहा ( ऊँट ) तैयार हो जाता है। उस ऊँट का बड़ा भारी शृङ्कार किया गया। रेवा ने उस ऊँट को लँगड़ा भी कर दिया किन्तु वह ढोला को राजा बुध की राजधानी सें ले पहुँचा। वहाँ जा कर उसने राजा बुध के बगीचे में डेरा डाले। मालिन उस संदेसे को लेकर मारू के महलों में पहुँची और सारा हाल बता दिया। मारू ने पहले अपनी नायँन भेजी । नायँन के हाथ का उसने पानी नहीं पिया क्योंकि गङ्गाराम तोते ने उसे सारी बात बता दी थी। फिर मारू ने अपनी बहिन कारू भेजी। उसका भी यही हाल हुआ । इसी प्रकार एक दो बार और परीचा लेकर मारू आई और अपने पति को कचे धागे से पानी खींचकर पानी पिला गई। इतने श्रंश का नाम मदारी ने बाग का ढोला रखा था।

फिर राजा बुध को इस बात की सूचना मिली उसके यहाँ सेढ़मल्ल जैसलमेर का एक बनिया रहा करता था। उसने राजा को बहकाया। राजा ने भी उसका विश्वास कर लिया। मोती नामक एक बनिये के साथ एक बड़ी फौज देकर ढोला को पकड़ने के

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

लिए भेजा। ढोला उस समय सो रहा था। सूत्रा उसे जगाता है फिर युद्ध होता है। मोती विनया हार यान कर भाग जाता है। इस प्रकार राजा को विश्वास हो जाता है कि यह ढोला ही है। वह बुलाया जाता है। राजा के दरवारी यह निश्चय करते हैं कि इसे दरवाजे में होकर निकाला जाय। सारे नगर निवासी और मारू को उसके काल का पता था। सब अहि-त्राहि करने लगे हैं। मारू ने दान पुख्य किया किसी प्रकार ढोला दरवाजे में होकर निकला। दरवाजा गिरा। करहें का पिछला अझ दब भी गया। तब गोना हुआ छोर ढोला-मारू गइ-नरवर को लौटे।

श्रधिक श्राश्चर्य की बात तो यह है कि महारी ने गौना करके ढोला-मारू को बर जाकर सुख मनाते नहीं दिखाया। कहानी को दुखान्त कर दिया है। यहाँ उन दोनों के सरने का एक प्रसंग ऋौर जुड़ा हुआ है। राजा नल ने एक बार एक तालाव बनवाया था। उस पर पहरा बिठा दिया था कि वह राज-ताल है; उसमें कोई स्प्रीर आदमी न नहाने पाये। एक दिन एक साधू आता है और तालाव में नहा लेता है। नौकर उसे राजा के पास पकड़ कर ले जाते हैं। राजा उसे शूली का दंड देता है। शूली उस साधू की करामात से टेड़ी पड़ जाती है। इस प्रकार वह बच जाता है। साधू के शाप से तालाब का पानी सूख जाता है और महादेव का दरवाजा वन्द हो जाता है। नल के बहुत प्रार्थना करने पर साधू उससे कहता है कि इसमें रेरे बेटा-वधू समा जाँयगे, तब उनकी वित से इसमें पानी हो जायगा और दरवाजा खुल जायगा। मारू को इस वात का पता चल जाता है। वह तालाव में जा बैठती है और ढोला को भी अपने पास बुला लेती है। द्मयन्ती के समभाने पर भी वे नहीं मानते। वे समा जाते हैं श्रौर पानी हो जाता है।

यही कहानी है जिसे मदारी ने आरम्भ में होला का रूप दिया था। फिर सुनते हैं कि उसने नल-दमयन्ती का विवाह, इन्द्र से वाह, औखा तथा औखा से मुक्ति का होला भी वाद में बनाया था। इन कहानियों का मदारी का बनाया हुआ कोई भी अंश आज प्राप्त नहीं होता फिर भी यह सम्भव है कि उसने इनको भी ढोले का रूप दिया हो त्रीर त्रागे चल कर हैऐसा हुआ हो कि नल और ढोला की कहानियों का मिश्रित रूप खड़ा करके उसे महाकाव्य बना दिया गया हो। यह कथा भाग है जो मदारी ने बनाया है। दूसरे हम प्रसिद्ध लोक-गीत रचयिता सनेहीराम का दृत्त लेते हैं।

सनेहीराम के सभी भजनों के अन्त में यह पंक्ति सनेहीराम आती है—'मांट हू के बासी जस गामत सनेश्वेराम'। माँट मथुरा जिले की तहसील है। यहाँ सनेहीरामजी का जन्म हुआ था। उन्तमें परग्परागत भावुकता और रनेह था। इस भावुकता का एक कीज उनके पीत्र 'ररायन' में जम गया है। उन्होंने भी गाया, सुन्दर गाया।

सनेहीरामजी के घर खेती होती थी। किसान भी बड़े नहीं थे अथक परिश्रम के बाद जीवन-निर्वाह होता था। खेती का कार्य उनके बहुत से समय को ले लेना था। किन्तु प्रतिभा को छिपाना तो मृत्यु होता है। प्रतिभा उन्मुक्त-नृत्य को मचलती है।

इस घरेलू कार्य के अितिरक्त एक और कार्य था।
प्रतिदिन जमुनाजी को पार करके वृन्दाबन में बांकेविहारी के
दर्शन करने जाया करते थे। इससे जो अवकाश मिलता था
वही लौकिकता और अलौकिकता को जोड़ने की कड़ी थी, यही कुछ
गुनगुन ने का समय था। घर वालों के रोष की चिन्ता न करके वे
दो ही कार्य करते थे; विहारीजी के दर्शन करने जाना और काव्य
रचना करना। वस्तुतः तो विहारीजी के दर्शन का भाव हो काव्य बन
गया था। काव्य ने सनेहीराम को पलायनवादी नहीं बना दिया था।

इनके विषय में अनेक चनत्कार पूर्ण बातें गाँव के लोग, सत्य होने का बार-बार विश्वास दिलाते हुए, कहते हैं। एक दिन घर के काम-काज से निवृत होने में इन्हें देर हो गयी। जाड़े की रात थी। मल्लाह जाकर सो गया था। कहते हैं तब स्वयं बाँके किन्नाहारो ए

देखिये इसी पुस्तक का तृतीय श्रध्याय : प्रवन्ध गीत ।

श्रीर नाव में बैठा कर जमुनाजी पार करायी। वृन्दाबन पहुँच कर दर्शन किए। लौट कर मल्लाह से ज्ञान हुआ कि उसने उन्हें पार नहीं उतारा था। एक बार मन्दिर बन्द हो गया था। सनेहीराम द्वार पर पड़े रहे। अर्द्ध रात्रि में थिहारीजी स्पयं प्रनाद लाए और दर्शन देकर अन्तर्ध्यान हो गए। 'जाकर जापर सत्य सनेहू' के आधार पर श्रीर श्राज की बुद्धिवादी विचार-धारा से इन घटनाओं का सत्य-श्रीर भूँठ बताना यहाँ अप्रासंगिक होगा। इनसे एक यह निष्कर्ष प्राप्त करके ही हम आगे चलते हैं कि सनेहीरामजी के इप्टदेव बिहारीजी थे। एक और चमत्कारक बात कही जाजी है। एक बार दुर्भिच पड़ा। पानी न बरसने से मनुष्य और पश्च विकल हो गए। गाँववालों ने उनसे कहा: 'जौ तू ऐसौ ई भगतु ऐ तौ सेहु न बरसाइ दे।' सनेहीरामजी भगवान के कानों तक पहुँचने वाला एक भजन गाने लगे:—

वज कूँ आइकें बचाओं महाराज।

बूढ़े भए, के नींद सताई, के कहूँ अटके काज? तुमनु कही कि बज छोड़िकें कहूँ न जाउं। खाई है सौगंध बाबा नन्द हू को लेकें नाउँ॥ केसें सुधि भूते दिन बहुत भए हू नाँय, जी। एक मेह बारि, सब लोगनु लगाई आस॥ फेरिबूँद नाँय आई सामन में सूखी घास। पानीं नाहिं पैदा और गैया हू मरति प्यास॥

सूखन लागे नाज-

कहते हैं इस भजन की समाप्ति पर वर्षा होने लगी थी। बहुत से युद्ध लोग इसे आँखों देखी बात बताते हैं। उनका कहना है: 'आँखिन देखी पर्सराम। कबहुँ न भूँठी होइ।'

थोड़े समय में भो सनेहीराम जी बहुत कथ सके; यह उनकी प्रतिभा की महानता थी। भाषा-ज्ञान नहीं के बराबर होते हुए भी उनकी भाषा सरल, सरस और सुन्दर है। लोक-भाषा के स्तर से भाषा कुछ उठी हुई अवश्य है। पर सनेहीराम समस्त प्रामीएंगें को अपने साथ लेकर इस स्तर पर चढ़े हैं। सनेहीराम जी

अनजान में ही लोक-भाषा और लोक-रुचि का परिष्कार-परिमार्जन कर गए। उन्होंने भजन की अपनी एक अलग शैली चलाई। उनसे पहले ऐसे भजनों का अस्तित्व नहीं मिलता। उनके पश्चात् उस शैली को अनेकों ने अपनाया। बम्बई भूषण प्रेस, मधुरा से उनकी एक पुस्तक: सनेहलीला प्रकाशित भी हुई। उसकी शैली गांवों में प्रचलित बारहमासे की शैली है। इस प्रकार छंद-शैली में उन्होंने परम्परित सूत्र को भी पकड़ा और उन्होंने अपनी भी एक देन दी।

इनके काव्य का सम्बन्ध स्पष्ट स्त्प से कृष्णकाव्य से हैं। भाव-लीलाओं की स्फुट रेखाएँ भागवत से ली गई हैं। रंग भरने में उनकी मौलिक प्रतिभा ही दीखती है। उस रंग भरने में उनकी अपनी निश्चल-सरल दैयक्तिकता की स्पट्ट छाप है। उक्तियां उनके अपने चमत्कार की द्योतक हैं। लोक-हृद्य को दूने की चमता उनमें है। इसका प्रमाण उनकी ब्रजव्यापी प्रियता है। गाँव-वालों की इनमें जो श्रद्धा-आस्था है, उसे देख कर तो यह विश्वास जमने लगता है कि सनेहीरामजी व्यासजी के लोक-सुलभ संस्करण हैं। लोक-प्रियता की दृष्टि से उनका काव्य ब्रज में अद्वितीय है।

इनके भजनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे श्रीकृष्ण, हाऊजो और यमुनाजी में विशेष आस्था रखते थे। दाऊजी को मान्यता गाँवों में श्रीकृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं है। इसीसे सनेहीराम जी कहते हैं।—

"हमारें दाऊजी के नाम कौ आधार।

नाम अनन्त, अन्त नाँइ बल कौ धारें भुझ कौ भार।"

दाऊजी 'शेष' जी के अवतार माने गये हैं: अतः 'धारें भुश्र की भार' कहा गया है। वल्लभकुज सम्प्रदाय में श्री यमुनाजी की मान्यता श्रीकृष्ण-प्रिया के रूप में हैं। सनेहीरामजी पतित-तारिणी यमुनाजी के गीत गाते हैं:—

> 'तेरौ दरस मोय भावै, श्री जमुना मैया ! शीतल नीर, पाप कूँ पावक, ऋव कूँ हाल जरावै।'

## ब जलोक साहित्य का अध्ययन ]

फिर कृष्ण-लीलाश्रों का गाना तो सनेहीरामजी का मुख्य धर्में ही था। माखनलीला, माटी खाने की लीला, रासलीला श्रादि पर तन्मयता से लिखे हुए भजन प्रत्येक गाँव में, विशेष श्रवसरों पर ढोलक, मँजीरा श्रौर खटतारों पर गाये जाते हैं। कृष्णजी के श्रङ्गार का वर्णन देखिए, कितना श्रनूठा है:

पीले होट, मृन्द हास, गर्ले परी गुञ्जमाल। कोटि काम लाजे तन, सामरी लगे तमाल॥

& & &

चीकने, मुछारै श्रीर कारे घुँघरारे केस, मधुप समाज लगै; श्रधर श्रक्त भेष गोलं गोल हैं कपोल, देखत कटें कलेस ॥

#### श्रादि श्रादि।

ब्रज के वृत्तों का वर्णन हरिश्रीधजी ने 'प्रिय-प्रवास' में किया है। श्राप ऐसे वृत्तों की भी गिनती गिना गये हैं, जो ब्रज की भीगोलिक परिस्थितियों में नहीं पनप सकते। पर सनेहीरामजी तो उन्हीं वृत्तों को लिखेंगे जो उनके रातदिन के देखे हैं:

प्रथम लतान सोमा, चित दैकें सुनो तात। पीपर, पसेंदू, केसू, ठाड़े जामें बर पाँत। ठाड़े एँ करील, रूख सेंगर कूँ सब खाँत जी। दूँगर, खड़ियारन ते हींसिया लपेटा खाय। रेमजा, बमूर सो, सिहोरेन कूँ देखी जाय। जुही खिलै अपुटारी।

संयोग-सुख विभोर वातावरण में, प्रकृति-वर्णन देखिए :

कोई कोई बेरिया, अमरवेलि छाइ रही। कारे मुख बारीं सो विरमि सुख पाइ रही। पकत लिसोरे जब, खूब छिब छाइ रही जी। प्रात के समैया जा से, कोकिल करत सोर। माँति भाँति पंछी बोलें, चित्त हू में लागें चोर।

## एकसौ सोलह

पकत लिसोरे जब, खूब छवि छाइ रही जी प्रात के समैधा जमें कोकिश करत सोर । भांति भांति पंछी बोलें, चित्त हू में लागें चोर । (आदि)

यह सनेहीराम जी के जीवन-चरित्र और उनके काव्य पर एक पैरती हुई दृष्टि है। इसी प्रकार के न जाने कितने लोक-किव आज प्रामों की जनता के हृदय में बसे हैं और उनका काव्य प्रामीणों के कंठ में लहरें ले रहा है। और यहाँ उन सबका परिचय देना संभव नहीं। यह शोध का एक पृथक विषय है।

परम्परित और रचित ब्रज-लोक साहित्य और साहित्यकारों के इस सिंहावलोकन से ब्रज की सम्पन्नता का पता चलता है। सूर तथा अन्य अष्टछाप के कवियों, स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, व्यास आदि की रचनाओं ने आज का ब्रजमानस आच्छादित कर रखा है, फिर भी उसका अपनत्व बना हुआ है। उसके मूल्य को हम आगे चल कर ही जान सकेंगे।

# लोक-गीत साहित्य का अध्ययन

## तीसरा अध्याय

(अ) जन्म के गीत

ब्रज के लोक-गीतों को हम उनके उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में बाँट सकते हैं। एक अनुष्ठान—आचार सम्बन्धी, दूसरे मनोरञ्जन सम्बन्धी। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि मनुष्य ने लोकाचार और व्यवहार तथा अनुष्ठानों में गीतों को इतना महत्व

कृष से और क्यों देना आरम्भ किया। किन्तु इसमें लोकगीतों सन्देह नहीं कि 'गीत' किसी भी संस्कार या आचार के आज प्रधान अङ्ग बन गये हैं। भारत में स्वभाव सोलह संस्कारों से जीवन को संस्कृत करने का आदेश तथा आदर्श रहा है। इन सोलह संस्कारों में से तीन संस्कार सबसे प्रमुख हैं: १—जन्म, २—विवाह, ३—मृत्यु। मनुष्य-जीवन की ये तीन महान घटनायें हैं, जिनके द्वारा साधारण क्रम का व्यतिक्रम प्रदर्शित होता है। इन तीनों प्रधान संस्कारों से शेष तेरह संस्कार मूलत: सिन्न भूभि रखते हैं। चुड़ाकर्म, उदनयन, कर्ए छेदन आदि संस्कार किसी प्राञ्जतिक संघटना से सम्बन्ध नहीं रखते। जन्म, विवाह तथा मृत्यु जीवन की अवनारणा से प्रञ्जत सम्बन्ध रखते हैं। ये प्रञ्जति के अपने चक्र के अङ्ग हैं। इनमें से प्रथम दो साधारणत: अश्वानन्द और प्रसन्नता के अवसर हैं और अन्तिम शोक का। प्रश्नुति

<sup>\*</sup> साधारणतः इसिक्ष कि कहीं-कहीं 'जन्म' पर शोक किया जाता है और मृत्यु पर हर्ष । उदाहरण के लिए ब्रह्मा और चीन की सीमा पर 'मचीना' नामक नगर में वहाँ के निवासी पुत्र जन्म पर शोक मनाते हैं क्योंकि वे धर्मतः यहं मानते हैं कि एक जीव बन्धन में पड़ गया । और मृत्यु पर प्रसन्न होते हैं कि जीव बन्धन मुक्त हो गया ।

प्रजनन-क्रिया की समृद्धि, के लिए सदा उत्सुक रहती है, जिससे, उसकी परम्परा अविच्छित्र रहे। यही कारण, है कि समस्त सृष्टि, में प्रजनन क्रिया के लिए सौन्दर्य और आकर्षण का एक प्रदर्शन होता रहता है। फलतः मानव, वह, चाहे भारतीय हो अथवा अभारतीय, इन तीन घटनाओं की ओर विशेष आकर्षित होगा और प्रभावित होगा। यही कारण है कि हमें संस्कारों में प्रायः पहले ही दो पर विशेष गीत प्राप्त हैं। मृत्यु पर भी गीतों का अभाव नहीं है, पर वे बहुत कम हैं और वैसे ही कम महत्व के भी हैं। मृथ्या की चतुर्वेदी रिज्यों में भी मृथु पर गाकर ही रोने की प्रथा है।

प्रत्येक संस्कार के हमें दो रूप स्टि दिखायी ५ इते हैं। एक पौरोहित्य सम्बन्धी और दूसरा लौकिक। पौरोहित्य रूप वह है जो किसी पुरोहित के द्वारा मन्त्र त्रादि के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। लैं। किक वह है जिसे, लोक। चार के आधार पर किया। जाता है और जिसका उल्लेख किसी रमृति में नहीं मिलता, और न उसके सम्पादन कराने के लिए किसी पुरोहित की आवश्यकता है। इसे वहुधा रित्रयाँ ही कर लेती हैं। यह लोकाचार ही विशेषतः गीतों से घनिष्ठ रूप से 🕛 . सन्बद्ध रहता है। यह सम्बद्धता भी हमे दी प्रकार, की मिलती है: एक आनुष्टानिक, दूसरी, औपचारिक । अनुष्टान के गीतावे हैं जिनके 🔑 लिए कोई स्तार्न व्यवहार निश्चित नहीं होता और !जिसका समस्त कार्य स्त्रियां गीतों के साथ करती हैं। ये गीत इस , डाचार के लिए उसी प्रकार अनिवार्य और सगुन के सममे जाते हैं, जितने कि दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए मन्त्रोचारण्। इन गीतों के साथ वार्ता का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होता है: । उदाहरण के लिए। विवाह में रुरु-जगे के गीत । श्रौपचारिक गीत केवल माझिलक मूल्य रस्ते हैं श्रौर वहुधा किसी स्मार्त त्राचार के साथ गाये जाते हैं। त्रानुष्ठानिक गों गों की जन्म और विवाह दोनों ही संस्कारों में बहुलता रहती है। "

वज में जन्म के समय के आचारों का, लम्बा अनुष्ठान होता है। गर्भाधान से नौ महीनों तक की सम्पूर्ण अवधि भी जन्म के संस्कार के अन्तर्गत आ जाती है। इस बीच में शास्त्रों की दृष्टि से गर्भाधान के उपरान्त 'पु'सवन' संस्कार ही होता है। यह संस्कार लोकाचार में इस नाम से विख्यात नहीं। लोका-जन्म चार में यह 'साध' पूजने का अवसर माना जाता के है, और भी प्रतीक में इसे 'चौक' कहते हैं। पित संस्थार आर पत्नी चौक पर बैठाये जाते हैं। यह संस्कार सातवें महिने में होता है। जन्ति के 'सोहर' गीतों में से एक गीत में इन नौ महिनों में गर्भिणी की जो दशा होती है उसका वर्णन इम प्रकार मिलता है—

'पहली महीना जब लागिए, बाकी फूलु गहां फलु लागिए'

× × × × × v बाइ दूजों महीना जब लागिए, राजे तीजों महिना जब लागिए, बाकों खीर खाँड मन आइए

× × × श्रत्र राजे चौथौ महीना जब लागिए ए बाह पँचयौ महीना जब लागिए ए बाहूँ कोल के आप सँगाइए

रे x
राजे छटयो महीना जब लागिए
ए बाइ सतयो महीना जब लागिए
ए हूँ अपविस अपविसु साधु पुजाउँ
राजे अठयो महीना जब लागिए
ए मैं अपविस अपिय महल भराऊँ

ए म अपावस अपावस महल करा ए बाइ नौयौं महीना जब लागिए

ए मैं अपुवित अपुविस दाई बुलाऊँ, तो हुरिल जनाऊँ .....

X

×

एक दूसरे गीत में बताया गया है कि पहले दूर महिने में 'वाको थुकथुकियन मन लागों', तीसरे चौथे महीने में खीर खाँड़ को मन चला, ,पाँचवे छठे में खुरचन पेड़े को मन लगा, सातवें-ब्राठवें में ब्राम के रस को मन किया। इस प्रकार नो नहींने होने पर पुत्र उत्पन्न हु ब्रा। पुत्र के उत्पन्न होने पर सोभर, असोहर ब्रथवा सोहिले होने लगे। जुना को पीने

<sup>\*</sup> सोमर वह गृह कहलाता है जिसमें जचा रहती है। प्रस्\_िका गृह के सप-.लुद्य में गाये जाने वाले गीत 'सोमर' कहलाते हैं।

के लिए पानी औटाकर और कई श्रीषधियाँ सिल कर दिया जाता है। यह पानी एक 'चरु' अथवा मिट्टी के घड़े में औट या जाता है। एक घड़ा मँगा कर उसे गोवर से चीता जाता है; उस पर गोवर से स्वस्तिक तथा इन्छ चक्र बना दिये जाते हैं। यह समस्त किया 'चरुत्रा रखने की किया' कही जाती है। चरुए को चित्रित करना, तथा उसमें श्रौर्षाधयाँ उ.ल कर पानी भरवा कर आग पर रखने का समस्त कार्य सास को करना होता है। इस कार्य के लिए सास को नेग निलता है। इसी समय कौरों १ पर साँतिये † भी गोबर से ही रखे जाते हैं। सांतिये रखने का कार्य ननद का होता है. उसे भी इसका नेग मिलता है। इन कार्यों के सम्पन्न होजाने पर लोक प्रधानुसार कहीं छठवें दिन, कहीं किसी अन्य दिन गृह-गुन्चि त्र्योर स्वान का संस्कार होता <u>है। यह साधारणत: वज में</u> 'छठी' के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन जचा दचा रनान करते हैं, समस्त घर लीप पोन कर साफ किया जाता है। श्रव श्रौर लोग भी जचा बचा के पास त्रा जासकते हैं। इस से पूर्व जचा के पास जाने से छूत लगती है, अोर अपवित्रता होती है। इसी दिन संध्या को तीर साधने का संस्कार होता है। चौक पर बच्चे केसाथ माँ बैठती है तो अन्य मंगल-ऋ।चारों के साथ देवर को बुलाया जाता है। वह तीर साधता है। यह तीर सींक का बना होता है। इस कार्य का नेग देवर को भी भिलता है। इन संस्कारों के उपरान्त कुत्राँ पूजने का संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार जिसे साधारण भाषा में 'दृष्ठौन' कहते हैं। यह साधारणतः दशवें दिन होता है। इस दिन पुरोहित आकर यज्ञ त्रादि कराता है और प्रह-नत्तत्र शोधकर नाम रखता है। <u>इसमें स्त्री</u> श्रीर पुरुष को गाँठ जोड़कर बैठाया जाता है। यह 'तगा वँघने' का संस्कार भो कहलाता है। इसी दिन स्त्री के मायके से भेंट आती है, जिसमें कपड़े-लत्ते, मिठाई, श्राभूषण श्रीर धन होता है। यह 'छोछक' क र्लाती है। इस प्रकार बज में जन्म की ध्रमधाम समाप्त होती है।

जेसा ऊपर के विवरण से विदित होता है, इसमें केवल 'नाम करण' के अवसर पर ही पौरोहित्य-संस्कार होता है, रोष समस्त आचार घर की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों के द्वारा ही होते हैं। अतः इन सबमें

## व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

श्राचारों के साथ गीतों का घनिष्ठ सम्बन्ध मिलता है। इन गीतों के प्रकारों को हम निम्न तालिका से भली प्रकार समक्त सकते हैं—
( प्रष्ट १२३ पर देखिए )

वै के गीत ठीक उन सत्तय गाये जाते हैं, जब बचा वै तथा सोभर पैदा होता है। इनमें यही भाव मुख्य होता है कि 'वै' रिक्त हो तो कुम्हार के जाय, भरी हमारे यहाँ आये। 'वे' 'विधि' का द्योतक है, या त्रिधि का शाक्ति का। 'वैमाता' शब्द अज भें बहुत प्रचितत है। मेरठ की ओर यह 'वीमाना' कहा जाता है। यह मातृ-काओं का द्योतक है जमे बालक के साथ उसकी देखरेख के लिए रहती हैं। कुम्हार तो प्रजापति विधाता है ही।

जिनते के गीतों में सोभर के गीत या सोहिले प्रधान हैं । इन गीनों में कई भावनात्रां का प्रकाश हुआ है । छुछ गीत तो ऐसे हैं जिनमें पुत्र की कामना, तथा उसके लिए छुछ उद्योग आदि का उल्लेख है । छुछ गीत ऐसे हैं जिनमें यदि कामना पूर्ण हो जाय, और पुत्र उत्पन्न हो जाय तो क्या किसे दिया जायगा इससे सम्बन्धित हैं: ये दो प्रकार के हैं—एक में तो प्रायः सभी नेगों का उल्लेख है, दूसरे में ननद' की बदन का । ननद और भावज के पारस्परिक भावों को प्रकट करने वाले इन अवसर प्र कितने ही गीत गाये जाते हैं । छुछ ऐसे हैं जिनमें प्रसव-पीड़ा का वर्णन है, वह पीड़ा कोई बटाले, यह भाव विशेष आया है । पुत्र उत्पन्न होने पर जो आनन्द होता है उसका उल्लेख भी छुछ गीतों में हुआ है । छु द में पुत्रों के उत्पन्न होने के समय की बध।इयाँ हैं, छुछ में आगे कु वर के सम्बन्ध में कामनाएँ हैं । इस प्रकार इन सोहिलों को यों विभाजित कर सकते हैं— सोहिलो

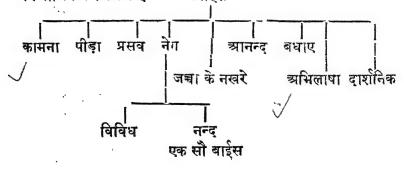

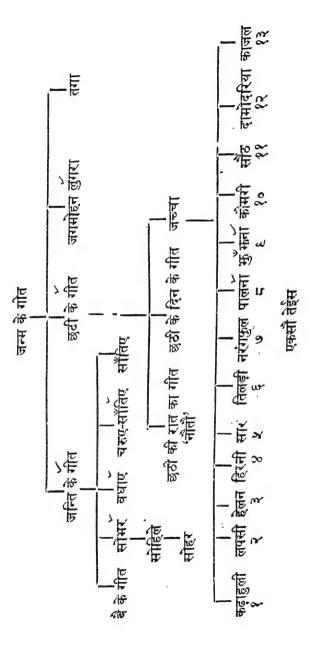

#### वजलाक साहित्य का अध्ययन ।

ये समस्त गीत भी दो बड़े प्रकारों में बाँटे जा सकते हैं: एक स्फुट, दूसरे प्रबन्ध। प्रबन्ध-गीतों में किसी न किसी प्रकार की कथा-गीत प्रवृति मिलती है। वह कथा-प्रवृत्ति वर्णन-क्रम-बद्धता का रूप ले लें, चाहे कथानक का! स्फुट में निश्चय ही वह सौन्दर्य नहीं आ पाया जो प्रबन्ध में आया है।

पुत्र-कामना के दो गीत महत्वपूर्ण हैं। एक में गंगा माँ से बरदान माँगा गया है। यथार्थ में बरदान माँगा नहीं गया, माँगा गया है गंगा में डूबने के लिए एक स्थान, एक लहर। एक स्त्री कोख के दुख से दुखी है, उसके पुत्र नहीं होता, वह डूब मरना चाहती है। गंगाजी उसे त्राशीर्वाद देती हैं कि जा तुभे पुत्र होगा । पर वह इतनी उतावली है कि घर लौट कर तुरन्त ही बढ़ई से काठ का बालक बनवा लेती है, और चाहती है कि कोई इसी में प्राण डाल दे। पर, प्रकृति-क्रम से ६-१० महीने बाद ही बालक होता है। नन्द श्रौर सास उसे त्रादरसूचक शब्दों से सम्बोधित करती हैं। बाजे बजने लगते हैं, मंगलचार होते हैं। स्त्री देवर के द्वारा स्रोते हुए पति को जगवाती है कि वे त्राज श्रपनी स्त्री का सोहिला देख लें। यह स्पष्ट है कि यह 'कामना-गीत' प्रबन्ध की भूमि पर बना है। इस गीत में हमें बाहर के कुछ गीतों से तुलना करने पर विदित होता है कि दो गीत मिल गये हैं। पं० रामनरेश त्रिपाठीजी ने जो गीत संग्रह किये हैं उनमें सोहर का प्रथम गीत हमारे इस गीत से बिल्कुल मिलता है, केवल वह स्थल भिन्न है, जो दूसरे गीत का अंश है। यहाँ हम दोनों गीतां का वह श्रंश देते है जो मिलता है:

ब्रज का गीत

8

राजे गंगा किनारे एक तिरिया सु ठाड़ो अरज करै, गंगे एक लहरि हमें देउ तो जामें डूबि जैयों, अरे जामें डूबि जैयों।

एकसौ चौबीस

4 1

कै दुखु री तोइ सासुरी ससुरि को के तेरे पिया परदेश। कै दुखु री तोय मात पिता को, के मा जाए बीर। काहे दुख दूबिहो।

3

ना दुखु री मोइ सासु री ससुर कों, नांइ मेरे पिया परदेश।
ना दुखु री मोइ मात पिता को ना मां जाए बीर।
सासु बहू किह नांएं बोलै ननद भाभी ना कहै। ननद भाभी ना कहै।
न हो राजे वे हिर बाँम किह टैरें तो छतियाँ जुफिट गई।

8

जाई दुख दूबिहों सो जाई दुख दूबिहों. राजे लौटि उलटि घर जाउ, लाल तिहारें होंइ; ललन तिहारें होंइ। पूर्वी जिले का

गंगा जमुनवाँ के विचवाँ तेवइया एक तपु करइ हो।
गंगा ! श्रपनी लहर हमें देतिउ मैं मँकधार डूबित हो॥

2

की तोहिं सास-ससुर दुख कि नैहर दूरि बसै। तेवई!की तोरेहिर परदेश कवन दुख डूबहु हो।

3

गंगा! ना मोरे सासु-ससुर दुख नांहीं नैहर दूरि बसै। गंगा! ना मोरे हरि परदेस, कोखि दुख इवब हो॥

8

जाहु तेवइया घर अपने हम न लहर देवइ हो। तेवई! आजु के नवएं महिनवाँ होरिल तोरे होइहैं हो।।

यहाँ तक ब्रज का गीत पूर्वी गीत के साथ चलता है। पूर्वी-गीत यहाँ से दो चरण लेकर समाप्त हो जाता है :—

एकसौ पश्चीस

व्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

"गंगा ! गहवरि पित्ररी चढ़उबै होरिल जब होइ हैं हो । गंगा ! देंड्ड भगीरथ पूत जगत जस गावइ हो ।।

यह गंगा की मनौती ब्रज के गीत में नहीं है, न भगीरथ जैसा पुत्र ब्रज की दुखिया माँगती है। वह घर चली जाती है और काठ का बालक बनवाती है। यह काठ के बालक की बात भी पूर्वीगीत में मिलती हैं, पर कुछ दूसरे रूप में। रानी खिड़की में बैठी है, राजा कहते हैं संतान-विहीन होने से तो अच्छा है जोगी हो जाऊँ। रानी ने कहा मैं भी जोगिनि हो जाऊँगी। दोनों भीख मांगकर खाया करेंगे। कदम्ब के पेड़ के जीचे बैठे राम बालक बना रहे थे। रानी ने राम से कहा कि तुमने किसी को दो, किसी को चार, दस-पाँच तक बच्चे दिये हैं मुमे क्यों भूल गये? राम ने कहा—राजा पूर्व जनम में बहेलिया था रानी बहेलिन। तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता। तुम सास, ससुर, नन्द का आदर नहीं करतीं, जेठ की परछांई से परहेज नहीं करतीं। रानी कहती हैं अब मैं यह सब करूँगी—और यहाँ से वे पंक्तियाँ आती हैं जो बज के गीत में मिलती है।

ब्रज का गीत

χ.

त्राई धन तन मन मारि राजे मेरे पिछवारे बढ़ई की लाला तू मेरी देवर जेठु, राजे कह्या मेरी कीजिए। काठ पुतर गढ़ि देउ सो बाइ लेकें उठिहों, बाइ लेकें बैठिहों।। राजे न्हाय धोय भई ठाढ़ीं तो सुरजु मनामें रामु मनामें। राजे काठ पुतर जिउ डारी तो जाइ लेंकें उठिहों, जाइ लेकें सोमें।।

पूर्वी

3

मोरे पिछबरवाँ बढ़इया वेगि ही चिल त्र्यावहु हो। बढ़ई गढ़ि देहू काठे के बलकवा मैं जिया बुकावडँ— मन समुकावडँ हो।

<sup>\*</sup> देखिये कविता-कौमुदो, शामगीत, सोहरगीत ३ ए० ६।

१०

काठे का वालक गढ़ि दिहलों श्राँगने धरी दिहलई हो।। बाबुल मोरे श्राने रोइ न सुनावड मैं बाँभिनि कहावड हो।

23

दैव गढ़ल जो मैं होते हैं तो रोइ सुनडतेड, हो । रानी बड़ई के गड़ल होरिलवा रोवन नाहीं जानइ हो ॥

पूर्वी गीत यही संसाप्त हो जाता है, श्रोर दुःखान्त रहकर राजा-राली के पापों का इस युग में भी प्रायश्चित करता है, पर अज के गीत में यह काठ का बालक केवल सनोशित की एक श्चवस्था को सूचित करता है, सात्र संचारी की भाँनि श्वाया है। वह चाहती है कि उस काठ के बालक श्च में प्राग्ण पड़ जायाँ, पर नौ दस माह बाद बालक उपके हो जाता है। अज का गात श्चागे बढ़ता है:—

"राजे जे नों, जे दस माँस बीते गरभ के, नो होरिल सवद सुनाइये। राजे सासु बहू किं बोलें, ननद भाभी बोलें, ननद भाभी बोलें। व हरि जचा किं बोलें, नौ छितियाँ जुिं गईं। सुनि सुनि रे मेरे दिवर छतारी, तो वंनी बजाओं, मुरली बजाओं।। मेया ऐ लाओं जगाय तो देखें मेरों सोहिलों। वाजन लागे बाजे, इ घुरन लागे नवल निसान ।। धिन धिन गंगे तोय धिनिष्टें तुमनें बढ़ायों मेरों मान।"

<sup>\*</sup> काठ का थानक बना कर उन्तें प्राणों की कामना करना आदिम मनी-भ नों और विश्वानों के अनुकृत प्रतित होता है। लेक्बात्ती के विद्वान इस बात को भन्नी प्रकार बानते हैं कि भारत में ही नहीं संप्रर भर में वाह्य-साम्य टोटकें के का में काम में बाता है, अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी। किनों का 'पूतरा' निकालण उसके लिए अशुभ माना गया है। कपड़े या चून के पुत्रले के आंग आंग में सुरथों चुनाकर अपने शत्रु को मारने का अनुष्ठान किननी हो जगकों में होता है। यह काठ का बाल क बनाकर उसमें प्राणों की चाइ बन के के गीत में उनी वाह्य-प्रम्य के प्राचीन विश्वास और टोटके की ओर संवेत करती प्रतेत होती है। अतः यह काठ का बल क बन के गीत में अधिक उपनुक्त ढंग से नियोजित हुआ। है। पूर्वागीत में वह इस रूप में नहीं।

मज का गीत इस प्रकार वाह्यतः भले ही दो तन्तुश्रों का बना प्रतीत हो, पर श्रन्ततः वह एक ही है। उसमें गंगा में इबने की दुःखद भावना, गंगा का वरदान, पर स्त्री को उतावली, फिर पुत्र-जन्म, सास ननद तथा पित के भावों में पिरवर्त्तन श्रीर गंगा को धन्यवाद थे सब बड़े स्वाभाविक रूप में श्राते हैं, श्रीर गीत को सुंदर श्रीर सुखानत बना देते हैं। गीत यों कुछ लम्बा हो गया है, पर श्रपने विधान में पूर्ण श्रीर प्रभावोत्पादक है।

दूसरा गीत राजा दशरथ और उन.की रानियों से सम्बन्धित है। चौकी पर राजा दशरथ बैठे हैं, नीचे कोशिल्या। कोशिल्या कहती हैं कि हमें पुत्र रूपी संपत्ति चाहिए। अयोध्या के पण्डितों को बुल- बाइए, वे भाग्य पढ़ें। पण्डितों ने कहा —

भ "चिट्टी तौ होइ जाइ बाँचि सुनाऊँ, करमु मोपैना वॅचै॥ कूत्रा रे होइ जाइ पाटूँ समुद मो पै ना पटै—"

तात्पर्य यह था कि भाग्य में कुछ नहीं लिखा। किर माली बुल-वाये गये, उन्होंने श्रौषिय दी। वह पहले कौशिल्या ने, फिर सुमित्रा ने पीली। सिल घोकर कैकेई ने पीली। कौशिल्या के राम हुए, सुमित्रा के लदमण, कैकेई के चरत-भरत। राजा दशरथ थेली लटाने लगे, तो कैकेई भीतर से बोलीं "राजा थोड़ा थोड़ा धुन बाँशे, ये बालक तो बन को जायँगे।" किसी ने कैकेई को टोक कर कहा—ऐसे शब्द मत कहो, यह तो श्रानंद का न्एए है।

इस गीत का, दशरथ-कौशिल्या के वंशहीन होने का भाव तो पूर्वी कई गीतों में है किन्तु माली के श्रोषिध देने का भाव नहीं है। पूर्वी गीत में तो दशरथ-कौशिल्या तपस्या करने लगते हैं, उन्हें तपस्वी या जोगी मिलता है वही 'भभूत' दे देता है। अ इन गीतों में सुमित्रा श्रोर कैकेई के भी नाम नहीं श्राते, न लद्मण तथा चरत-भरत के पैदा होने का उल्लेख होता है। केवल 'राम' के जन्म की बात रहती है। श्रीर दशरथ-कौशिल्या ही श्राते हैं। पूर्वी गीत में राम के उत्पन्न होने

<sup>🏶</sup> बही, गंत, ७, पृष्ठ १६ । गीत ६, पृष्ठ १४ ।

पर पिरडतों को बुलाया जाता है, वे राम के बन-जाने की भविष्य-वाणी करते हैं। राजा दशरथ दुखी होकर महल में जा सोते हैं। श्रौर जब कौशिल्या प्रसन्न होकर धन लुटाती है तो कैकेयी नहीं राजा ही कौशल्या को रोकते हैं—

"बाउर हो रानी कौशिल्या किन बउराई । रानी धीरे धीरे पटवा लुटावउ राम बन्जइ हीं ॥ २४॥

पर कौशल्या कहती है इससे क्या ? राम भले ही वन चले जायँ, मेरा बाँकान तो भिट गया।

इन कामना-गीतों में कामना मूल में ही विद्यमान है, वैसे तो कामना, उद्योग और फल-प्राप्ति तथा आनन्द सभी भावनाएँ इनमें आयी हैं। किन्तु ये सभी उस मूल-कामना की भावना से ही आत-प्रोत हैं। ये गीन पुत्र-जन्म होने के उपरान्त ही गाये जाते हैं। अतः पुत्र का जन्म तो इनमें प्राप्त-फल के का में होना ही चाहिए। यही तो वहू घटना है, जिसके लिए 'कामना' की गयी है।

एक और मनोवैज्ञानिक वात इन गोतों में दिखायी पड़नी है। ये गीत इतने पुत्र की लालसा से नहीं प्रेरित जितने बन्ध्यात्व के कलंक से निवृत्त होने की प्रेरगा से। यह बन्ध्यात्व की विगर्हणा इतनी बज के गीतों में तीव्र नहीं जितनी पूर्वी गीतों में।

प्रसव-पीड़ा के दो गीत उल्लेखनीय हैं। एक में प्रसव-पीड़ा से पीड़िन सास, जिठानी, द्यौरानी, ननद, ख्रौर देवर से कहती है कि हमारी पीर बाँटलो—सास को हँसुला, जिठानी को बाजूबन्द, द्यौरानी को खारसी, ननद को कंकण, देवर को ख्रँगूठी का प्रलोभन देनी है। फिर पुत्र जनम हुआ, पीड़ा मिट गयी, तो जचा कहती है कि यह तो ईश्वर की कृपा से हुआ है "मेरी लल्ला रामने दीयी, तुम में से किसी ने इसमें क्या किया है। श्रु अतः मेरे दिये हुए आमूषण लौटा जाख्रो—

निने सासु कहा कीयौ, मेरौ लल्ला राम नें दीयौ। फेरिजा मेरौ हँसला हजारी॥

#### मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

दूसरे गीत में प्रसव-पीड़ा-पीड़िता पाँच पान, पाँच बीड़े, पाँच सुपारी ननद को दिलवाकर अपने पित को बुलवाती है। पित आते हैं, दुखी पत्नी को हृद्य से लगाते हैं, पत्नी कहती है कि यह जो गाँठ बँघ गई है, उसे खोलो। 'राजे बाँघित किनहूँ न जानी, राजे खुलत जग जानीए।' यह जो पीड़ा हो रही है उसे बाँटो। पित कहता है कि—

गोरी, इप्पर्त होइ उठाऊँ, जने दस लाऊँ, भैया दस लाऊँ। गोरी जे करतार गठरिया, सिखन बिच खोलौ, जीय रामु छुड़ावैँ, जाय कृष्ण छुड़ावैँ।

पेट के बालक से कहा जाता है कि तेरी माँ बहुत दुखी है, तुम शोघ जन्म लो। बालक कहता है कि मैं जन्म कैसे लू —िमिट्टी के कूँ ड़े में मुफ्ते स्नान कराओंगे। भटोले में सुलाओंगे, फटी गुदड़ी बिछाओंगे, छोरा कहके पुकारोंगे। तब उसे यह अश्वासन दिया जाता है —

सौने के कुड़िल न्हवाऊँ, सूत के पलिका मुलाऊँ। राजे पीताम्बर बिछाऊँ, ललन कहि बोलें, हुरिल कहि बोलें।।

त्रान्त में यह महात्म्य-पद हैं—

जो जा जञ्चाऐ गावै, गाइ सुनाबै जञ्चाऐ रिभावै, बचाऐ सुनावै कटें जनम के पाप, संपति सुख पावै; गोद लै खिलावै।

ऐसे ही एक पूर्जी गीत की भूमिका तो कुछ भिन्न है, पर भाव साम्य है। उस गीत अमें पहले तो ऊँचे भवन पर हाइट जाती है। पीड़ा के कारण राम की परम सुन्दरी स्त्री न बाल बाँधती है, न सिर सँवारती है, भूमि पर लोट रही है। वह दासी को पति के पास भेजती है। वे पाँसे खेत रहे हैं, पाँसों को फैंक कर वे रानी के पास पहुँचे और पूछते हैं—

> कहैं रे धन वेदन हो मुड़ मोर बहुत धमाके अरे कड़िहर सालइ हो।

किवता-कीमुदो, प्रामगीत सोहर २१, पृ० ४०।

## लोक-गीत साहित्य का अध्ययन

राजा मुत्रिलिं कमृरिया की पीर तो दाई बोलाबहु हो ।६ तुम राजा बहठो गोड़वरियाँ हम मुड़वरियाँ हो । राजा पहर पहर पीर द्यावे दुनों जन द्यँगइब हो ।७ छानी जो होत त छवउतिउ, मरद बोलवतिउ हो । रानी वेदन का बाँघल मोटरिया कले कल छूटहिं त छोरहिं नरायन हो ॥=

त्रज और पूर्वी गीतों में छान अथवा छप्पर उठाना या छवाना तथा उसके लिए जन अथवा मरद लाना तथा गठरी अथवा मोटरी, और उसका कृष्ण अथवा नारायण की कृपा से ही खुलना पूर्ण साम्य रखते हैं।

पीड़ा से निस्तार होने श्रोर प्रसव होने से सम्बन्धित एक गीत इस प्रकार है—

> अलबेले कुँमर तैंनें बिरदि उठाई सासु नन्द बाकी श्रोली टोली मारें कुत्ता बिलैया कें टूँ कुन डारवी, अब कैसें होइ निस्तारी, त्रलबेले कुँ मर तेंने बिरदि उठाई। 'सासु ननद सों बोल जो बोले, अब कैसें होइ निस्तारी त्रलबेले कुँमर तैंने बिरदि उठाई। 'बहिनि भानजी कौ मानु न राख्यौ, अब कैसे होइ निस्तारौ त्र्यलबेले कुँमर तैंने बिरदि उठाई। **अब**ऊ ध्यान धरौ हरिजू कौ, जब तिहांरी होइ निस्तारी श्रलबेले कुँमर तैंने बिरदि उठाई। जे नौ जे दस माँस बाके हुरिल सबद् सुनाय है गौ निस्तारौ। श्रलबेले कुँमर तैंने बिरद उठाई

> > एकसी इकतीस

## अजलोंक साहित्य का अध्ययन ]

यह गीत कुछ भिन्न मनोवृत्ति को प्रकट करता है। उपर के गीतों में भगवान, अथवा नारायण का कहीं-कहीं उल्लेख हुआ, पर धार्मिक-भावना का पुट विशेष नहीं। पाप-पुण्य और उसके फल के जैसी कोई बात उनमें नहीं। इस गीत में इस और ही विशेष आपह है। कुत्ते-बिल्ली को दूँ क नहीं डाले, सास-ननद से बोल बोले, बहिन-भानजी का सम्मान नहीं किया, ये पुण्य कार्य नहीं किये जो इस समय आड़े आते; यिद पुण्य नहीं हैं तो हरि का ध्यान ही निस्तार कर सकता है। यह सब धार्मिक भावना इस गीत में है। इस धार्मिक-भावना का भी सम्बन्ध किशी धर्म-शास्त्र के विधान से नहीं है। 'कुत्ते-बिल्ली' को अन्न डालना' पञ्चमहायक्षों' में से 'बिलवैश्य' यज्ञ के अन्तर्गत आ सकता है। पर यहाँ उस शास्त्रोक्त हिष्ट की ओर संकेत नहीं प्रतीत होता। यह शुद्ध लौकिक सहृद्यता से संबन्धित है।

प्रसव के दो गीत कई दृष्टियों से ध्यान देने योग्य हैं। एक गीत जिठानी द्यौरानी के प्रसव का है। जिठानी के बचा होने को है। देवरानी को जाना है, पर बिना बुलाए नहीं जायगी। वह सास ख्रौर ननद के बुलाने पर भी नहीं गयी। जेठ के ख्राने पर वह गयी। 'सासु कूँ डारयो पीढुला, ननद कूँ डारयो मूढिला

राजे द्यौरानी कूँ पचरक्ष-गलंगु पर जिठानी ने ललन छिपा लिया। अब द्यौरानी के बचा हुआ। जिठानी भी आदर से बुलाई गई, स्वयं देवर लिवाने गये तब आई । उनका भी, सास-ननद से अधिक पचरंग पलक्ष बिछा कर आदर किया गया। देवरानी ने कहा जिठानी जी आपने तो ललन दुबका लिये थे, मेरे जलन को तो लुढ़का दीजिए। सबको दिखाइये मैं तो तुम्हें इसे गोद दे दूँगी, शायद तुम्हारा ही हो कर जी उठे—

"जीजी लट छोड़ि लागूँगी पाँय, ललन दुँग्गी गोद में जीजी तुमनें तो लीए ऐ छिपाइ, तिहारीई है कें जी परें"

इस गीत में एक दृष्टव्य बात तो नीम के वृत्त की भूमिका की ।है। 'जेठ के ऋँगना निवरिया, सो फिलिरमिलिर करें।" इसी प्रकार उत्तराद्ध में "राजे दिवर के ऋँगना निवरिया सो फलर मलर करें।"

मिलता है। यह इन गीतों में एक नवीन संविधान है। नीम के साथ (चिरेया) चिड़िया को भी लोक-कवि नहीं भूला।

> "जेठ के श्रॅगना निवरिया सो मिलिरमिलिर करैं जेठ की नारि गरभ ते सो कुनुर कुनुर करैं सो चिरैया चुहुँक चुहुँक करैं।"

'लट छोड़ि लागुँगी पाँय' में श्रद्धा-समन्त्रित शिष्टाचार का रूप है।

किन्तु दूसरा गीत और भी अधिक महत्व का है। उसका कुछ श्रंश ऊपर आ चुका है। इसमें गर्भ के नौ महिनों में होने वाली विविध मनोवस्थाओं का भी प्रसंग वश वर्णन हुआ है, किन्तु विशेषतः उसके कथानक का मूल-केन्द्र महत्व पूर्ण है। कथानक का मूल केन्द्र है—

> "राजे मृत्यौ त्रो बरध बिजार तौ ननदुत्ति हाथ पखारिए राजे हात पखारत लाग्यौ ऐ दोसु—

यह केन्द्र-विन्दु पहली दृष्टि में अश्लील प्रतीत होता है; फिर भी यह भी लोकाचार में एक अनिवार्य स्थान रखता है; और कोई न कोई विशेष महत्व रखता है। साधारणतः तो इसमें हमें 'नृ-विज्ञान' की दृष्टि से भी कुछ उपयोगी सामग्री मिलजाती है। विजार के मृत्र में हाथ पखारने से दोष लगने का विश्वास इसमें प्रकट हुआ है। यह विश्वास नृ-विज्ञान को दृष्टि में किस जाति और काल विशेष से सम्बन्धित हैं, इस पर तो आगे विचार किया जायगा। यहाँ तो उसकी और संकेत करके गीत की एक विशेषता ही स्थापना करनी है। वह गीत यहाँ पूरा उद्घृत कर देना ठीक होगा—

श्रायों जेठ श्रसाढ़ राजे ननद भवज पानी नीकरीं, राजे मृत्यों ऐ बरध बिजार राजे ननदुलि हाथ पखारिए हाथ पखारत लाग्यों ऐ दोसु, श्रब कहा कीजें मेरी भावजी पहलों महीना जब लागिए ब्वाकों फूलु गह्यों फलु लागिए, श्रब कहा कीजें मेरी भावजी।

## मजलोक साहित्य का अध्ययन ी

ए ब्वाइ दूजौ महीना जब लागिए राजे तीजो महीना जब लागिए, बाको खीर खाँड मन आइए मैं अपुबिस अपुबिस खीर रँघाइए लजा राख्ँ ननद् की। श्रब राजे चौथौं महीना जब लागिए ए बाइ पॅचयौ महीना जब लागिए ए बाकूँ कोल के आम मँगाइए ए मैं अपुबिस आम मॅगाइए, मन जो राखूँ ननद की। राजे छटयौ महीना जब लागिए ए बाइ सतयों महीना जब लागिए ए हूँ अपुबिस अध्विस साध पुजाऊँ, अ तौ लज्जा राखूँ ननद की। राजे अठयौ महीना जब लागिए ए मैं अपुबिस अपुबिस महल भराऊँ, लज्जा राखूँ ननद की। ए बाइ नौयों महीना जब लागिए ए मैं अपुिबस अपुिबस दाई बुलाऊ, तौ हुरिल जनाऊँ ननद की बाकी दाई देहरि आइए, बाकें गाय की बच्छा है परयौ बाहिर ते आए पतुरिया नाह गोरी हमरी बहिन कहाँ गई। राजे तिहारी बहिन की दूखें आँख लैरे भतीजे ऐ सोइरहीं। राजे आयौ ऐ जेठ असाढ़, राजे हरहारे ने हल रे सम्हारिए राजे बोली ऐ गोरी धन आइ, सुनि सुनिरे मेरे समरथ साहिबा राजे बड़रा ऐ गारी न दीजिए, बड़रा तौ लागै तिहारौ भानजौ गोरी तिहारों तो काटूँगो मूँड़, राजे जाको अरथ बताइए राजे काएकूँ काटोंगे मूँड, लजा राखी तिहारी बहिन की। राजे मृत्यौ श्रो बरध विजार तौ ननदुलि हाथ पखारिए राजे हाथ पखारत लाग्यों ऐ दोसु, तो लज्जा राखी तिहारी बहिन की गोरी तेरौ ऊँ ऋसल गुलाम लज्जा राखी मेरी बहिन की।

<sup>\*</sup> गर्भावान से सातवें महीने में 'साघ' पुजाये जाते हैं। इसमें चना और मूंग की कीमरी बाँटी जाती है। गीत गाये जाते हैं। गर्भवती चौक पर बैठी है।

प्रसव हो जाने के उपरान्त विविध अन्य आचार होते हैं और उनके साथ नेगों का प्रश्न उठता है। पर नेगों से एहले भी 'बदन' आती है। आरम्भ में ही नन्द भाभी में बातें हुई हैं, नन्द ने यह भविष्यवाणी की है कि लड़का होगा। भाभी प्रसन्न होकर ननद को कोई आभूषण देने का बचन देती है। प्रत्र ही होता है, और नन्द भावज से बरी हुई वस्तु-आभूषण के लिए भगड़ती है। यह भाव कई गीतों में है। एक गीत में तो भावज अपने सपने का वृतान्त ननद को सुनाती है।

"अरी बीबो सप्नों जु देख्यौ राति, मालिन लाई गलहार। अँगना में भैयाजी ठाड़े।"

ननद कहती है तुम्हारे पुत्र होगा। "जौ वीबी मेरे होगी नँद-लाल, तुमें दूँगो गतहारु"। समय पर वालक होता है। भावज डोल बजाने वाले से कहतो है, धीरे-धीरे डोल बजाओ, कहीं ननदी न सुन लें। किन्तु ननद सुन ही लेती है। आती है, गलहार माँगती है। भावज कहती है:—

 $\sqrt{``}$ लाली जे हरवा मेरे बाप कौ, तिहारे बिरन गढ़ायौ सोई लेउ ।"

इससे रुष्ट होकर ननद कहती है-

पून जनन्ती भावजी, जनियो नी दस धीश्र मेरे बिरन कें चलत दुहैरी सीर, चलियो इकहरी सीर।

यह अभिशाप सुनते ही भावज ननद को लौटाती है और गले का हार दे देतो है। प्रसन्न होकर ननद अब आशीर्वाद देती है—

> धीत्र जनन्ती भावजी ! जनियौ नौ दस पूत मेरे बिरन के चलति इकहरी सीर, चलित्रौ चौहरी सीर।

दूसरे गीत में ननद से बचन बद्ध भावज अत्यन्त कठोर व्यव-हार करती है। वह कुद्ध होकर कहती है—

एकसौ दैंतीस

### नज्ञें क साहित्य का ऋध्ययन ]

भाजि भाजि ज्याँते जारी ननदिया छींडों छिनारि की घाँघरी श्रोरु छिनारि की श्रोढ़नी।

किन्तु तभी भाई आकर थहिन को तो आश्वासन देता है और स्त्री से कहता है, तुही यहाँ से निकल जा, हमारी बहिन से क्यों अटकी?

एक गीत में अपने भाई के पुत्र होने का संवाद सुन कर ननद् बिना बुलाये ही आ पहुँचती है। पिता और भाई तो स्वागत करते हैं किन्तु सोभर में से भावज पूछती है कि—

र् 'किन्नें ननद बुलाई'

ननद एक रात ठहर जाना चाहती है, भावज का कख कठोर है—

> तोय बाँघूँ तेरे लिरकन बाँघूँ, श्रीर छिनरो की भैया एक रुपैया की रस्सा मंगाऊँ श्रीर श्रधेली की खुँटा।

पर ननद इन सबको भी लेकर चलती बनी। भाभो के पूछने पर किसी ने उसे सूचना दी है—

'हाँ हाँ बहिना हमनें देखी, खूँटा लटकतु जाय।' इस गीन की टेक है "ऋबई मेरें को सुनरा कें जाय"।

इन्हीं गीतों में ननद-भावज के मिलन व्यवहार का अन्तर-प्रान्तीय गीत आता है। इसमें भावज सीता से ननद कहती है कि रावण का चित्र बनाओं। सोता बहुत आग्रह करने पर चित्र बना देती है। ननद राम को वह चित्र दिखा देती है। राम लहमण के साथ ननद-भावज उसे बन में भेज देते हैं। वहाँ उसका रोना सुनकर तपस्वी आ जाते हैं। वे उसे अभग और आश्वासन देते हैं। अज का गीत यहाँ समाप्त हो जाता है। पर बुन्देलखण्डी अ और पूर्वी गीत इससे भी आगे की कहानी का उल्लेख करते हैं।

<sup>\*</sup> देखिये लोकवार्ता वर्ष १ अं ह २

<sup>†</sup> देखिये क० की • प्रा• गोत पृ० = १

"लवकुरा हुए, रोचन श्रयोध्या में दशरथ श्रीर लहमण के पास भेजा गया। लहमण के माथे पर रोचन देखकर राम ने पूछा कि ऐसे प्रसन्न क्यों हो ? सीता के लवकुरा होने के सम्बाद से राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्वी गीत में लहमण सीता को बुलाने के लिखे गये हैं किन्तु सीता ने जाना श्रस्वीकार कर दिया है; गीत समाप्त हो जाता है। बुन्देलखण्डी गीत भी प्रायः यहीं समाप्त हो जाता है, पर पूर्वी गीत में जैसे लहमण सीधे सीता के पास पहुँच गये हैं, वैसे बुन्देलखण्डी गीत में नहीं पहुँचे। उन्हें पहले लवकुरा धनुषवाण से खेलते मिले हैं। उनसे पूछा है कि उनके माता-पिता कीन हैं। वे पिता का नाम छोड़ शेप सब का नाम बता देते हैं। तब लहमण सीताजी के पास जाते हैं। तीनों गीतों का श्रारम्भ भी भिन्न हैं—

त्रज का

राजं ननद भवज दोउ बैठिए। भाभी कैसी सुरति देखी 'रामनु'

बुन्देली

श्राम श्रमिलिया की नन्हीं नन्हीं पत्तियाँ निविया की शीतल छाँह वहि तरें बड़ठी ननद भौजाई चालें लागी रावन की वात।

पूर्वी

ननद भौजाई दूनों पानी गई' श्चरे पानी गई' भौजी जौन रवन तुम्हें हरिलेइग उरेहि दिखाबहु।

ष्रज का भी यह गीत सोहर है, जन्ति का गीत है। पूर्वी गीत भी सोहर है। किन्तु बुन्देली के सम्बन्ध में कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई। यही सम्भावना है कि बन्देली गीत भी सोहर गीत होगा।

इन तीनों गीतों की सामश्री का विश्लेषण अलग-अलग इस प्रकार हो सकता है—

एकसौ सैंतीस

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

वज

१-- ननद भाभी बैठी हैं

र-भाभी गर्भवती है

३--ननद कहती है रावण का चित्र खींचो

४—वह तुम्हारे भाइ का बरी है, वह सुन पार्थेंगे तो निकाल देंगे।

बुन्देली

१-- ननद भाभो आम के पेड़ की छ।या में वैशे हैं

- x x

३--- तुम्हारे देश में रावण बनता है, तुम उसे बनात्रो

४-- तनद यदि तुम घर न कहो तो खींच दूँ।

पूर्वीं

१-ननद् भाभी पानी के लिए गर्यी

<del>~</del> × ×

३-जो रावण तुम्हें हर ले गया उसका चित्र बनाओ

४-जैसा बज में।

#### ब्रज

- ४. नन्द ने हठ की, सीता ने पूरा रावृण चित्रित कर दिया।
- ६. भावज को नन्द ने अन्यत्र भेज दिया, राम को चित्र दिखाया।
- लद्दमण जात्रो, सीता को बन में मारो और नेत्र विकाल लात्रो।
- सीता लहनए के साथ गई, वन में प्यास लग आई, एक पेड़ के नीचे लेट गयीं।
- ह. लदमण ने दोने में पानी पेड़ पर टाँग दिया, और चले गये, तब पानी की बँद टपक कर सीता के मुख पर पड़ी, वह जग पड़ी।
- १० सीता रोई एक बाबाजी निकले और कहा हमीं नंदलाल का जन्म करायेंगे।

× × × ×

## िलोक-गीत साहित्य का अध्ययन

### बुन्देली

- तनद ने शपथ खाई कि वह न कहेगी, गाय का गोबर मँगाया,
   हो हाथ लिखे दो पाँव, वत्तीस दाँत, माथा नहीं लिख पायी।
- ह. राम-लद्मण खाना खाने बेठे तो ननद रोने लगी श्रीर शिकायत की कि तुम्हारे जन्म के बेरी का चित्र सीता ने खींचा है।
- ७. राम ने लक्ष्मण से कहा सीता को बाहर निकाल आत्रा ।
- E. जेसा ब्रज सें
- ६. जसा ब्रज में
- १०. जसा बज मं
- ११. सीता के लव कुश हुए।
- १२. वन का नाऊ दशरथ को तथा लक्त्मण को रोचन देने गया।
- १३. राम ने पूछा कि लक्ष्मण यह रोचना क्यों लाया है। भाभी के लक्छिश हुए हैं।
- १४. लदमण देखते हैं, लवकुश धनुषवाण से खेल रहे हैं।
- १४. तुम किनके नाती पोते हो ? दशरथ के नाती, लदमण के भतीजे, माता सीता के पुत्र, पिता का नाम नहीं जानते।
- १६. माँ श्रंचल काढ़ो, तुम्हारे कंत श्रा रहे हैं।
- १७. मैं ऐसे कंत को नहीं देखूँगी।
- १८. भाभी अयोध्या चलो।
- १६. ् श्रयोध्या नहीं चल्रॅंगी, पृथ्वी में समा जाऊगी।

## पूर्वी

- ४. ननद् की शपथ पर श्रोवरी में लिपाकर चित्र बनाया, हाथ बनाये, पर बनाये, नेत्र बनाये।
- ६. जैसा बु देली में।
- ७. जैसा बुन्देलखएडी में।
- जैसा ब्रज में।
- ः. लच्मण दोना टाँग कर चले गये। सीता सोकर उठीं।
- १०. जैसा ब्रज में।
- ११. सीता के पुत्र हुआ।

#### एकसौ उन्तालीस

### बजलोक साहित्य का अध्ययन ]

१२- जैसा बुंदेली में।

१२ ब्य- राजा दशरथ, कौशल्या, लच्मरा ने नाई को भेंट दी।

१३- राम सागर पर दाँतुन कर रहे थे, लक्ष्मण यह टीका कैसे लगा है ? भाभी के पुत्र हुए हैं। हे लक्ष्मण जाश्रो श्रपनी भाभी को ले श्राश्रो।

× × × +

१४. तदमण भाभी के पास पहुँचे भाभी अयोध्या चलो ।

१४. लदमण लौट जात्रो हम घर नहीं चलेंगे।

ंत्रज में सोभर के गीत से भिन्न एक दूसरा गीत है जिसमें उप-रोक्त गीत से आगे का वह वृत्त जो बुदेली में मिलता है आता है अ। राम-लद्दमण को लव-कुश खेलते मिलते हैं वे राम-लद्दमण को देखकर पानी लाते हैं। राम पूछते हैं, अपनी जात बताओ। विना जात जाने पानी कैसे पीर्ये। कौन तुम्हारे माँ थाप हैं ? उन्होंने कहा कि हमारी माता का नाम सोता है। पिता का नाम नहीं जानते। राम ने कहा चलो तुम्हारी माँ की देखें। सीता केश सुखा रही हैं। लड़कों ने कहा राम आ रहे हैं घू घट निकाल लो। सीता ने राम को आते देखा, वे पृथ्वी में समा-गर्यी । त्रिपाठीजी ने प्रामगीतों में इसी विषय से सम्बन्धित श्रीर भी दो-तीन गीत दिये हैं† । इनमें से एक तो सीता का वन में दु:ख कि सोने का छुरा कहाँ मिलेगा, तपस्विनियों का आकर उसे आखासन देना, अयोध्या में दशरथ कौशल्या तथा लद्दमण के पास रोचन भेजना— लदमण से राम को पता चलना कि सीता के पुत्र हुत्रा है-गुरु वशिष्ठ का सीता को लेने जाना-सीता का कहना है कि हे गुरु, आपकी आज्ञा नहीं टाल सकती अतः दस कद्म अयोध्या की ओर चल्ँगी। पर अयोध्या नहीं जाऊँगी और फाटक पर ही पृथ्वी में समा जाऊ गी। दूसरे में माघ की नौमी को राम ने यज्ञ रचा है, बिना सीता के सूना लगता है-गुरु सीता को लेने जाते हैं-पत्तों का दोना बनाकर गुरुजी को अर्घ्य देती है-गुरुजी उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि

<sup>\*</sup> देखिए दूपरा अध्वाय ।

<sup>†</sup> देखिये क की ०, आ० मी० सोहर ४१ पृ० ६४ तथा सोहर २४ पृ० ४५

तुमने राम को भुला दिया है—वह राम के व्यवहार को दुहराती है— में अयोध्या नहीं आऊँगी, आपकी आज्ञा नहीं टाल सकती आत: दो कदम अयोध्या की ओर चल लूँगो। तब राम स्वयं गये—गुल्लीडएडा खेलते दो बालक मिले उन्होंने परिचय में कहा—

भ्वाप के नौवाँ न जानों लखन के भितजवा हो हम राजा जनक के हैं नितया सीता के दुलरुत्रा हो।

राम रोने लगे—कदम के नीचे सीता बैठी बाल सुखा रही थीं, सीता ने पीछे फिर के देखा, राम खड़े हैं। राम ने कहा कि मन की ग्लानि दूर करदो, पर सीता ने कुछ उत्तर-नहीं दिया, प्रंथ्वी में समा गयी।

इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों हिन्दी प्रदेशों में गीत की मूल-कथा प्रायः ज्यों की त्यों प्रचलित है; छौर यह समस्त गीत जन्म के संस्कारों से गहरा सम्बन्ध रखता है।

श्रब साधारण नेग के गीत श्राते हैं। इनमें 'जिश्वा की श्रनु-दारता तथा उदारता दोनों के चित्र हैं। एक में तो जशा श्रपनी ससुराल की न तो दाई से काम करायेगी, न सासु से, नेग के गीत न ननद से, न जिठानी से; वह समस्त कार्यों के लिए श्रपने।पीहर से दाई, माँ, बहिन, भावी, काकी को बुला लेना चाहती है—वह स्पष्ट कहती है—

'में श्रलबेली ढोला घर न लुटाइ दडँगी'

दूसरे में वह कहती है कि दाई आवे तो बुला लेना और उसे नेग भी दे देना, पर यदि वह भगड़ा करे तो धक्के देकर घर से निकाल कर सो जाना। यही वह सामु आदि के लिए कहती है। इन गीतों में प्रायः उस समय के आचारों का उल्लेख हो गया है; जैसे दाई तो जनाने के लिए, सास चरुए रखने को, ननद साँतिए रखने को, जिठानी पलँग बिछाने को, आती है। कहीं-कहीं जिठानी का कार्थ पीपल पीसने का बताया गया है। प्रत्येक कार्य नेग या दिन्णा से होता है।

## व्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

एक गीत जचा के नखरों का भी है। इसमें च्याज-स्तुति और इयाज-निन्दा का मिश्रण हुआ है—

> जचा मेरी भोरी भारी रे। स्याँपे मारि बगल में सोबे, बीखू धरि सिरहाने जचा मेरी मच्छर ते डरपी रे।

#### इसी प्रकार-

चारि चरस पानी के पीए, नौ बोतल सरबत की पी गई जचा मेरी पीनों न जाने री।

इसी प्रकार न जचा खाना जानती है, न किसी से मागड़ना जानती है। आनन्द-बधाए का तो यह अवसर ही होता है। आनन्द से कौशल्या फूली नहीं समाती, किसी को कुछ बाँटती हैं, किसी को कुछ। बधाई देने के लिए ससुर, जेठ, लाला, ननदेऊ आते हैं, जबा कहती है कि यदि मैं जानती कि थे लोग आयेंगे तो आँगन आदि लीप कर समुचित तच्यारी कर लेती।

इसी आनन्द में अभिलाषा का भी स्थान है। वह दिन कब होगा जब यह बालक चलना-फिरना आरम्भ करेगा। बाबा, दादा कहने लगेगा, पढ़ने जाने लगेगा।

यह है जन्ति के गीतों की सामग्री, विषय और स्वरूप।

इसी में साँतिये रखने का गीत त्रालग है, पर वह ननद-भवज की बदन या वचन-बद्धता के गीतों से साम्य रखता है। हाँ छठी के दिन के गोबर के साँतिये कौरे पर रखे जाते हैं। उसका एक गीत यह है—

> घरती के दरबार नौहबति बाजि रही ऐ। बाजि रही ऐ घनघोरि। फूलि रही ऐ फुलबारि, चंपा मौरि रही ऐ मारुत्ररों महिक रह्यों ऐ माता के दरबार नौहबति बाजि रही ऐ

> > एकसौ बियालीस

बाजि रही ऐ घनघोरि
फूलि रही ऐ फुलवारि, चंपा मौरि रही ऐ
सेढ़ मसानी के दरबार नौहबति बाजि रही ऐ
बाजि रही ऐ घनघोरि,
फूलि रही ऐ फुलवारि, चंपा मौरि रही ऐ
मारुवरों महिक रहाँ। ऐ।

इसमें धरित्री, माता, सेढ़ और मसानी के यहाँ प्रसन्नता होने का उल्लेख दुआ है। ये सभी प्रमुख देवियाँ हैं, इनका सम्बन्ध प्रजनन से है।

जिन्त के गीतों का एक अलग समूह 'छठी' के गीतों के नाम से हीता है। पुत्र उत्पन्न होने के छठे दिन बाद या उससे पूर्व जैसा लोका-छठी वार हो अथवा शुभ मुहूर्त निकले, जच्चा और बच्चा को स्नान कराया जाता है। सोभर ममाप्त हो जाती है। इस दिन भी अनेकों गीत गाये जाते हैं। छठी से पहली रात को नीता' गाया जाता है।

"गोरी त्राजु छठी की ऐ राति कही तौ किसे नौंति त्राऊँ'

इसमें पूछने वाला पित माना गया है। वह कहता है, अयोध्या में हमारी माता कौशल्या है, कहो तो उन्हें 'नौंति' आऊँ, जचा इस सुमाव पर अत्यन्त कृद्ध होती है और कहती है, मेरी माँ को निमन्त्रण दो; पित फिर अपनी बहिन को निमन्त्रण देने का सुमाव रखता है, स्त्री उसका विरोध करके अपनी बहिन को न्यौता देने की बात कहती है। इस निमन्त्रण के उपरान्त के गीतों में 'दमोदिरया', 'कड़ाहुली', 'लपसी', 'पालना', 'मुं मुना', 'कठुला', 'काजल' तथा 'नरंगफल' आदि कई गीत हैं। इन गीतों में जचा और बचा के लिए आयः जो जो कार्य किये जाते हैं उनका वित्ररण रहता है, और उसके सहारे बच्चे की ननसाल का उपहास भो हो जाता है। गालियाँ भी इन गीतों में हैं। एक गीत में वीभत्स भात्र है। 'लपसी' में लच्मण 'लपसी' के धोखे में 'मल' खा लेते हैं, ननद 'गोबर का चोथ', फिर उद्यकते फिरते हैं। स्पष्ट विदित होता है कि इन गीतों में जो भाव

## ब्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

व्यक्त हुए हैं उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक भाव है मनोरञ्जन के साथ तत्सम्बन्धी क्रियात्रों का स्मरण और सम्पादन। जन्म सम्बन्धी सभो कार्यों को एक विशेष महत्व दिया जाता है, सभी माङ्गलिक और धार्मिक समभे जाते हैं, अतः जो कार्य भी होता है, उसका उल्लेख करते हुए, उस काय को करते समय कोई न कोई गीत गाया जाता है। ऐसे गीतों में मनोरखन, उपहास तथा गाली का भी उपयोग होता है। दूसरी श्रेग्णी में वे गीत रखे जाने चाहिए जिनमें भोतर कहीं 'टोटके' का भाव छिपा हुत्रा हो । मेरी दृष्टि में 'लएसी' में 'वीभत्स' भाव का समावेश किसी न किसी टोटके के भाव से हुआ है। अन्यथा किसी अन्य मनोवैज्ञानिक आधार पर उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। छठी के अधिकांश गीत गिनतो गिनाते हैं-जैसे 'पालना' में पालना मुलाने, मुं मुना में मुं मुना विलाने अथवा देने, मामा, माँई, नाना, नानी, बूत्रा, फुफा, मौसी आदि आती हैं, ताई, चाची त्राती हैं त्रीर पालना मुलाती हैं, या मुं मुना देती हैं। इसी प्रकार 'कठुला' पहनाने त्राती हैं। कुछ गीत सांस्कारिक भी होते हैं-जैसे एक गीत यह है:

> छठी पुजन्तर बहू श्राई सीता छठी पुजन्तर बहू श्राई उर्मिला छठीऐ पुजन्तर कहा फलु माँगें श्रतु माँगें धनु माँगें, श्रपने पुरुख को राज माँगे बारो भंडूला गोद माँगें।

२२ — इन गीतों में से एक नरंगफल गीत कथा-प्रधान है। यह गीत यों आरम्भ होता है :—

'जे नौ जे दस मास राजे, राजकुमरि गरभ ते नरंगफलु माँगिए।'

पुरुष पूछता है कि इसका पेड़ किस दिशा में है, और उसमें कहाँ फल लगता है। "पूरब में उसका पेड़ है, फुनगी पर फल लगता है।" "उस फल का लाना तो कठिन है। वहाँ एक लाख दीपक जलते

हैं, सवा लाख कुत्ते रहते हैं, एक लाख पहरेदार, सवालाख रखवारे रहते हैं।" "नरंगफल नहीं आया तो विष खाकर मर जाऊँगी।" आखिर षुरुष को नरंगफल लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर चलना पड़ा। घर में चिन्ता हो रही है। माता राम मनाती है, तथा सूर्य की मानता करती है। बहिन भी इसी प्रकार मानता करती है। ये दोनों कहती हैं "मेरी कब की वैरिन मई बहुआ! भाभी बेटा! बिरन चोरी गए।"

स्त्री स्वंय मानता कर रही है:

"राजे सेज चढ़ंती श्रो धनिया सो रामु मनामें सुरजु मनासें मेरी कबकी बैरिनि भई कोखि, बलम चोरी गए"—

वह अपनी 'कोख' को दोष देती है जिसके लिए नरंगफल मँगाना पड़ा। राजा नरंगफल के पास पहुँचे, घोड़ा खोल दिया, एक लाख दीपक बुक्त गये, सवालाख कुत्ते सोगये और एक लाख पहरेदार तथा सवालाख रखवाले भी सो गये। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ कर पेड़ पर चढ़ गये, फल तोड़कर जेब में रख लिया। फल तोड़ने के शब्द से कुत्ते जग गये, दीपक जल गये, पहरेदार और रखवाले उठकर आगये। किंचित युद्ध भी हुआ, पर वे पकड़े गये और जेल में डाल दिए गये। हािकम ने पूछा कैसे आये? नरंगफल की थाँग कैसे लगी? हािकम ने कहा यदि तुम्हारी स्त्री गर्भिणी है तो दो के चार फल ले जाओ। गर्भिणी स्त्रियों के लिए कोई रोक नहीं है। वह वहाँ से चले और नरंगफल लाकर स्त्री को दिया, और उसने वह फल साम्र तथा ननद को दिखाया। ननद ने कहा कि जल्दी खालो तुम्हारे लाल होंगे।

यथार्थ में छठी के गीतों को छठी के दिन ही गाने का कोई विशेष नियम नहीं है। जन्म के दिन के गीतों के अतिरिक्त छठी के दिन तक ये कभी गाये जा सकते हैं। यही कारण है कि इनमें से नरंगफल जैसा गीत यथार्थ 'कामना' गीत में कचि-पूजा का गीत है।

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

गर्भवती स्त्री की रुचि को पूरा करना आवश्यक है, वह कितनी ही कठिनाई से क्यों न पूरी की जाय। नरंगफल में उसी की ओर संकेत है।

जब छठी के गीत समाप्त हो जाते हैं श्रीर गीत गाने वाली स्त्रियाँ जाने लगती हैं तब यह गीत गाती हैं:—

"सोत्रों क जागों हुरिल के बाबा, ताऊ, गामनहारी राजे घर चलीं" गामन हारीन के लहँगा लुगरा लेड उतारि करों हुरिल की गड़तनी। नए नए देड पहराय, पुरानेन की किर लेड गड़तनी गामन हारीन देड तमोल, गोद भरों तिल चामरी"

ज्नम के सातवें दिन श्रथवा छठी के बाद ननद जब बच्चे के लिए कुर्ता टोपी लाती है तो एक और सुन्दर गीत गाया जगमीहन लगरा जाता है। यह 'जगमोहन लगरा' कहलाता है। यह भाना जाता है कि 'जगमाहन' नाम की साड़ी श्रथवा 'फरिया' और 'लुगरा' नाम का लहँगा। रिक्निमणी के पितु-गृह में ही था, श्रन्यत्र कहीं नहीं था। इसी के सम्बन्ध का प्रबन्धात्मक गीत इस श्रवसर पर गाया जाता है। रिक्निमणी के माता-पिता ने रिक्निमणी के पुत्र होने की प्रसन्नता में यह 'जगमोहन लुगरा' रिक्मिणी के पास सेज दिया है। रिक्मिणी ने ननद को वचन दिया था कि मेरे पुत्र हुआ तो वह जगमोहन लुगरा तुम्हें दे दूँगी। किन्तु श्रव देने के श्रवसर पर रिक्मिणी मुकर रही है। श्रास्तर आई के बीच में पड़ने पर माभी ननद को वह पहना उढ़ा देती है। ननद श्राशीवांद देती है।

इस गीत को विस्तार के साथ यहाँ उद्घृत कर देना ठीक होगाः— जगमोहन-लुगरा

राजे ननद भवज दोनों बैठिए राजे रुकिमिनि नौ-दस मांस गरम ते राजे ननदुलि बात चलाइए : 'राजे जो तिहारें होंइ नॅदलाल, जगमोहन लुगरा दीजिए।'

एकसौ ख्रियालीस

'बीवी जो मेरें होंइ नँदलाल, जगमोंहन लुगरा दीजिए।' राजे ननद चली एँ अपने सासुरें, बाके होरिलु सबदु सुन।इए। 'जगमोंहन लुगरा माँगिए, राजे कैसें बचाऊँ अपने प्रान, ननदुत्ति ते छिपाइए।' राजे ब्रिर गए तैबल निधान, गमन लागे सोहिले। 'राजे नौत्रा के ऐ लेड बुलाय लुचन लेंकें भेजिए। राजे जात्री, मेरी मांइ कहाँ समकाय, रुकिसिनि नें जाए हीरालाल।' राजे इक बनु नाँखि दूजी बनु नाख्यी, तीजे बन पहुँचे ऐं जाइ, रुकिमिनी के बबुल कें। भरी रे कचहरी बबुलजी की बैठिए। राजे बिरन जी बैठे उनके पास । राजे नौत्रा के नें लुचन दिखाइए। वाके बाबुल खुसी रही उर छाय। बिरन ब्वाके सुनि रहे। 'राजे हाती बँधे ऐं हथसार, जरद अंबारी दीजिए।' 'राजे घोड़ी बँघी ऐं घुड़सार, श्रच्छो सौ जीनु धराय, भाँभन पहिराइए। नौत्रा के ऐ देउ चढ़ाय।" राजे भरी रे कचहरो बावुल डिंठ चले राजे छोटे बिरन उनके साथ, महलनु जाइ पहुँचिए। राजे कही ऐ माय समुमाय। भवज उनकी सुनि रहीं। 'राजे रुकिमिनि जाए नँदलाल, वधाई लैकें आईए। राजे षटरस भोजनु बनाय, तौ सोरन थार लगाइए। 'राजे तोडर देउ पहिराय, तौ लाख्रौ पाँचौ कापड़े। धेवते के सोहिले। करह मोजन रुचिमान, बिदा करि दीजिए। 'राजे जगमोंहन लुगरा त्रो लाउ, नाऊ ऐ धरि दीजिए।

### अजलोक साहित्य का अध्ययन ]

राजे ले जाउ यगल दबाइ, काऊ न दिखाइए। राजे बीच में बसति ऐ सुहद्रा तो उने न दिखाइए।

ि २

राजे इक बन नाँखि दुजो बन नाखिए। राजे तीजे बन आइ मँकारे सुहद्रा के महल में राजे पूछति पीहर,को बात "कहा लै श्राइए।" 'राजे बजि रहे तबल निसान, गबत छोड़े सोहिले। राजे हम तौ लुचन लैकें भेजे रुकिमिनी के बबुलकें। राजे तुमकूँ बधाए लैकें आए, किस्न लैंबे आइए।" "राजे सौंने के बोड़र लाउ, नाऊ ऐ पहिराइए। राजे साल-दुसाला त्रो लाउ, नाऊ ऐ उढ़ाइए। राजे उढ़ाऊँ भतीजे के सोहिले। राजे षटरस भोजन बनाय नाऊ ऐं जिमाइए। नौष्टा के भोजन करिबे कूँ आउ तो आसन बिछाइए। नौत्रा के जिह कहा बगल तिहारी ? तौ जाइ दिखाइए।" "तालो नहन्ना, उस्तराएँ पेटी, तौ जाकौ कहा देखिए।" "नौत्रा के हमते दगा मति खेलै गाम को ऐ नाऊ, तेरी बगल जगमोहन लगरा दृबि रहे, तो हमते छिपाइए। राजे चौं न दिखाइए ? नौत्रा के चल्रंगी तिहारे ई साथ बदनि पूरी है गई।" "जाली तुम तौ बाबरी गमारि मेरे संग मति चलौ। तिहारे विरन तौ आमें लैनहार, अद्रु करि जाइए। लाली विना रे बुलाए मिन जाओं, अदरु नाएँ होय।" राजे रुकिमिनि कौ डांला ऐ साथ, नाऊ के संग चिल दुई। राजे एक अनु नाँखि दुजा बनु नाखिए। राजे तींजे बन पहुँची ए आइ बबुलजी के महल में। राजे बिरन जो बैठे चटसार, देखि भैना हँसि दृए। "भना देखि भतीजे कौ सोहिलौ भाजति तुम आइए।" राजे महत्तन भावज सुनि रहीं, "राजे हथियन में बड़ौ हाती, जरद ऐ अम्बारी,

एकसौ श्रइतालीस

## [ लोक-गीत साहित्य का आध्ययन

राजे ऋरजुन नन्देऊ, बैठि जाउ, ननद सुख पाइए। राजे घोड़ियन में बड़ी घोड़िला, राजे चन्दा सुरज से मेरे भानजे, जा चढ़ि जाइए. ननद् सुख पाइए। राजे बकुचिन में बड़ी चूँदरी, राजे जाइ ननदिया ऐ देंड, श्रोढ़ि घर जाइए। राजे गहनेन में बड़ी हाँस्ता, सो जाइ ननिद्या ऐ दीजिए। जाइ पहरि घर जाड़। ''भाभी ! हथिया बँधे बहुतेरे, घुड़िल घुड़सार में। भाभी ! बद्नि बदी ऐ साई देउ, जगमोंहनु लुगरा दोजिए। भाभी, चुंदरी तौ मेरे बहुत ऐं, सो हँसुला तौ मेरें बहु घने। भाभी, बदनि बदी सोइ देड, जगमोहन लुगरा दीजिए।" "लाली जे लुगरा ना देंडँ कुमरजी के सोहिले। लाली भेज्यौ ऐ जनम दिखामनि माय, मजलसिया बाबुल मोल दै। लै आयौ री मेरौ तरकस बेदी बीर, राजे अपनी भवज को ऐ साहिबा। राजे जाइ नांइ दुंग्गी, श्रोढ़ूं तौ श्रपने चौक पै। लाली, को तिहारे गए लेंनहार, को तौ छेता धरि गये ?" भाभी ना कोई गए लेनहार, नायें छेता धरि गए। भाभी हमरे बबुल की अथैयां इनें देखिबे आइए। भाभी हमरी माय की रसोइया, इनें देखन आइए।" "भाभी हमरे बिरन घर सोहिलों, सुनि कै घर आइए।" "लाली, लौटि बगदि घर जाउ, तौ फेरि मति आइए।" राजे नैननु भरि लाईं नीरु, तौ हिलकिनु रोइये। "भाभी हमरे बबुल के एं देस, जनम मुम्मि मेरी रहीं। भाभी तुम न जमन देउ त्राजु, लौटि घर जाइए।" "लाली बैठी ऐं तन मन मारि नैंननु जल छाइए। राजे बाहिर ते छाए, मा के जाए, बिरन छाए महल में। "राजे हमरी बहिन कैसें अनमनी ?" राजे भीतर ते बोली रुकिमिनी, बहिन तिहारी रूठिए ।

### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

"राजे लाख्यो जगमोहन लुगरा मोल, बहिन कूँ दीजिए।" "रुकिमिनि, जो कहूँ बिकते जे मोल तौ हाल जु लाइए। चाहें श्रामें लाख-दें लाख खरीदि कें लाइए। बहिन लै पहिराइये। रुकिमिनि जुरि रही, पटना की पेंठ माँ तौ रे हम जाइए। भैना लाइ दऊँ द्खिनी सौ चीर, बाइ त्रोढ़ि घर जाइये। राजे ब्वाऊ ऐ बहिन नांचें लैंति, हठीली हठि परि रही। रुकिमिनि ! जौ तुम बहिन न देउ, जाँइ हम पेंठ कूँ, गोरो करें दोसरों व्याहु, सौति तुम पर लाइए। रुकिमिनि ! करहु सोलहौ सिंगार निकरि पीहर जाइए। रुकिमिनि ! धनियाँ बहुत लाऊँ ब्याहि बहिनि नायें पाइये । रुकिमिनि ! निकरि बाहर तुम जाश्री, डुलिया तौ ठाड़ी द्वार पै। "ताली ! बगदौ, बगदि घर आउ, जगमोंहन लुगरा पहरिये। लाली ! पहिर त्रोढ़ि घर जाउ, तौ मुख भिर त्रसीस जु दीजिये।" "भाभी ! अमर रहें तिहारी चुरियाँ, असर तिहारे बीछिया। भाभी ! जोत्रौ तिहारे कुमरु कन्हैया। क्रमर तिहारे चौक में. खेलें तिहारे श्रॅगन में।"

इस गीत का प्रबन्ध-विधान जन्ति के उन गीतों के जैसा है जिनमें ननद-भौजाई की बदन का उल्लेख है। किञ्चित तुलना से यह विदित होता है कि उन गोतों की मूल-प्रेरणा सम्भवतः इस गीत से ली गयी है क्योंकि इसमें वे सब भाव जो उपरोक्त गीतों में अलग-ध्रलग आये हैं, इसमें एक प्रबन्ध में गुँथे हुए हैं। इसमें निम्न बातें हैं—

१—ननद-भावज बैठी हैं। उनमें बदन हो जाती है। भावज कहती है कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो तुम्हें 'जगमोहन-लुगरा' दूँगी।

[ उपरोक्त गीतों में प्रायः 'गलहार' का उल्लेख हुआ है।] ननद अपनी ससुराल गयी।

एकसौ पचास

- २—रुक्मिग्गि के पुत्र हुआ, उसने पिता के ग्रेट रोचन भिजवाया। पिता और भाई ने नाई का सत्कार किया और जगमोहन लुगरा दिया और यह हिदायत करदी कि मार्ग में 'सुभद्र।' को मत दिखाना।
- 3—नाई सुभद्रा के गया। वहाँ भी सत्कार हुआ। वहाँ नाई ने कहा कि तुम्हारे भाई हुण्या तुम्हें लिवाने आयेंगे उनके साथ जाना। सुभद्रा ने नाई के बगल में 'जगमोहन लुगरा' देख लिया, वह नाऊ के साथ ही चल पड़ी।
- ४--भावज ननद को हाथी, घोड़े, चूँदरी देने को कहती है। ननद कहती है, इनमें से कुछ नहीं लूँगी, जो वदन बदी थी वही दो।
- [ यह भाव भी ऊपर जन्ति के कई गीतों में मिलता है ]
- ४—भाभी कहती है, वह तो मेरे मायके से आया है, भाई लाया है, मैं चौक पर पहनूँगी।
  - [ ऊपर के गीतों में आभूषणों का उल्लेख है, श्रतः भावज उन्हें मा-बाप द्वारा गढ़ाया बताती है ]
- ६—वह और भी अधिक कुद्ध होकर कहती है, तुम्हें किसने बुलाया था।
  - [ ऊपर के गीतों में कहीं कहीं तो यह गीत धमकी के रूप में परिश्वत हो जाता है। ]
- ७—ननद् कहती है यह मेरे पिता का देश है, जन्म भूमि है।
  श्राज तुम मुभे यहाँ ठइरने भी नहीं देती, बहिन दुसी है।
  [ यह भाव भी जन्ति के गीतों में श्राया है।
- प—भाई आये। रुक्मिणी कहती है, खरीदकर ले आओ और बहिन को दी। पर यह 'जगमोहन लुगरा' बाजार में बिकता कहाँ है। तो वहिन तुम्हें एक अच्छा द्विणी चीर ही लादूँ, पर ननद हठ पर दृढ़ है।
  [ननद की हठ का उल्लेख उन गीतों में भी है।]

#### एकसौ इक्यावन

## मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

६—तब भाई रुक्मिग्णी पर क्रुद्ध होता है कि दो अपना 'जग-मोहन लुगरा' नहीं तो मैं दूसरा ब्याह करा लूँगा। तुम निकलो यहाँ से अपने घर जाश्रो, मैं स्त्रियाँ तो बहुत ला सकता हूँ पर बहिन नहीं भिल सकती।

[ भाई का क्रोध तो ऊपर के गीतों में भी कहीं कहीं आया है। जचा को घर से निकालने की धमकी भी है, पर वह तर्क नहीं है जो स्त्रो और बहिन के मूल्य को आँकता है।]

१०—भाक्ज ननद को आदर से बुलाकर 'जगमोहन लुगरा'
· देती है श्रोर श्राशीर्वाद चाहती है।

११-- तनद आशीर्वाद देती है।

जनम के आचारों में श्रन्तिम नामकरण संस्कार का दिन होता है, इस दिन तगा बाँधा जाता है, इसे 'दृष्टोन' भी कहते हैं। यह प्रायः दशवें दिन होता है, यों शुभ मुहूर्त और लोकाचार के भेद से श्रीर किसी दिन भी हो सकता है। इस दिन जच्चा के भाई तथा पिता के यहाँ से 'छोछक' भी जाती है। इस अवसर के गीतों में स्त्री अपने पित या भाई से कुछ माँगती हुई दिखायी गई है। एक गीत में पित इस प्रकार उत्तर देता है।

"ए धन पीत्ररोॐ बिरन देते माँगि, हमपै मति मागिए, खिचरी भवज पैऊ माँगि, लडुऋरे माय पै ते माँगिए"

एक दूसरे गीत में भाई और पिता, भावज और माता यह

"बेटी नित उठि जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ लाडुए बीबी नित उठि जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ पीअरौ

\*पीश्चरों— पीले वस्र को कहते हैं, इसे "पीमचा" ज़ज में कहते हैं, यह पीला वस्न शुभ माना जाता है, और बचा होने पर इसे पहना जाता है। यह पीला हस्न पहनने का रिवाज केवल ज़ज में ही नहीं, अन्यत्र भी है। इसे मारवाइ में 'पिलो' कहते हैं, वहाँ मी 'पिलो' के गीत प्रचलित है, पूर्व में भी पीले वंस्र का उल्लेख है, । ''बाबा मोर गइन वज्ज घर ओड़वा लें आइन, माई मोरि पियरो रँगावें बीरम लेंकें आवें। क, की, 'प्राम शीत सोहर ४७, पृष्ट १०६। बेटी नित डिंठ जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ खीचरी भेंना नित डिंठ जनमौगी पूत, कहाँ ते लाऊँ पीश्ररौ,"

पर वे सब ऐसा कहते हुए भी उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, एक गीत में भाई बहिन से पूछता है कि तुम्हारे लिये चुँद्री कहाँ से लाऊँ, कहाँ रँगाऊँ।

जन्म सम्बन्धी संस्कारों और उनसे सम्बन्धित गीतों का यह एक सूदम दिग्दर्शन है।

## (आ) विवाह के गीत-

जन्म के उपरान्त विवाह का संस्कार ही सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसा जन्म के संस्कार में था वैसा ही विवाह संस्कार विवाह के में कुछ आचार तो वैदिक अथवा शास्त्रोक्त प्रणाली संस्कार से प्रशेहित और पण्डित द्वारा कराये जाते हैं और लौकिक होते हैं। लौकिक आचारों की संख्या वैदिक आचारों से कहीं अधिक होती है। वैदिक आचार को धुरी माना जा सकता है, उस धुरी के चारों और लोकाचारों का घना ताना-बाना पुरा हुआ है। लोकाचारों में ही लोकवार्ता और लोक-गीत के दर्शन होते हैं।

विवाह-संस्कार का बीजारोपण 'पक्की' से होता है। पक्की होजाने के उपरान्त सगाई होती है। लड़कीवाला कुछ मेंट नाई तथा बिह्या के हाथ मेजता है। चीक पर बैठकर 'लड़का' उसे प्रहण करता है। 'बीड़ा-बताशों' का बुलाया लगता है। जो सम्बन्धी वहाँ आते हैं, उन्हें सगाई चढ़ जाने पर पान के बीड़े तथा 'बताशे बाँटे जाते हैं। सगाई भी यथार्थ में वचन-बद्धता का ही दूसरा रूप है। यथार्थ वैवाहिक मङ्गल-कार्यों का आरम्भ 'पीली चिट्ठी' से होता है। कन्या-पत्त से पीली-चिट्ठी आती है, उसमें यह सूचना होती है कि विवाह की तिथि अमुक निश्चित हुई है, लगुन अमुक दिन आयेगी। पीली चिट्ठी चले जाने के उपरान्त बूआ तथा बहिनों को निमन्त्रण मेजे जाते हैं उन्हें लगुन से पूर्व अवश्य ही घर आजाना चाहिए। निश्चित तिथि को लग्न-पित्रका आती है। वह विधिवत् लड़के के हाथ पर रखी

# श्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

जाती है। उधर वह पत्रिका लड़की के हाथ पर रखी जाकर तब लड़के के यहाँ आती है। उस पत्रिका के साथ धन तथा अन्य द्रुच्य भेंट-स्वरूप आता है। लग्न-पत्रिका में यह निर्देश रहता है कि किस दिन किस मुहूर्त में भावरें पड़ेंगी, तथा कितने तेल हैं। लग्न आजाने के उपरान्त भात माँगा जाता है। बहिन अपने भाई को भात के लिए नीतने जाती है।

जिस दिन से तेल और हल्दी चढ़नी होती है, उससे पहली रात्रि को रतजगा होता है। रतजगे की रात्रि को कितने ही अनुष्ठान स्त्रियों द्वारा होते हैं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व गीत गाये जाते हैं। इसी दिन पहला तेल चढ़ता है। इस प्रकार शुभ मुहूत में गीत-मङ्गल के साथ-साथ लग्न-पत्रिका में कन्या-पत्त का पण्डित जितने तेलों का विधान करता है, उदने तेल वर पर चढ़ाये जाते हैं। तेल चढ़ाने वाली स्त्रियाँ ही होती हैं। वे 'गौन्नें' (गौरनें) कहलाती हैं। तेल समस्त शरीर में नहीं मला जाता। इस प्रकार तो उबटन के साथ हल्दी ही चढ़ती है। कई गौन्नें होती हैं। वे दूर्वा लेकर उसे तेल में डुबाकर, सीधे हाथ से बाँये श्रौर बाँये से सीधे पैरों को, फिर घुटनों को फिर सिर को स्पर्श करती हैं। तेल चढ़ जाने के उपरान्त 'त्रारता' होता है। यह क्रम बराबर चलता रहता है। रतजगे के पश्चात् वाले दिन तेल चढ़ने के साथ ही वर के कंकरण भी बाँध दिया जाता है। कंकरण बहुधा ऊन के वस्त्र में एक लोहे का छल्ला, हल्दी, सुपाड़ी और न जाने क्या क्या बांध कर तच्यार किया जाता है। उसमें बहुत कस कर कई गाँठें लंगायी जाती हैं। इस दिन के बाद वर को घर से बाहर जाने की छुट्टी नहीं रहती, उसके हाथ में कोई न कोई लोहे का अस्त्र दे दिया जाता है, यह उसे हर दम साथ रखना पड़ता है। उसे नमक खाने का निषेध हो जाता है। मीठी पूड़ियाँ ही उसे खाने को मिलती हैं। तेल चढ़ने के उपरान्त उसे माँ चौके के एक कोने में ले जाती है, वहाँ चुपचाप उसे दो हाँड़ियों में उमकाया जाता है। इसे 'कोइवर' (कारे) दिखाना कहते हैं। एक दिन कुम्हार का चाक पूजने जाते हैं, एक दिन घूरा पूजा जाता है। घूरे पर जाकर

कई 'स्वीकरियाँ' दाव दी जाती हैं. उन्हें तकुत्रा से एक बार में ही वर को बेध देना पड़ता है। बरात जाने से एक दिन पूर्व 'माँडवा' होता है। जमीन में एक छोटा सा गडढा खोदकर उसमें कुछ पैसे. हल्दी सुपाड़ी आदि डालकर एक बांस गाढ़ा जाता है. जिसके अपर आम आदि के पत्ते बाँध दिये जाते हैं। उसी के पास कलश रखा रहता है। इस कलश की स्थापना लगन के दिन ही हो जाती है। साँडवे के दिन वर-पत्त के घर विशाल भोज होता है। इसी दिन वर का मामा भात लेकर आता है। वह भात में बहतः से वस्त्र तथा भेंट लाता है। ये वस्त्र वर के प्रायः समस्त ऋटम्बियों तथा सम्बन्धियों को पहनाये जाते हैं। वह चाहे एक 'चीर' (दकड़े) के ही रूप में हो. या रूमाल के रूप में। पर सबसे पहले 'माँडवे' को चीर पहनाया जाता है। यह सात हल्दी के छींठे देकर दिया जाता है। लग्न-पत्रिका स्वीकार हो जाने के बाद से भात देने के समय से पर्व तक वर का मामा वर में नहीं जा सकता। वह भात लेकर जब आता है. पहले उसके द्वार पर उसकी बहिन आदि के द्वारा उसका स्वागत होता है. तब वह भोतर भात चढाता है। सबसे अन्त में वह बहिन को वस्त्र पहनाता है. श्रीर उससे मिलता है। इस श्रवसर पर एक-दसरे को न्यौछावरें भी होती हैं। इसके उपरान्त ग्रभ महर्त में वर को स्नानादि कराके दलहा बनाया जाता है। जब मौहर श्रीर वस्त्र पहनकर दलहा तैयार हो जाता है तो वह 'निकरौसी' के लिए चलता है। निकरौंसी में प्राय: सभी स्त्रियाँ वर के पीछे हाथ में सींक लेकर जाती हैं। प्रायः समस्त गाँव की परिक्रमा लगायी जाती है, तब एक कुँए पर जाकर वर की माँ कुँए में पैर लटकाकर कुँए में गिर जाने का श्रभिन्य करती है। वर उसका हाथ पकड़कर माँ से कहता है "माँ, मैं तेरे लिए बह लाऊँगा" तब माँ कुँए पर से उतरती है। तीन सरइयाँ जिनमें कुछ भरा होता है, और जो ढकी होती हैं, दलहा के सामने रख दो जाती हैं. उसे समका दिया जाता है कि उन पर पैर रखकर उन्हें फोड़ता हुआ वह आगे चला जाय, फिर पीछे मुड़कर घर की ऋोर न देखे। इस प्रकार घर से वर को विदा कर दिया जाता है। बरात कन्या के गाँव में पहुँचती है। वहाँ गाँव से बाहर

स्रेत में दलहा के पिता आदि को कन्या-पच के प्रमुख भेंट देते हैं। तब बरात 'जनमासे' में पहुँचती है। वहाँ सबके पैर धुलाये जाते हैं. श्रीर शरबत पिलाया जाता है। कहीं-कहीं इसके उपरान्त बरौनियाँ जाता है। बरौनियाँ की कन्यां के द्वार पर बड़ी पिटाई होती है। बरौनियाँ हो जाने पर 'बारांठी' के लिए बरात सजधज से चलती है। कन्या के द्वार पर पहुँचकर कहीं-कहीं वर पहले 'तोरण' मारता है. कहीं-कहीं वर पहँचता है तो द्वार पर उसका स्वागत होता है। इसे द्वाराचार भी कहते हैं। यहाँ दो कलशा, दो लोटे, दो नारियल, थाल में कुछ रुपये, कुछ आभूवण, कुछ वस्त्र दिये जाते हैं। इसी समय कन्या छिप कर वर पर 'लाई' फेंकती है, चावल तथा जी फेंके जाते हैं। बारौठी के बाद छोटी बारौठी होती है। इसमें दलहा अकेला नाई श्रादि के साथ द्वार पर पहुँचता है। द्वार पर कन्या-पत्तं से सम्बन्धित स्त्रियाँ वर का टीका करती हैं, उनका परिचय दिया जाता है, तथा भेंड मिलती है। सास दूल्हे को बड़े स्नेह से भीतर ले जाती है। इसके उपरान्त वह प्रधान संस्कार आता है. जिसे 'भाँवरें' कहते हैं। यह सभी प्रायः पंडितों के द्वारा शास्त्रीय-विधान से सम्पन्न होता है। पर इसके समाप्त होते ही लोक-त्रार्ता की प्रतिनिधि स्त्रियाँ भी अपने अनु-ष्ठानों से निरस्त नहीं हो बैठतीं। भाँवरें हो जाने पर दुलहा और दुलिहिन को भीतर एक कोने में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें 'कोहवर' दिखाया जाता है, फिर 'घीयाबाती' या 'दूधाबाती' होती है। लड़की के हाथ से बताशे लड़के के हाथ पर, लड़के के हाथ से लड़की के हाथ पर, इसी प्रकार बताशों को उठाते-धरते हैं। अन्त में लड़के को बतारो खाने को बाध्य किया जाता है। दूधाबाती का भी नेग लड़के को मिलता है। इसके उपरान्त लड़का लौट जाता है। दूसरे दिन भोज तथा उसका निमन्त्रण आदि का समारोह होता है। तथ 'पलकाचार' होता है। पलकाचार में थाल में रुपये रखे जाते हैं। पलँग तथा अन्य विविध बर्त्तन तथा सामान जो वर को देने होते हैं दिये जाते हैं। कन्या का छोटा भाई पानी तथा जी लेकर पलँग के चारों श्रोर यूमता है। इसे जो बोना कहते हैं। तब बरात बिदा हो जाती है। घर पर बड़े समारोह से वर वधू का स्वागत होता है।

शुभ मुहूर्त में दोनों द्वार पर पहुँचते हैं, भीतर उन्हें गोद में ते-तेकर नाचा जाता है। दूसरे दिन लड़के लड़की (वर-वधू) के साथ सब स्त्रियाँ मोहर सिराने किसी नियत स्थान पर जाती हैं। लौटते समय वधू को वर की पीठ में संटियाँ मारने का आदेश दिया जाता है। घर आकर माँडवे की पूजा भातई के द्वारा कराई जाती है और माँडवा उखाइ दिया जाता है। इस प्रकार विवाह-प्रकरण समाप्त होता है। प्रायः दश दिन 'कन्या' अपनी ससुराल में रहती है। एक दिन उसे कुटुम्बियों के प्रत्येक घर पर थापे लगाने के लिए तो जाया जाता है। बधू के पिता 'दुसईं' भेजते हैं। इसमें बहुत सी मिठाई तथा वस्त्र आदि आते हैं। 'दसईं' चल जाने पर 'वधू' दसई' लाने वालों के साथ अपने घर लौट जाती है। यह वर-वध् बड़ी उम्र के होते हैं तो इसी बीच में 'सुहागरात' भी हो जाती है। यदि छोटे हुए तो 'गौने' के उपरान्त 'सुहागरात' होती है। 'सुहागरात' से पूर्व 'लाला बाबू', 'बूढ़ें बाबू' की पूजा होती है। बेसन-भात बनाया जाता है। कुम्हार , आता है, पूजा की समस्त सामग्री उसे देदी जाती है। इस समस्त अनुष्ठान को क्रमशः यों दिया जा सकता है :

## १ — सगाई

१-वर पर उबटन किया जाता है। लड़की पर भी होता है।

्र—चौक पूरा जाता है। एक कलश रखा जाता है।

रे लंडका भीतर अपनी मा के पास से एक पस जो भर कर लात। है। लाकर चौक पर डाल देना है।

४ सगाई का सामान लड़का ले जा कर अपनी मा की गोद में रख देता है।

४—मा उसे कुछ खिला देती है।

## २ - पीली चिट्टी

पीली चिट्ठी में लग्न पत्रिका की तिथि की सूचना रहती है।

एकसौ सत्तावन

### मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

### ३-लगुन

कन्या-पत्त-

- १-- लगुन के दिन लड़की को सात-सात हरी चूड़ियाँ पहनाई
- २—सिर धुलाया जाता है। आभूषण सब उतार लिए जाते हैं। केवल नथ रहने दी जाती है। बरात बिदा होते समय बाल तक खुले ही रहते हैं।
- ३—नाई लड़की सें एक पस जी भरवा कर गोद में उठा कर लाता है।
- ४—लगुन लिखी जाती है। लिख कर लड़की की गोद में रखदी जाती है। वह कजैतिनि की गोद में ला कर रखती है। लगुन-पत्रिका में ७ सुपाड़ी, हरीदूब, ४ हरदी की गाँठ और चामर रखे जाते हैं।
- ४-कजैतिन फिर सब पैसों से न्यों जावर करती हैं।
- ६-कुछ खिला कर उसका सिर हिला दिया जाता है।
- ७—उसी दिन से मंगलाचार होते हैं। वर-पच्च—
- १-लड़के का उबटना होता है।
- २-सिवा चूड़ी पहनने के सब नेग लड़की-पत्त जैसे ही होते हैं।
- ३—तेल चढ़ने, रतजगा, हरदहात, भामर आदि सब का कार्य-क्रम लगुन-पत्रिका में होता है। उसी प्रकार कार्य आरम्भ कर दिया जाता है।

### 8-भात-न्योंतना

१—बहिन बहनोई भात-न्योंतने जाते हैं। २—एक भेली, तिल-चामरी, एक रुपया जाता है।

३-इस सामान को लेकर बहिन चलती है।

एकसौ ऋट्टावन

४-यह गीत गाया जाता है-बीर बहिनि चली ऐं बीर के भेलीनु बरध लदाइ, राजा भातई। जिब रे बहिनि घर ते चली श्रौरु भले भले सगुन बिचारि, राजा भातई। जब रे बहिन बागन गई सुखें बाग हरियाँय, राजा भातई। जब रे बहिन तालन गई श्रीर सुखे ताल हिलोरे लेंइ; जब रे बहिनि सीमन गई हरी हरी दूब हरयाँय; जब रे बहिनि ह्यौढ़ीनु गई कुत्ता उठे ऐं घुषसाइ। त्तौ री भावज त्रोहे घरा की भावज तुमनें जड़ी ऐं किवार छोटौ भतीजौ अचपलौ भटपट खोली ऐं किबार। बीर बिरन ऋटरिया चढ़ि गये कौनें खोली ऐं किवार ? जौ तूरी कुल की भावजी ननद ते मिलनु संजोइ, राजा भातई। बोबी ! हियरा मेरो ना लरजै। और नैननु आवै न नीर। 'जौ तू री कुल की भावजी ननद कूं पिदुला तौ डारि। बीबी ! गाम के बढ़ई भाजि गये

## मजंत्रोक-साहित्य का अध्ययन ]

श्रीर पेड़नु उखटा खाइ। जो तूरी कुल की भावजी ननद् कूँ पुरियाँ सिकाइ। ्यीबी ! घी की कुप्पी **उठि गई** गेहूँन रतुआ लिंग गयौ। जो तू री कुल की भावजी लोटा पानी तौ देख पिलाइ। बीबी ! गाम के घीमर भाजिए क्रूअन काई लगि गई। जौतूरी कुल की भावजो मेरे बीरन देइ बताइ धमिक अटरिया चढ़ि गई सुनि सुनि रे मेरे समस्थ साहिबा श्रीर भैनि निरासी जाइ। जा दिन भैंनि तुम कहाँ गई जीजा ने बोले मोते बोल। भइया देस पहराश्री श्रीर बड़ेनु पहराइये श्रीर जोजा कूँ लँगोटी मति देउ, चौक निरासे छोड़िये। सुनि सुनि री मेरी मा की जाई भैनि तुम रे उलटि घर जाड हम पहरामें तुमें भात। भैना कव को री तेरी माढ़यो श्रीर कवकी रच्यी विवाह । भैया इकद्सिया को ऐ माद्यौ श्रोर द्वै दसिया को ब्याह ।

४— फिर भातई के यहाँ बहिन पहुँचती है।
६—भातई के घर से स्त्रियाँ कलश लेकर गाती हुई स्वागत
को निकलती हैं।

पकसौ,साठ

७- गीत गाया जाता है—बहिन गाती है
भातु देवा मेरी त्रिरनु अश्रोलनी
लहरि लहरि गाँडर करें श्रीर समद हिलोरे लेइ
मेरे वाबुल के हिश्रया भूमने
भातु देवा मेरी बिरनु अश्रोलनी
भूमिंगे जमाई दरबार
बिरन अश्रोलने ऐ देउ छोड़ि
भानज की रची बिबाहु

## ४-हरद हात (ताई)

१-चौक पूरा जाता है।

२-- छोटी चक्की उस चौक पर रखी जाती है।

३-पाँच गाँठ हलदी की, थोड़े से उरद लिए जाते हैं।

४—पाँच स्त्रियों के हाथ में कलाया बाँघा जाता है। उन्हें 'हतलगू' कहते हैं।

४-पाँच सेर गेहूँ रखे जाते हैं।

६-पाँच सूपों में कलाए बाँधे जाते हैं।

७—चकी पर रख कर पाँचों हतलगू एक एक हल्दी की गाँठ फोड़ती हैं। ✓

५-हल्दी से चक्की पर पाँच सँतिये काढ़े जाते हैं।

६-पाँचों हतलगू पाँच पाँच पस उर्द चाकी से दलती हैं।

१०—पाँचों 'इतलगू' एक एक सूप लेकर गेहुँ आं के पाँच-पाँच सूप फटकती हैं। अ

११—दो दो 'हतलगू' मिलकर पसौं भरकर एक कोरे मल्ले में पाँच-पाँच पस उर्द की दाल रखती हैं।

१२-एक मटके में इसी प्रकार गेहूँ एख दिए जाते हैं।

(कोठार) में रख त्राती हैं।

<sup>\*</sup> ये सब कियायें 'ब्याह रोरने' के नाम से विक्यात हैं।

## बजलोक साहित्य का ऋध्ययन

यह चाकी वहाँ से तब उठायी जाती है जब 'पारस' का काम समात हो जाता है।

#### ध—रतजगाः

- ?-कोरी जेहरि भरी जातो है ?
- २—'हरद हात' वाले गेहूँ पीसे जाते हैं।
- ३-- उसी चून को कठौती 3 में रख लिया जाता है।
- ४—उस चून में एक गुड़ की डरी, एक तेल की बूँद हाल दी जाती है।
- ४—उस चून को सब कुटुम्ब की िस्त्रयाँ कुरेदती जाती हैं और गीत गाती जाती हैं। इस कृत्य का एक खास नाम 'िकनक पुकारिबों' हैं । यह गीत गाया जाता है "फलाने (नाम लिया जाता है) की बाल बहौरिया छाइकें कनक पुकारीं।'
- ६— विमारी पाँच कंडा लाती है। गीत गाकर इन कंडों को देने आती हैं। इस कत्य का नाम 'छई' है।
- ७-कंडों को कजैतिन गोद में लेतो हैं।

रेतेल की मलरिया तेलिन लाती है। वह भी पूत्र कर ली बातो है। इसे 'टेई' पूजना कहते हैं।

"कहीं-कहीं 'हररहात' के दिन का गेहूँ किराने का काम ताई के दिन होता है। हमलगू पाँच सूपों में पाँच पाँच मुद्री गेहूँ किराती हैं।

ह हीं कहीं इससे पूर्व चावल मिगो दिये जाते हैं। ये चावल देवी-देवताओं का आवाहन करते समय पीसे लाते हैं, और आगो यापे के काम में आते हैं।

ं कहीं कहीं के स्थान पर लक्को लायो जातो है। ये लक्की या कंडे बायबन्द के पास के चूल्हे में रख दी जाती हैं।

### एकसौ बासठ

<sup>ै</sup> हहों-वहाँ ऐसा बिदित होता है कि इर इत और रतजगा, जो ताई भी कहलाता है, मिला दिये जाते हैं।

रे कहीं-कहीं खदान पूजी जाती है, या पीली मिट्टो ही पूजते हैं।

<sup>3</sup>यह भाँद भी हो सकती है।

द—कई स्त्रियों को, साथ लेकर उन कंडों को गोद में लिए हुए श्रीर किसी छप्पर में से कुछ फूँस खींच कर फिर श्रिधि-व्याधियों सब का श्रावाहन करती हैं। जैसे—

> श्र—ग्राँधी त्रा श्रा—मेह त्रा इ—दुई त्रा

ई—देवता आ आदि आदि।

इस समय पाँच गीत गाये जाते हैं। जिनमें से दो का प्रकार यहाँ दिया जाता है।

- १—"अऊत बाबा तुमऊँ बड़े हो आजु हमारें नोंते हो' इस प्रकार सबको निमंत्रण दिया जाता है। मक्खी मच्छर तक बुलाए जाते हैं। हवा में हाथ उठा उठा कर मुट्टी भरभर गोद में डालते जाते हैं
- २—"एरी मइया जा धरती पै भाई को बड़ें। एरी मइया जा धरती पै भाई हैं। बड़े एक धरती एक मेह" इसी प्रकार जोड़ों में नाम ले ले कर गीत गाया जाता है।

इस प्रकार सारी आधि-ज्याधियों का आवाहन करती हैं।

- ६—इन त्र्याधि-व्याधियों को कल्पित रूप से गोद में भर कर ले त्राती है।
- १०—फिर दो सरैयाँ ली जाती हैं। उनमें १ गाँठ हल्दी, १ सुपाड़ी, १ टका पैसा रखकर, हरदी और चून लेकर सरेयाँ भींत पर चिपटा दी जाती हैं। फिर कहती हैं कि 'दई-देवता' मुँदि गये"—इसका विशेष नाम वाय-बन्द है। ९

<sup>ं</sup>ये सरैशाँ श्रीर कोहवर के महले (मलरें) कुरहरिया लाती है। इन्हें भी पूत्रकर लिया जाता है।

<sup>े</sup>बायबंद पुज जाने के बाद 'घर गोंठना' होता है। इसमें बायबन्द के पास चाबल के बापे सगाये जाते हैं।

## वज लोक साहित्य का अध्ययन ]

- ११-इन दुई-देवताओं के बन्द होने के स्थान से नीचे 'मानि' (मान्य) पाँच फावड़े मारती है। उसका नाम है 'तिमन'। जो तिमन खोदती है उसके हरदी के पंजे मारते हैं। नेग दिया जाता है।
- **१२—तिमन पर एक कढ़ाई रखदी जाती है। वह कढ़ाही तब** उतरती है जब १ कन्यापच में -- लड़की बिदा होने के समय २ लड़के के पत्त में - बहू आकर, दई देवता पूज लेती है। यही 'तिमन' बूढ़े बाबू के सामान बनाने का स्थान है।
- १३—फिर इसके बाद गीत गाये जाते हैं। प्रधान गीत हैं—
  - (१) बेंदी
  - (२) काजरु
  - ८ (३) बध।या ८ (४) हल्दी
- १४-फिर महँदी का गीत आरम्भ होता है और महँदो घोली जाती हैं। पाँच टिकुली पहले दंई-देवतात्रों के, फिर ढोलक में फिर सब स्त्रियाँ महँदी लगाती हैं।
- १४-फिर वही पहले वाला था सेर चून माँड़ा जाता है-श्राधा मीठा, श्राधा फीका।
- १६-फीके आधे में से 'खीकरी' होती हैं। मीठे में से छोटी-छोटी पूड़ी होती हैं, जिन्हें हतौना कहते हैं ' । बाद में ७ छल्ले, सात गुँ मियाँ, सात पूए बनते हैं। सात 'ऐ'ठा' बनते हैं। सबसे पीछे जो चून बचा उसका एक 'ल्होल रोट जैसा बनाया जाता है, सेका जाता है।
- १७-रात भर श्रौर गीत गाये जाते हैं-
  - श्र-रजना एक प्रधान गीत गाया जाता है-श्रा-'सतगठा' भी रतजगे का प्रधान गीत है।
- १८-४-४ बजे प्रात: 'कूकर' का गीत गाया जाता है।

<sup>ै •</sup> कहीं ये वस्तुएँ तेल के दिन स्वेरे सेकी जाती हैं।

१६—सवेरे के गीत सूर्योदय तक गाये जाते हैं। सबेरे के गीतों में प्रधान हैं:—(४) दाँतीन, (२) तुलसा, ४३) कूकरा, (४) वायचरा, (४) बेलना, (६) कढ़ैया।

कड़ैया का गीत यों आरम्भ होता है-फलानी (नाम लिया जाता है)।

बैठी है मैदा घोरि मेरे गुलगुले खाइगी कौन? खाए गुलगुले रहिगी पेट—

## ६ तंल-

[ तेलों की संख्या पंडित निश्चित करता है—कम से कम तीन तेल, ज्यादा से ज्यादा ७ तेल होते हैं। इतवार को तेल नहीं चढ़ाया जाता। शनिश्चर को तेल चढ़ाना शुभ सममा जाता है। ४ श्रीर ७ तेल खराब सममे जाते हैं। ३ तेल यदि निकलें तो सबसे श्रच्छा है ]

१—चौक पूरा जाता है। गाँव में बुलाए लगते हैं।

- २—हर घर की स्त्रियाँ थोड़ा बहुत नाज साथ लेकर घर में घुसती हैं।
- ३—त्रर या वरनो को बुलाते हैं। दो पटिलयाँ विद्याई जाती हैं।
  (त्र)—लड़को के साथ एक छोटा सा कारा लड़का बैठाया जाता है।
  - (आ)--लड़की के साथ एक छोटी छोरी बैठती है।
- ४-त्राठ हतौना वर या वरनी की गोद में त्रोर ४ उस छोटे लड़के या लड़की की गोद में रखे जाते हैं।
- ४—एक कोरी सरैया में घी और एक में तेल रखा जाता है। एक कटोरे में हल्दी रखी जाती है। हरी दूव मँगा कर रखी जाती है।
- ६—चार कंकन बना कर गड़रिनि लाती है। उसमें ये चीजें रहती हैं—

# बजलोक साहित्य का श्रम्ययन ]

१ - लाख का छल्ला।

२-लोहे का छल्ला।

3-कम्बल का दूँक।
४-कम्बल के दूँक में राई, नोंन, भुसी, बाँघ दी जाती है।

७-फिर पंडित आता है। वह पाँचों 'हतलगुओं' के कलाए बाँभता है। दो धनकुटों में कलाए बँधते हैं। एक कोरे घड़े में कलाया बाँधा जाता है।

--कंकन इस प्रकार बाँधे जाते हैं-

१-एक वर या वरनी के।

२-पदुली में-दो पदुलियों में'।

४-एक कलश में।

६--पंडितजी गये।

१०-दूब से पाँचों 'हतलगू' तेल चढ़ाती हैं। तेल के गीत गाये जाते हैं।

११—हल्दी घोल कर किर पाँचों हल्दी चढ़ाती हैं। हल्दी के भी गीत होते हैं।

१२ - बूझा या बहिन रोली की मरुखटि लगाती हैं - प्रमुखटि कः गीत गाती हैं।

१३-भाभी काजल लगाती हैं।

१४-- 'धामस-घूमस'

१--गाँच सेर बाजरा लिया जाता है।

२-४ हतलगू धनकुटों से बाजरा कूटती हैं।

३ — कृट कर उसी घड़े में भर लिया जाता है। यही बाजरा बूढ़े बाबू + के दिन रांधा जाता है।

१४-बिहुन या बूझा फिर आकर आरता करती हैं। आरते का गीत गाती हैं।

+ कहीं कहीं ये इतीने तेल चढ़ घुक्त के बाद द्वाम में दिये जाते हैं।

पक्सी ख्यासठ

१६— अ बरना या बरनी वहाँ से उठ कर पहले 'हतीन।' × खा लेते हैं, पीछे कुछ और खाते हैं।

१७—वरना या वरनी उन चून के छल्लों श्रादि को पीछे फेंकता है-नाँइन पीछे बैठी रहती है। वह लेती जाती है। अन्त में सूप फेंक दिया जाता है।

१८— उबटना भी हुएक संस्कार है। उबटने के समय यह गीत गाया जाता है।

१-काये बेला उगटनों ? काये को तेल-फुलेल करहु लड़लड़ी की उबटनों काँसे को बेला उबटनों। सरसों को तेल-फुलेल-करहु० योली लड़लड़ी के ताऊ ऐ, बाबा ऐ, जिख्य सुख देखें हो आइ-करह०

स्नान के समय यह गीत गांया जाता है:-

बाबा ने सगर खुदात्री, पारि बँधाई ऐ ताऊ

सागर की तौ पारि बँधाइएं

बाकी दादी कें भरत कहार; कुमरि अन्हवाइए।

### ७— घूरा पुजरा—

यह तेल के दिन ही पूजा जाता है। वरना या वरनी घूरे को पूजने से पहले देख भी नहीं सकते। सार्वजनिक घूरा पूजा जाता है। अपने घर का घूरा नहीं।

× तेल चढ़ने के उपरान्त आगता हों जाने पर वर-वरनी के हाथ में, एक पहली पर बिठा कर, हतीने दिये जाते हैं। उन हतीनों को लिए हुए, एक हाथ से पहली पीछे लगाए हुए वर-वरनी को कजैतिन 'कोर' (कोहवर) उपनकाने से जाती है। दों में से होते हैं उनमें आटा भरा रहता है, और १ पैसा, हलगी, सुपारी होती है। आटा सका सेर वहता हैं। मलरें कोल कर वर-वरनी को दिसाये जाते हैं। कजैतिन उन्हें दिसाले समय कहती है—"खाली-लश्लू कहते ''मरी''वर बरनी को ऐसा ही कह देना होता है। तब वह उसका सिर हिसाली है—बह कहती जाती है ''घरती माता ऊत परेत पाँच सागते हैं लावी वा बरना।" तब वरना हतीने खाता है।

<sup>\*</sup> वहीं कहीं यह बाबरा 'गीरनी' में काम आता है।

### ।जलाक साहित्य का अध्ययन ]

## १-- पूजा की सामग्री-

१—चौमुखा दीया चून का

२—सात खीकरी

३—एक गुड़ की डेली

४-हरदी की सरैया

५-एक टका

७—एक तकुत्रा—यह वस्तुएँ सूप में रखकर ले जायी जाती हैं।

२—गरना हो या वरनी उसकी आँख वन्द करके, या फरिया उढ़ाकर ते जाते हैं। स्त्रियाँ ही गीत गाती हुई साथ होतीं हैं। वे गीत ये हैं:—

घूरे को पूजने का--

सो पहलों रे फूल धरती ऐ दीजें दूजों रे फूल माता ऐ दीजें तीजों फूल ठाकुर ऐ दीजें नौथों फूल सती सहागी ऐ दीजें पंचयों रे फूल बारे-जरूले ऐ दीजें खटयों रे फूल भूले बिखरे ऐ दीजें सतयों रे फूल सैयद् ए दीजें सतयों रे फूल सैयद् ए दीजें

घूरे को पूज कर लौटते समय का गीत--

हुल्लमारि हुल्लमारि रे दसरथ कें दो जोड़ुआँ द्वे ब्याही द्वे क्वारी ऐं, हुल्लमारि क्वारी कुत्तनु दीजिये ब्याही सौति हमारीयाँ, हुल्लमारि

३—बरना या बरनी के सिर पर खजूर की मोहरी या पंखा बाँघा जाता है।

<sup>\*</sup> कहीं-इहीं 'मुमिया ऐ दोजें'

- ४—घूरे पर पानी छिड़क कर एक सांतिया काढ़ा जाता है। सातों खीकरी रख कर उनमें बरना या बरनी तकुआ से छेद करते हैं। हल्दी से घूरे को पूज देते हैं। दीपक जला-कर घर लौटा लाते हैं। खीकरी रख दी जाती हैं।
- ४—घर लौट कर चौक पर कजैतिन आरता करती हैं [सारे ब्याह में यही एक आरता होता है जिसे. कजैतिन करती हैं]
- ६—लौटते समय एक पस रेत बरना या बरनी लाती है। यह लाकर पारस (कोठार) में रख दी जाती है।
- ७—दीपक दई देवतात्रों के सामने रख दिया जाता है।
- प्रमाणित कर (कहीं-कहीं) चौक पूरा जाता है। वहाँ चार फरा कारे पीरे करके चार-दिशाओं में फेंके जाते हैं। इससे यह माना जाता है कि चारों दिशाओं के विष्न शानत हो जायेंगे। इस दिन के गीतों में प्रधान गीत साँमलड़ी श्रीर बड़ा दीवलरा है।
- ध—इस दिन (कहीं कहीं) ज्याह रुरता है। इसमें एक भतइया गाया जाता है। उसका भाव यह है। "बाट चलते बटोही एक संदेश लेते जाना। मेरे भाई से कहना तुम्हारी बहिन के ज्याह है। भाई आया, पूछा, कबका ज्याह है। एकादशी का माँडवा, द्वादशी का ज्याह। भाई कहता है—तू मुफे सामान लिखा दे। मैं भात लाऊँगा। बहिन सामान लिखा देती है।

१ 'सॉॅंमलड़ो' यों है—

<sup>&#</sup>x27;मेरी साँकुतरी आइ कमाकि तो तुम बिन गाव-बद्धरा राजा दुदा न दुहै।'

२ बड़े दीवलरा का यह कप है:---

<sup>&#</sup>x27;ए बढ़ दीवलरा तूतौ जुरि बाबूकी के चौशरे घरौ जामें इयौ है परी भर तेल

<sup>&#</sup>x27;बुती बड़ी कुल की भीय फलानी नें ओरी को।'

### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

#### ८ अञ्जूतां—

बूढा वाबू — माढ़वे के दिन होता है। सब कुदुम्बी पहले अञ्चले का सामान खाते हैं, बाद में और सामान खाते हैं।

#### १- सामग्री

क-कड़ी

ख-बाजरा

ग - चावल

घ--उसी उर्द की दाल की चँदियाँ

**ङ** — नेवज

१--छल्ला

२—गु'मिया

३--पुत्रा

२-फिर तेल चढ़ता है।

३—तेल चढ़कर वरना या वरनी दई-देवतात्रों के पास जाता है। श्राँख मींच कर।

४-ची का एक छापा बरना रखता है। दो मुठिया रखता है।

र्थ—एक दीवला में एक हरदी की गाँठ, एक टका रखा जाता है। उर्द की पिठी से उसे बूढ़े ¹बाबू के नाम पर चिपका दिया जाता है।

६—कुम्हरिया बुलाई जाती है । वह<sup>ा</sup>एक हँडिया 'श्रौर परिया लाती है ।

ज्नुन का चौमुखा दीपक जलाकर कुम्हरिया को दे देतं हैं और एक खीकरी भी।

५-फिर कुम्हरिया से पढ़ने को कहा जाता है। वह पढ़ती है।

<sup>ें</sup>श्र बंबूता कहीं कहीं विवाह के उपरान्त (धीर कहीं कहीं द्विरागमन के उपरान्त) होता है। अब्दूता हो जाने के पश्चात हो 'सुहाग' रात' होती है। इस बबसर पर हित्रयों जो गीत गती हैं वह बागे दिया हुआ है।

सौने की आसन, सौने की सिंहासन जाप बैठे बृढ़े बाबू घोड़ा पलान ताँवे की आसन, ताँवे की सिंहासन जाप बैठे बृढ़े बाबू घोड़ा पलान

चाँदी को आसनु चाँदी को सिंहासनु जामें बैठे बढ़े बाबू घोड़ा पलान

कुम्हरिया—बैरी मूँ दूं ? कजैतिन—मूंदि । कुम्हरिया—बैरी मूं दूं ? कजैतिन—मूंदि । कुम्हरिया—बैरी मूं दूं ? कजैतिन मूंद । मट खीकरी से वह दीपक को मूँद देनी है ।

६—जिस हाँडिया को वह लाती है उसे कढ़ी बाजरे आदि से भर देते हैं। इसे बूढ़े बाबू का भंडारा कहते हैं।

## बृढे बाबू का गीत--

न्यों मित जाने रे स्वामी अन्नु अञ्चूती अनु सुरेहरी बिढ़ारिये। न्यों मित जाने रे स्वामी पानी अञ्चूती पानी कीरनु बिढ़ारिये। न्यों मित जाने रे स्वामी धीय अञ्चूती, धीय बिढ़ारी साजन के बेटा। न्यों मित जाने स्वामी मऊ ऐ अञ्चूती। बहु बिढ़ारी अपने अबेटा। न्यों मित जाने स्वामी मुधु अञ्चूती। बहु बिढ़ारी अपने अबेटा। न्यों मित जाने स्वामी दूधु अञ्चूती दूधु बिढ़ारेयों गैयन के अब बहुरा।

एकसी इकत्तर

### वजलोक साहित्य का अध्ययन 1

### माइवा गद्रना : श्रञ्जूते के दिन ही

१—सात सरैयों में छेद कर देते हैं। ६ सरैयों में एक एक खीकरी रखकर एक दूसरी पर ढककर एक डंडे में लटका देते हैं। एक उपर की खुली रहती है। अ

र-मानि, (मान्य) जीजा या फूफा, इसे गाड़ता है-

4-गाड़नेवाले के हल्दी के थापे मारे जाते हैं।

४—डंडे को गाड़ने के लिए जो गड्ढा खुद्ता है उसमें १ सुपाड़ी, १ हरदी की गाँठ और १ टका डाला जाता है।

४—गीत गाया जाता है जिसका मुख्य विषय मानि (मान्य) को गाली देना होता है।

बिशेष जड़की के विवाह में सरैया नहीं गाड़ी जाती हैं और काम सब ज्यों के त्यों होते हैं। केवल आमकी डाल बाँधदी जाती है। लड़की के विवाह में चार बाँसों या केले का एक मंडप जैसा बनता है। अमवालों में लाल रंग का एक ही डंडा गाड़ा जाता है।

# १०-भात: माद्वे के दिन ही

१—भातई अचानक घर नहीं आ सकता। उसे अलग ठहरा दिया जाता है।

र—बहिन उससे तब तक नहीं मिलती जब तक भात न पहिन लें।

३-निश्चित लग्न पर भातई बुलाए जाते हैं।

४—बहन अन्य स्त्रियों सहित, एक थाली लेकर, दरवाजे तक जाती है। थाली में:—

### १—चौमुखा दीपक

<sup>\*</sup> कहीं कहीं इस माढ़ने के ढंडे में आम तथा खोंकरे की शासाएँ कलाये से बाँध दी जाती हैं। इत्या नहीं बाँधी जाती।

२—जितने भाई हों उतने गारियले

३—रोलीॐ चामर

४-वताशे

५-एक रुपया

४—मान्य एक लोटा पानी लेकर खड़ी होती है। भातई उसमें कुछ द्रव्य डालता है।

६—द्वार पर एक चौक पुरा होता है। वहाँ एक पटली रखी होती है। पटली पर भातई आकर खड़ा होता है। बहिन तिलक करती है। फिर भातई अन्दर चले जाते हैं और भात पहनाया जाता है।

#### ७-गीत:-

१-स्वागत का गीत

२—भीतर श्राकर पहनाते समय भी 'भात' गाये जाते हैं।

३—भातई के सम्बन्ध में लगन से लेकर रोज गीत गाये जाते हैं।

इ—श्चन्त में वहिन भात पहनती है। रोकर अपने भैया से मिलती है। रोना आवश्यक है।

६-विहन भाई पर न्योछावर करती है और भाई बहिन पर।

१०—श्रन्त में यह गीत गाकर कृत्य समाप्त होता है—
'उसरों रे उसरों देवर जेठ पित्रारे। मेरों भौतु लुट्यों ऐ भातई।'

११-(अ) व्याह का दिन : लड़के का

१-- घुड़चढ़ी।

१--- भङ्गा, पाजामा, पेची, दुपट्टा, पाग, मौर, जूते सब एक

<sup>\*</sup> बहुधा दही चावल होता है। दही अच्त से भातई का टोका किया जाता है।

### व्रजलोंक साहित्य का अध्ययन ]

डले में रखे जाते हैं। जूता श्रीर मौर सूप में रखे जाते हैं। मौर कढ़ेरा लाता है।

२—चौक पूरा जाता है। उस पर एक चौकी बिछाई जाती हैं। ३—नाई चौकी पर ही बैठ कर 'सींक' बनाता है।

४—वहीं वर कजैतिन के द्वारा नहलाया जाता है। नहलाते समय यह गीत गाया जाता है।

'पहलों कलस ढराइये जाकी आई सुहागिल माइ दूजों कलस दराइये जाकी आई सपूती माइ तीजों कलस ढराइये जाकी आई सुभागिनि माइ चौथों कलस ढराइये जाकी आई हसंती माइ पाँचों कलस ढराइये जाकी आई सतपुती माइ

- ४—बहनोई या फूफा वस्त्रधारण कराता है। मौर बाँधता है।
  'धोबिन' गीत गाया जाता है।
- ६—मौर में पाँच सुइयाँ छुपा कर लगादी जाती हैं।
- ७-वहिन मरुश्रटि लगाती है।
- सूप में रखे हुए मौहर पन्हैया को सब पूजती हैं।
- ६—सेहरा बँधता है। सेहरे का गीत भी गाया जाता है।
- १०—'चँदोत्रा'—एक कन्द की चादर के चार लर करते हैं। चारों हतलगू चार कोनों को पकड़ कर दूल्हा के उत्पर तानती हैं।
- ११—मान्य, बहिनोई या जीजा ऊपर सूत पूरते हैं सात बार। यहाँ गीत गाया जाता है। सहमान को गाली दी जाती है।
- १२-भाभी काजर लगाती है। आरता होता है।
- १३—वह तना हुआ सूत हरदी में रँगा जाता है। उसमें एक आम का पत्ता बाँध देते हैं।
- १४—लड़का उस सूत को मा के गले में पहना देता है। विवाह तक वह उसे नहीं उतारती।

### एकसी चौहत्तर

१४—थोड़े से चावल पकाने को रख देते हैं। १६—एक सूप में रखी जाती हैं:—

१-भुसो

२--नमक की डलो

३--राई

४-तेल की मलरिया

४—चार सरैया—दो में भात श्रीर एक एक ढकना।

१७—निकासी। यह गीत गाती हैं—

ठाड़ों रह दूल्हा तेरी माइलि बोलें खोलों खाई, देंड बधाई दुलहा ऐ देखन आई लुगाई। धनियों उम्हायों दूला बागन मौरें हांसुली मेरी चाल सुहाई। लोग कहें दूला कारों ई कारों माइ कहें मेरों जगत उजारों।

१८—दुल्हा घोड़ी पर बैठ जाता है।

१६—बहिन हाथ में ७ सींक लेकर मारती जाती है। या अपने पल्ले में चुनी-भुसी बाँधकर उसे मारती जाती है। चलते में गीत गाया जाता है।

२०--गाँव बाहर मन्दिर में जाते हैं।

२१-कूआ में उभकाया जाता है।

२२—माँ कुएँ में पैर लटका कर बैठती है। बेटा उसे बहू लाने का वचन देकर उठाता है।

२३—कजैतिन अपना लहँगा बिछाती है। उस पर वर को बैठाती है। अपने आँचर से दूध पिलाती है।

२४—फिर कहते हैं कि 'सरैया फोर और जा'। दूल्हा चारों सरैयों को चावल सहित फोड़ता हुआ चला जाता है। पीछे फिर कर नहीं देखता।

एकसौ पित्रहत्तर

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

२४--बहिन रास्ता रोकती है। यह बहू लाने का वचन देके चला जाता है। इस नेग को बाग मोड़ना कहते हैं।

२६-सब मिल कर एक गीत गाती हैं।

२७ - वर-पत्त में बरात चली जाने के पश्चात कितनी ही बातें होती हैं। उनमें से एक है 'खोइया'। जितनी रात बरात लौटकर घर नहीं आती, उतनी रात प्रतिदिन खोइया होता है। खोइया में पहले दिन तो स्वाँग रूप से वह सब होता है जो कन्या के द्वार पर होता हुआ कल्पित किया जा सकता है। एक स्त्री वर बनती है। उसकी बरात चढ़ती है और बारौठी होती है। फिर स्त्रियाँ ही विविध रूपक धारण कर स्वाँग करती हैं। एक दूसरी बात ध्यान देने योग्य है 'गौरनी' की । हतलगू 'गौरनी' कहलातीं हैं। दूसरे दिन गौरनी की दावत होती है। गौरनी में दावत से पूर्व हतलगू एक बड़ा सा चावलों (भात) का गोला बनाती हैं। उसमें टके रखती हैं। श्रीर उसे कजैतिन को गोद में रख देती हैं। कजैतिन इस भात को दृध के साथ खाती है। इस गौरनी में बिना बोले भोजन किये जाते हैं। इशारे से हो काम लिया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि इसमें बोलेंगे तो बहू या दूलहा बहुत लड़ाका आयेगा।

### र - बरात पहुँ ची --

?—बरौनिया—मान्य ले जाता है। एक लोटा या मलरिया ऐंपन से रँग कर जौ भर दिए जाते हैं। उसे लेकर कोई मान्य जाता है। चौक पर पटुली के ऊपर मान्य बिठाया जाता है। हरदी के थापे मान्य के लगाये जाते हैं। पंडित पूजन कराता है। उस लोटे को वहाँ छोड़ आते हैं। यह बरौनियाँ बरात बिदा होते समय चामर भर कर लौटा दिया जाता है। इसी लोटे के जौ 'पलका' के समय बोए जाते हैं। उस पात्र को लौटते समय गाँव

के पास के छोंकरा पर टाँग देते हैं और चावलों को निकाल लेते हैं उन्हीं चावलों को घर आकर पकाया जाता है। एक बड़ी परात में उन पके चावलों को रख कर सब साथ-साथ खाती हैं फिर कहती हैं कि बहू अब हमारी जाति की हुई। बरौनियाँ को लच्च करके गारी दी जाती है। अ

. २--बारौठी--

3—तोरन† मारे जाते हैं। [बेटी वाले के दरवाजे पर तीन लकड़ी की चिड़ियाँ गेरू से रँगी हुई लगी रहती हैं। उसे वर अपने हथियार से मारता है। इसे तोरन मारना कहते हैं]

११-(ब) ब्याइ का दिन : लड़की पच का --

१—मा-वाप, भैया-भौजाई ऋादि सब बत रहती हैं। पानी पीना चाहें तो उसी वरनी से मोल ले कर पी सकती हैं।

२-भात पहना जाता है।

३ - बरौनिया के बाद भातई का 'कनेड' होता है-

[इसमें मामा चार चाँदी की बारी लाता है। वह कान की ऊपर की लौर छेद देता है और दो बारी अपर की लौर में और दो नीचे की में पहना देता है—

४-इसी समय भातई बिछुत्रा दबाता है÷।

×४—'चौरौ' पहनाता है [ 'चोरा' सफेर घोती है, कोरी । मामा

ए बन बोह न रे लाड़ी के मामा, लाड़ी चौरी एं माँगे ए बन्न कोटिन री साड़ी की माई, लाड़ो चौरी ऐ माँगे ए तुम बाँदी खरीदी न रे साड़ी के माम, लाड़ी वारी रे माँगे ए बन्न कातिन री लाड़ो की माई, लाड़ो चौरी री माँगे काट सुनाइ न रे लाड़लाड़ो के रे मामा, लाड़ो चोरी रे माँगे

<sup>\*</sup> बरौनियों का लो डाचार सभी जगह और सभी जातियों में प्रचित्त नहीं है। ऐ तोरन भी सर्वेत्र प्रचलित नहीं है।

<sup>÷</sup> कहीं कही ये बिद्युए मॉर्वरों के दिन मांवर पड़जाने के पश्चात दावे जाते हैं। × बीरे-बारी का गीत—

#### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन

कमसे कम यदि गरीब है तो चौरौ-बारी अवश्य लावेगा। ये दोनों नेग ब्याह में बड़े महत्वपूर्ण समक्षे जाते हैं] चौरे का गीत भी गाया जाता है।

- ६—पंडित पूजन कराता है—'भातई का, लड़की का, लड़की की माँ का।'
- ७—फिर एक कड़ाही में पानी करते हैं। इसमें वरनी के मामा की चोटो और उसकी माँ की एक लट को एक साथ मिलाते हैं। फिर वरनी की बूआ (यानी भातई की बहिन की नन्द) उन दोनों को पकड़ कर साथ-साथ धोती है।
- म्नियर की भाँति वरनी पर भी हतलगू लाल फरिया तानती है श्रीर सूत पूरा जाता है। उसका उसी प्रकार श्राम का पत्ता बाँध कर हाँस बनाया जाता है श्रीर वरनी की माँ को वह हाँस पहनाया जाता है।
- ६—फिर मामा वरनी को गोद में लेकर पारस में ले जाता है। जो सामान वहाँ होता है उसमें से बहुत सा वरनी की गोद में भर दिया जाता है। उस सामान को लाकर वरनी अपनी कजैतिन को देती है।

#### १२-भावर-

१—वेटा वाले के यहाँ से भामरों का सामान श्राया। सामान वरपत्त का ब्राह्मणों का—

१—चाँदी की हँसली

२-काजर बेंदी की डिबिया

३—लाल लुंगी की बखोई—जेबों में काठ के सिंदौरी सिंदौरा

४---कंघी-प्याली

४—फूल छबरिया—उसमें एक पंता सा रखा जाता है। उसे भंगी लाता है।

एकसो श्रठत्तर

- ६ गड़ा-पेंड़ा धागों के दुकड़े, कुछ मन्बे भी रहते हैं ७ - चकता की चहर
- ५--- कुछ पैसा जो दई-देवताओं पर वार कर उठा

म—कुछ पेसा जो दई-देवतात्रा पर वार कर उठ∣ दिये जाते हैं

#### वैश्यों में —

- १ अभूषण-बाजू, पायंजेब, हँसली
- २—लाल चुँदरी जिसकी एक स्रोर चाँदी के 'घुँघरू' या मिंबयां इसे चांची कहते हैं।
- ३- मिसुरू-लाल धारी का सफेद कपड़ा, लहँगा की तरह घुमा हुआ, कलाए का नारा।
- ४-सिरगूँदी माँग पर लगाने के लिए एक कन्द का दुकड़ा, उसमें एक सुपाड़ी होती है और सामान ज्यों का त्यों है।

#### कन्यापद्ध का सामान -

- १ कुम्हार चौरी लाता है यह चार मलरियाँ होती हैं। इनके सम्बन्ध का गीत भामरों के समय गाया जाता है।
- २—वरना बुला कर पटली पर बैठाया जाता है। पीछे कन्या बुलाई जाती है। पहले आमने-सामने बठते हैं फिर कन्या वाम अझ में आ जाती है।
- 3—मा-बाप कन्यादान करते हैं [चून की एक लोई बनाई जाती है, उसमें भीतर एक रुपया रखा जाता है । इसे हतलोई कहते हैं। इसी से पहले मा कन्यादान लेती है। लड़को के हाथ पीले कर देती है। लड़के का ऋँगूठा पीला कर देती है।
- ४-फिर सभी कन्यादान लेते हैं।
  - ४-- फिर मा-बाप भामरों के समय त्रालग कर दिए जाते हैं।

एकसौ उन्यासी

### मजलोक साहित्य का अध्ययन

६—छोटा भाई दोनों के बीच में खड़ा होकर खील लड़के के हाथ में देता है।

७-फिर सारा कृत्य पंडितजी कराते हैं।

### १३-मामरों के पश्चात्-

१—वर-कन्या भीतर उठ कर बेटी वाले के दई-देवताओं के पास जाते हैं। यहाँ पूजन होता है।

२—सरहज घीत्रावाती खिलाती हैं।

३--लड़का चला जाता है।

४—रहस-बधाया—कन्या को बेटे वाले के पास बुलाया जाता है। एक थेली में पैसे भर दिये जाते हैं, एक रुपया उसमें डाल दिया जाता है। लड़की से रुपया हुँ द्वाया जाता है। पाँच मुट्ठी पैसे वह निकालती है। इन्हीं में से एक मुट्ठी में रुपया आ भी जाता है और नहीं भी आता है। निकाला हुआ पैसा मान्य को दे दिया जाता है।

### ्१४—बदार का दिन

१—गौरनी—

क-पाँचों इथलगू श्रपना सिर घोती हैं; नहाती हैं; महावर लगाया जाता है।

ख-पाँच पत्तर सजाई जाती हैं-पत्तल पर थोड़ी-सी महँदी एक-एक बेंदी एक-एक टका रखा जाता है। माढ़वे के नीचे उन पाँचों पत्तलों को रख देते हैं।

ग-बेटा वाले के यहाँ से सामान मँगाया जाता है-

१---ल्बरा लालकन्द की दुहरी श्रोदनी।

२- मुल्तानी औट का बिना संजाफ का लहँगा।

३—काजर, बेंदी, महँदी, कंघी, सिर बाँधने के डोरे श्रादि।

श्किसी अस्सी

- घ-फिर वर बुलाया जाता है।
- बीच में परदा लगा कर एक श्रोर वर श्रीर दूसरी श्रोर कन्या नहलाई जाती है।
- च-पीली मिट्टी की दो मूर्तियाँ-एक गौरा, एक गौरि बनाई जाती हैं। उन्हें सजाया जाता है। उन्हें पहले कन्या, फिर सब बेटीवाले की ओर की स्त्रियाँ पूजती हैं।
- छ-लड़का भीतर जिमाया जाता है। माद्वे के नीचेवाली पत्तलों पर हथलगू और वरनी जिमाई जाती है।
- २—कुमर कलेऊ के लिए वर और उसके साथियों को बुलाया जाता है।
- ३—न्योंतनी—कन्या पत्त वाले बड़े-बूढ़े चने की दाल, तमाखू गुड़ की भेली लेकर बेटा वाले की ओर जाते हैं। दोनां श्रोर से अत्युक्तियों में प्रशंसा होती है।
- ४—कन्या पत्त वाले दावत के समय वर पत्त वालों में से सबसे बूदे के मुंह में गस्सा देते हैं।
- ४— स्त्रियाँ गीतों से पत्तर बाँध देती हैं। पंडित उस बाँधी हुई पत्तल को कविता में खोलता है। फिर पंडित वाली पत्तल नाई को दे दी जाती है। सब बराती भोजन करते हैं। पत्तल बाँधने के गीत:—
  - १—चरला चले अठपाँलुरी, अठपाँलुरी माल चले नो तार कातनहारी, दारी पातरी लिफ लिफ डारे तार काति बुनाऊँ पागड़ी, सूई पागड़ी पहरे सजन को लाल माइलि बाँघू जा लाला की, जा लाल की गरम रहीं दस माँस (इसी प्रकार सब वर पच्च की रित्रयों को बाँधते हैं)

एकसी इक्यासी

# अजलीक साहित्य का अध्ययन ]

पातिर बाँधू आक की, इस ढाक की
दोना सींकनदार
कोरी सी बाँधू कूल्हरा, देखी कूल्हरा
श्रीर गंगा जल नीर
( इसी प्रकार सब दावत की वस्तुओं को बाँधते हैं

#### १४--पजकाचार--

- श्—माढ़वे के नीचे पलका बिछता है। सिरहाने लड़का श्रौः पाँडत लड़की बैठाली जाती है।
- २-बरौनियाँ वाले जौ सूप में निकाल लिए जाते हैं।
- 3—मा-बाप इसे दोनों गाँठ जोड़ते हैं। मा हाथ में पानी का लौटा लेती है और बाप वर से जो लेता चलता है। लड़की का बाप जो विखेरता चलता है और मा पानी डालती चलती है। इसी प्रकार ४ परिक्रमा होती हैं।
- ४-फिर उसके बाद सभी परिक्रमा करते हैं।
- ४-लड़के के टीका करते चलते हैं और पैर पूजते चलते हैं।
- ६—'सोबा दाइजा' कुछ वर्तन और कुछ स्त्रियों की तीहर पलिका के समय बेटी वाला देता है।
- साली जूता दुवकाती है। कुछ लेकर जूते वापस
   करती है।
- साली दरवाजा रोकती है। नेग लेकर रास्ता देती है।
- ध—उठ कर दई-देवताध्यों के पास जाते हैं। फिर घीआबाती खिलाई जाती है।

#### १६-रहस बधायाः-

१-- लड़की बाहर बेटे वालों के वर्ग में जाती है।

श्चिकहीं-कहीं बरबी का दोटा माई तथा सबकी सूक्षा का लड़का हा जी बोहें हैं।

### संस्कारों के गीत

२-एक थैली में पैसे भर देते हैं और एक रूपया डाल देते हैं।

३-बरनी उस रुपये को ढुँढ़ने का प्रयत्न करती है।

४-फिर पैसे और उस रूपये को खींच कर लाती है।

४-पैसे मान्य को दे दिए जाते हैं।

#### १७-चन्दनवार-

१-बेटे वाले कपड़े के बन्दनवार लेकर आते हैं।

२—पहले माढ़वे से बाँधा जाता है, फिर सब कुटुम्बियों के घर बाँधे जाते हैं।

३-यह गीत गाये जाते हैं-

मेंने नई ऐ सजन तिहारी श्रोट सजन पित राखिदें के पित राखें साजना श्रोत के राखें भगमान मेंने दई ऐ गुबरिहारी धीय सजन पित राखिदें मेरी कन्या ऐ दुख मित दें असजन पित राखिदें गोवरू करवेंगां, चाकी चलवेंगां पिनयां कूँ मित भेजियां मेरी कन्या ऐ दुख मित दीजियां साजन पित राखिदें

# १ - सुँ इ-मड़ई

[ यह बन्दनवार बाँधते समय ही होती है ]

१—समधिन की श्रोर धनिया रखा जाता है।

२-समधी (बेटेवाले) की ऋोर भेली (गुड़ की) रखी जाती है

३—एक पर्दा लगा दिया जाता है। सात बार धनियाँ पलटा जाता है।

#### एक्सो तिरासी

#### इजलोक साहित्य का अध्ययन

ि १४—इसके बाद समधी गुड़ की भेली समधिन की गोद में रख देता है।

४-समधी के मुँह से बुरी तरह हरदी लपेटी जाती है।

### १६-विदा

?—सिरगूँदी होती है—कन्या का शृङ्गार किया जाता है।

र-गीत गाती हुई स्त्रियाँ लड़की को बिदा करने जाती हैं।

३--लड़की बाहर से अपने बाप की देहली पूजती है। देहली पर पूरी, बूरा, और कुछ पैसे रखे जाते हैं। नाइन उसे लेती है।

४-बिदा होती है। गीत गाया जाता है।

# २०-द्न्हा फिर बुलाया जाता है

१-- उससे भट्टी में लात लगवाई जाती है।

र—माद्वे की गूथ खुलवाई जाती है। वह एक तिनका खींच लेता है।

३-- कुछ कपड़े श्रीर मिठाई देकर सास उसे बिंदा करती है।

# २१--वरनी वर के घर पहुँची

?—बाहर किसी के घर ठहरा देते हैं। शुभ पड़ी में उसे घर में लेते हैं।

२—दरवाजे पर गेरू से लकीरों की बेल काढ़ी जाती है, घोड़ी काढ़ी जाती है।

- "र—जब घर की स्त्रियाँ सुन लेती हैं कि बहू आ गई तब एक ढाईपाव का ल्होल और एक गुना सेकती हैं। थोड़ा सा तिलकुटा कूटा जाता है। उस कुटे हुए तिलकुटे का मेंदा बनाया जाता है।
- ४—उक्त सामग्री थाली में रखी जाती हैं। ल्हांल क अपर चाँदी की हँसली, तिलकुटे के मेंद्र के समीप एक छुरी रखी जाती है। उसी श्राली में चौमुखा दीपक और नारियत रखा जाता है।
- ४—एक लोटा पानी लेते हैं। उसमें चम्पे की, मरुए की, आम की एक डाल रखी जानी है।
- ६ कोली के यहाँ से कचा सूत आता है। उसकी ईंड्री बनाई जाती है।
- ७—नवबधू के सिर पर यह ईंड़री श्रौर लोटा पानी रखे जाते हैं।
- प्राची लेकर कजैतिन और कलश लेकर बहिन या बूआ जाती है।
- ६—कजैतिन वर से घोड़ी, तथा बेल को पुजवाती हैं और तिलकुट के मैंदे को कटवाती हैं।अ
- १०—भीतर लाकर उन्हें दई-देवताओं के पास बिठाते हैं। 'चाक-वास' पुजवाते हैं। पूजने की सामग्री—

१ लपसी

२-- अठावरी (आठ प्रियाँ)

३--एक टका

इस सामग्री से 'चाक-वास' पुजवाते हैं। चाक-वास का चित्र यह है-



अयह बालि का टोटका किसी समय प्रचलित वास्तिविक बलि का खोतक है। बह टोटका सर्वत्र नहीं प्रचलित है।

#### श्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

. कहीं-कहीं इसी चाकवास के ऊपर साँप भी काढ़ा जाता है। ११—घीयाबाती होती है।

१२—'नेंता-सूती'— नेंती अमें कचे सूत की ईड़री पोलां जाती है। दोनों के सिर पर सात सात बार उसे छुवाते हैं—

गीत—मेरी नैंता सूती ऐ
कि बहुश्रिर अन्नु ले
अन्नु अघानी रे कि
बहुश्रिर धन्नु ले
मेरी धन्नु अघानी ऐ
बहुश्रिर दूध ले
दूध अघानी ऐ
बहुश्रिर सहाग ले
सुहाग अघानी ऐ
बहुश्रिर सुहाग ले
सुहाग अघानी ऐ

#### २२-- बहु नचाना

१—सब बड़ी बूढ़ी दुलहा दुलहिन को गोद में लेकर नचानी हैं।

२--न्योद्घावर करते हैं।

३—गीत गाते हैं। गीत यह है:—
कहा नाचै कहा नाचै जिड चँग नाएँ।
जसरत जोइ नचामते चौं नाँएँ।।
जिड चंग नाएँ मेरी मनु चँग नाएँ।
दिल्ली ते बैद बुलामते चौं नात्रौं।।
रानी की नारी दिखामते चौं नात्रौं।

### २३---दई-देवता सिराना और मादवा सिराना ।

१—जो दई-देवता सरैया में छिपाते हैं उन्हें दिवाल से पृथक कर सिराने ले जाते हैं।
२—मौर श्रोरमाढ्वा सिराने जाते हैं।

 <sup>⇒</sup>नेती वह रस्बी होती हैं जिससे मठा चलाने के लिए रई फॅंस, चाती है ।

#### २४ - कः नावरि-

- १--वर के कंकन को बरनी खोलता है। वरनी के कंकन को वर सोलता है।
- २--वरनी के कंकन को वर के जूते के नीचे रख देते हैं। श्रीर वर के कँकन को वरनी के सिर पर रख देते हैं।
- ३—एक कढ़ाही पानी भर लिया जाता है । वर की भाभी दोनों काँकनों के साथ एक रूपमा और एक ऋँगूठी हाथ में लेती है। कढ़ाही में एक चून की मछली बनाकर डाल देते हैं। उसके नथुने में एक डोरा डाल देते हैं। सींक की तीर-कमान बना देते हैं। भाभी मछली को जल्दी जल्दी फिराती है और वर उसमें तीर मारता है। फिर उस सारे सामान को पानी में डालती है। दोनों उन्हें जीतने का प्रयत्न करते हैं। पहले और अन्त में वर का जीतना शुभ माना जाता है।

### २५--दई-देवता पूजना

- ?—एक सूप में हरदी की मरेया, गुड़, टका, श्रादि रखकर को जाते हैं।
- २-वर-वधू की गाँठ जोड़कर तो जाते हैं।
- ३ देवना जो पूजे जाते हैं:-
  - १-- भुमियाँ
  - २-बहमाता
  - ३—माता
  - ४-पुरखों के थान को पूजते हैं।

यह विवाह संस्कार का सामान्य विस्तृत वर्णन है। कुछ िमाधारण हेरे-फेरे के साथ बज में सर्वत्र यही ढङ्ग प्रचित्तत है।

एकसौ सतासी

#### त्रजलोक माहित्य का अध्ययन ।

विवाह के संस्कार का यथार्थ आरंभ 'लगुन' अथवा लग्न-पित्रका से होता है। लगुन के गीतों में विषय की दृष्टि से शुभ शक्कन, लगुन संजोने में विविध पारिवारिक व्यक्तियों के योग, विवाह संबंधी विविध संस्कारों में तथ्यारी का वर्णन, वावा, ताऊ, भाई, चाचा आदि मेनेहियों की भावना आदि का उल्लेख होता है।

शुभ-शक्कनों का उल्लेख मात्र होता है, विशेष विस्तार में गीत नहीं जाता। 'सगुन ले चिरई चिरगुलान हे' के संकृत से आरंभ होकर, गीन केवल इसी बान पर विशेष जोर देता है कि -

> "जोई सगुन दादी भूत्राकूँ भए सोई लड़िलड़ी कूँ होंड"—

नात्पर्य यह है कि गीत यह मान लेता है कि सभी आवश्यक शुभ-शक्कन हुए हैं। तोते के बोली बोलने संबंधी गीत में मंगालाशा का शक्कन सम्बन्धी आनन्द परम उत्कर्ष पर पहुँच जाता है। 'लाड़ो, लाड़ में पली हुई वरनी चौक पर बैठी, शुक की वाग्गी से शुभ शक्कन हुआ तो गीत कहने लगा:—

"तेरे पिंजरा में मोतिश्ररा बखेरूँ सुश्रना रुगिचुगि जाइ"

इस आनन्दातिरेक के उपरान्त गीत फिर विविध कार्यों को गिनाने लगता है। तेरे बाबा ने लगुन सँजोई मपयों से, तेरे ताऊ ने द्वार किया कलशों की जोड़ी से, तेरे चाचा ने दावत दी दो दो लडुओं की। अन्त में गीत कहता है, इतना बाबा, चाचा, ताऊ आदि ने किया एक हींसनी, पीसनी, और रात की रातमानी रत्री दी फिर भी माजन का मन नहीं भरा।

इस एक ही गोत में शुभ-शकुन के सहार मङ्गलाशा का त्रानन्द, कन्या-पत्त का कर्त व तथा वर-पत्त का त्रसन्तोष प्रकट हुत्रा है। लगुन के गातों में कन्या-पत्त का वर-पत्त को संवाद भेजने का भी उल्लेख और चिन्ताप्रकट होती है। "हरे-हरे गोबर त्र्यम् लिपाए, मोतीन चौक पुराए" इस त्रारंभिक मांगलिक कार्य के द्वारा लग्न-पत्रिका के तथ्यार हो जाने

का भी सकेत है। फिर यह चिन्ता है "हे हरि दूरि, धामन काह पठऊँ, द्वारिका को जाइ।" न नाई जाना चाहता है, न ब्राह्मण, तब उससे कन्या की माँ कहती है कि हे नाऊ! मैं तुभे तो सिर की चुँदरी वुँगी और हे ब्राह्मणपुत्र तुक्ते पचास मौहरें दुँगी। तुम जाओ। नाइन ने जाकर संवाद दिया। वहाँ भी हरे हरे गोबर से आँगन लीपे गये, मोती के चौक पूरे गये । राजा दशरथ चले । शुभ-शकुन विचार कर चले। जहाँ जहाँ जाते हैं, वहीं प्रफुल्लता आ जानी है। वाग, तालाव पार करते हुए सीमा पर आये, जहाँ हरी-हरी दूव छाई हुई थी। फिर गिलयों में होते हुए जनमासे गये। बारोठी पर मोती बरसाये गये। द्वार पर कजरी (कदली) अन के केलों के खम्भ खड़े किये गये हैं। पान दिये गये। पान-फुर्ला से मरडप छवाया गया है, वह लौगा से गुथा हुआ है। प्रत्येक स्तम्भ पर दीपक जगमगा रहा है; परिडत वेद पढ़ते हैं, सुखी संगल गातो हैं। रुक्तिमणी कृप्ण की भाँवर पड़वी है।" दशरथ-नन्दन विवाह करके दुलहिन रथ पर चढ़ा कर लेगया। एक गीत में कन्या अपने बाबा, ताऊ, पिता, चाचा, भाई से हृद्य से मिलना चाहती है। वह कहती है कि मुफ्ते क्यों हृद्य से नहीं लगा लेती "लेड न रे वाबा मेरे हियरा लगाइ" पर ये सभी अपने हृदय से उस बालिका को कैसे लगावें ? वह आज पराई हो गई। पराई होने की घटना कैसे घटी ? कोई बल-पूर्वक उसे छीन नहीं ले गया। वह सात सुपाड़ियों में, लग्नपत्रिका के कागज में, हलदी की गाँठों में, हरी दूब में दूसरे की बनादी गयी। सुपाड़ियाँ, हलदी, दूर्वा आदि वे वस्तुएँ हैं जिनसे विवाह का धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता है।

इस गीत में जन-मानस का संचित अश्वर्य प्रकट होता है। जो कन्या आज तक हमारी है, कैसे कुछ सामग्री के सहारे सदा के लिए पराई हो जाती है। इस आश्वर्य का भी मूल स्थायी भाव करुणा और वात्सल्य है। इसी प्रकार एक दूसरे भाव-प्रधान गीत में कन्या के बाबा-ताऊ-चाचा आदि को जुए में हारे हुए के समान बताया गया है। उनसे घर की स्त्रियाँ पूछती हैं क्या हार आये? वे कहते हैं, हम मुहरें नहीं हारे, हम तो प्राण की प्राण राजकुमारी को हार आये हैं। इसका मुख्य बँघ यह है:

### मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

"लाड़ी के बाबा जुन्नरा खेलिए बाकी दादी रानी पृद्धति बात कहा रे पिबा तुम हारिए ए हम हारे नांएं मुहर पचास हारे नांह रुपया डेढ़्से ए हम हारे हैं हियरा की जियरा राजकुमारि, जिन्हें ई जुन्ना में हारिए।

लग्न-पत्रिका के ज़ले जाने के पश्चात् किसी भी दिन लखके ज्यान लड़की की माँ अपने भाई के यहाँ भात माँगने जाती है। यो लो भान मांगनेवाली स्त्रियों के गीत अनन्त हैं, श्रीर वे अवाध गति से अवाहित होते रहते हैं, पर भात माँगने के गीतों में कुछ में करुणा का अस्थन्त समावेश मिलता है। ऐसे कुछ गीत ही विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। एक गीत है:

ए बैह्नि चली ऐं बीर कें, और भले-भले सगुन विचारि। भातु जौ नौंत्र्ँ अपने बीर कें॥

श्रीर भेलीनु बरधु लद्दाय, भातु नौतूँ बीर कैं, बीर, जब रे भैंनि बागन गई श्रीर हरे री बाग सुखि जाय,

> भातु जो नोंतूँ अपने बीर कें।। बीर, जब रेबेहन तालन गई, और समँदु हिलोरे लेइ। भातु नोंतूँ बीर कें।।

बीर, जब रे बैहन सीमनु गई, श्रौर सीमन हरी हरी दूब क्ष

भातु नौंतू बीर कैं॥

<sup>\*</sup> वहाँ गाने वाली से भूल हुई प्रतीत होती है। मान परंपरा से वह पाँके ऐसे हो सकतो है:

<sup>&</sup>quot;और सीमन सुबी हरी दूव"

कि जब रं बैहिन क्योड़ी गई, कुत्ता उठे ऐं घुषसाय । भाष्ट्र नींतुँ कीर कैं॥

इस प्रकार गीत बताता है कि जब वह अपने भाई के बर को गयी तो जैसे जैसे चलती गयी वैसे वैसे ही उसे अपराकुन हुए। घर में पहुँच कर—

> "श्रौर मिलि गए जी भूष्मा के जाए कीर" उन्होंने कहा

"भैना हम तौ री श्रपनी के बीर, श्रपनों मैया कौ जायौ दूँ दिलें"

उसी प्रकार ताऊ के लड़के ने भी कह दिया पर उसका माँ जाया भाई कहाँ था—

> बीर, बाबुल मिर महुत्रा भए, श्रीर बीरन पीपर के पेड़ भातु जो नौंत्ँ श्रपने बार कें।।

जब वहाँ भाई नहीं मिले तो

"भैंना लौटि जुआईं घर अपने, और आईं ऐंटनमनु मारि । भातु जो नौंतूँ अपमे नीर कं

तब उसने अपने पति से कहा

"चित्त पिया दोऊ मिलि जायँ, दूँ हैं तौ अपनौ भातई"

**उ**न्होंने

"भैंना तिलु तिलु दूँढी गुजराति सबरों तौ दूँढ्यो ;मालुश्रों मेरी मैया के जाये ना मिले

तब

दारी सुरित लगाई मरघट घाट की और दूँ उत्तु डोस् अपनी बीर । भातु जो नौंस् अपने बोर कैं॥

दक्तसी इक्यानबै

#### गजलोक साहित्य के। अध्ययन ]

मरघट पर पहुँच कर वहिन ने कहा-

"भैया जो कहूँ हो तुम बैठिए तो भैना ऐ बोलु सुनाय" भैया उतरि विरङ् % ते आइए

भाई वृत्त से उतर आया और पूछा:

"भैना कब को री तेरी माद्यो ? श्रीक कब का रच्यो ऐ विवाह हम लामें तेरी भातु जी"

सरघट में भाई का प्रेम ही वचन देता है कि बहिन हम तुमे भात देंगे। किन्तु व पूछते हैं:

मैंना नौंति चौं न ऋाई भूऋा जाए बीर के ताई जाइ बीर कें ?

वहिन ने कहा-

"भैया वे तौ री अपनी के बीर उलटी दुई बगदाय भैया मेरी हियरा हिलोर ले रह्यों और अतियनु परयौ ऐ पजार भातु जो नौतूं अपने बीर कें" भइया इकदिसया को ऐ माद्यौ और द्वैदिसया को ऐ न्याहु"

भाइ ने बहिन को बचन दिया-

"जात्री बहिनि घर त्रापने त्रीत हम लामें तिहारें भातु"

भाई (प्रेत) वहाँ चला। बजाजे में गया, सुनारों के गया। अड़ जार का भात सॅजोया:

श्रौर ते पहुँचे न्वाई देस श्रौर बहना देखति बाट

<sup>\*</sup> इस गीत में कही कहीं बुद्ध का नाम भी दिया हुआ। है । यह महुए का बुद्ध था।

भानई वहाँ जा पहुँचे-

"ब्राइ कमकारे-वाके भातई"

सब को भात पहनाया। अ

बहिन को पहनाया। बहिन ने भाइयों से मिलने के लिए बाहें फीलायीं:

"श्रार भैंना नें वेंया पसारिये श्रोर बीरन गए ऐं समाय भैया चौर जिठानी बॉलें बोलने सौति भूतु पहरायौ तोय भातु।

यह गीन भाई बहिन के स्नेह को मूर्तिमान कर देता है। सुख के रूपावरण में दाहक दुःख का भाव समाया हुन्ना है। बहिन के लिए भाई का मूल्य इसमें प्रकट होता है। यह गीत अपने कथाधार के कारण भी आकर्षक है। बहिन भात नौंतने जाती है, बूत्रानाऊ के लड़के, उसके भाई, उसका न्यांता स्वीकार नहीं करते। वह अपना भाई दुंढने रमशान में जाती है। उसके भाई मर चुके हैं। वहाँ मरघट में वह महुए के पेड़ को नौंतती है। उस पर उसके भाई प्रत योनि में रहते हैं। वे निमन्त्रण स्वीकार कर लेते हैं। समय पर भान लेकर पहुँचते हैं। उन्होंने बहिन से कह दिया है कि महुए की पटली मत डालना। पर कोई ईर्घ्यां मेद जानकर अन्त समय महुए की पटली डाल देता है—वे उसमें समा जाते हैं—बहिन देखनी रह जाती है। रहस्य खुल जाता है, उसे दौरानी जिठानी के बोल सुनने पड़ते हैं।

इस गीत में विषाद की अविचित्रन्न भूमिका के रहते हुए भी बहिन को शाई के भात लाने पर जो चाणिक सुख और गर्व मिलता है, उसे ईर्ष्या ने निर्दयता-पूर्वक कुचल दिया है, विषाद और भी

\*इंस गोत में कहीं कहीं यह उक्लेख है कि वह भातई भात पहनता ही चला गया। बहुत समय हो गया। तब किसी दौरानी या जिठानी ने उकता कर या चिद्र से एक महुए किशे पटली वहाँ जाकर रख दी। महुए की पटकी में वह समा गये।

# बजताक साहित्य का अध्ययन ]

गहन हो जाता है। बहिन भाई के लिए ममत्व, संगे भाई का ही भरोसा, अन्य बन्धुओं द्वारा तिरम्कार

> 'भैंना हमतौरी अपनी के बीर अपनो मैया को जायो ढूँ ढिलें"

द्यौरानी-जिठानियों की ईर्ष्या, भात का उत्साह आदि का यथार्थ दिग्दर्शन हुआ है।

इस गीत में महुए के पेड़ का और भूत का उल्लेख विशेष ध्यान देने योग्य हैं। महुए का वृत्त उतना ब्रज में नहीं होता जितना बुन्देलखंड में होता है। ब्रज में भी उसका सर्वथा अभाव तो नहीं है। मंथरा में तो यह वृत्त आजकल एक प्रकार से बिल्कुल ही नहीं होता। किसी समय में महुए का बड़ा महत्व रहा होगा। मध्यकाल में महुए का फल खाया भी जाता था, उसकी शराब भी बनती थी। ब्रज के एक टेस् के गीत में और 'गिलोंदे' का वर्णन आता है। गिलोंदे महुआ के फल को ही कहते हैं। ब्रज में, मथुरा से अतिरिक्त ब्रज में गिलोंदे पर मुहाविरा भी बन गया है। 'ऐसे नायँ बा। गिलोंदे घरे जो गीधि गया ऐ'। किसी समय ये गिलोंदे अच्छी मेवा समभे जाते होंगे, और बड़ी रुचि से बच्चे इन्हें खाते होंगे। किन्तु 'महुए' पर भूत के रहने की बात ब्रज में कहीं नहीं सुनने को मिली। महुए का उल्लेख इस गीत में ब्रज से नहीं आया ऐसा प्रतीत होता है।

गीन में गुजरात और मालवा का भी उल्लेख हुआ है:-

"भैनां तिलु तिलु हूँ द्री गुजराति, सबरो तो हूड्यो मालुश्रो"—

गुजरात और मालवा ढूँ ढने का अभिशाय यही है कि ढूँ ढने वाला इन प्रदेशों का नहीं है। ये दोनों अपनी प्रसिद्धि के कारण इस गीत में सम्मिलित किये गये हैं, अथवा यह अँश उस प्रदेश से आया है जो गुजरात और मालवा के निकट है। गुजरात का उल्लेख तो 'नरसी भगत' के कारण भी हो सकता है। उसका भात प्रसिद्ध है। कुइ भी हो, ये उल्लेख हमें किसी निश्चय पर नहीं पहुँचा सकते।

एकसा चौरानबे

भूतों का उल्लेख केवल कहानी के उत्कर्ष के लिए नहीं हुआ है, यह जन के साधारण विश्वास को अभिव्यक्त करता है। साधारण जन का भूतों के प्रति भय का भाव रहता है। वे अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान बहुत करते हैं, ऐसा माना जाता है, किन्तु इसमें भाई-भूत ने सहायता का भाव दिखाया है।

भातई के लेने के गीन में लोक-गीनकार ने काव्य का पुट दिया है। 'ऊँनैरे ऊँनैक्ष आयों मेतु। इनमें रे आयों मेरों भातह + । वारिदों का उमड़कर आना, और भातहयां का आना केवल अलंकारिक नहीं, लोक-जीवन के आह्नाद को प्रकट करने का सबसे समर्थ साधन है। प्रामीण-लोकों के लिए मेह से बढ़कर सुखद और आह्नादकर कोई घटना सृष्टि के समस्त प्रकृत व्यापारों में नहीं है। बहिन को भातई का आना भी उतना ही सुखद है। 'भीजना' किया विशेषार्थक है। भातई के आने से प्रेम-रस की वर्षा होती है। उसमें सभी भीग रहे हैं—, लोक-किव ने उन भीगने वालों में भातई के पच का ही विशेष उहाँ ख किया है।

भात पहिराने के गीत में कोई। विशेष बात नहीं। उसमें तो भानई के वैभव का उल्लेख है, और वह किस प्रकार उदारता-पूर्वक वस्तुएँ भात में लुटा रहा है बताया गया है। भाई वकुचा खोल कर बैठा है, समस्त कुटुम्य-परिवार को वस्त्र पहना दिये हैं। रुपये बखेर रहा है, मेवा बखेर रहा है, फूल वखेर रहा है। यह गीत तो केवल संस्कार को संगीत की एक भूमिका देने के लिए है। ऐसा विदित होता है कि वहिन की भाई की उदारता के प्रति सहानुभूति का भाव भी एक गीत में है। बहिन भात में भाई को निस्संकोच वस्तुएं लुटाते देखकर अपनी ससु-राल के लोगों से कहनी हैं—

" उसरी रे उसरी × देवर जेठ भौतु लुख्यों ऐ मेरी भातई"

<sup>%</sup> उनमें ये उम्ब कर आये।

<sup>+</sup> पाठ न्तर इतने रे आये मेरे भातई।

<sup>×</sup> उसरी जितना हुआ उतने से संनुष्ट हो हर हट आओ, और अधिक मत

### न जलको साहित्य का अध्ययन ]

केवल देवर जेठ से ही नहीं, ननद से, सासु से, बीरानी-जिढानी सभी का नाम लेकर उनसे 'उसरने' की बात कही जाती है। शिकायत और उप लंभ भी इन गीतों में रहता है। भाई बृहिन के लिए और सब वस्तुएं, जो उसने लिखायी या बतायी थीं, ले आया है, पर एक वर्षमा नहीं लाया तो बहिन यह दर्ध-पूर्ण बात कहती है:

"टोटों नाँग्रोरे बिरने जाचारी नाँईरे अपनों उलटों ले जा भातु बिरनु नादीदी नाँईरे"। भात का अवसर विशेष भाव और रसों की सृष्टि करता है।

भात-माँगना, और भान आना दोनों बातें ही अलग अलग अवसरां पर होती हैं, किन्तु यहाँ हमने एक साथ ही उन दोनों पर विचार कर लिया है।

विवाह-संस्कार में 'रतजगे' की तथ्यारी और राब्रि में अनेकों लोकाचार हांते हैं—एक साथ इतने लोकाचार सम्भवतः किसी और हिन विवाह में नहीं होने। साधारणनः रतजगे के गीनों को नीन विभागों में बाँट सकते हैं:

एक—सःधारण गीत । इन गीतों में वे गीत गाये जाते हैं जो साधारणतः ज्याह में कभी भी गाये जा सकते हैं । इनमें विवाह के समस्त संस्कार एक भाव में बंधजात हैं । इन गीतों में। बरनी-बरना, लाई।, घोड़ी, खेल के गीत आते हैं । बरनी-बरना में दुर्लोहन या दुलहा का किसी न किसी रूप में उल्लेख रहता है। उनके कर स्वभाव, त्यरे आदि का वर्णन इनका प्रधान विषय होता है। लाड़ों के गोत होते हैं जिनमें बरनी को लाड़ी या लड़लड़ों को संबोधन गहता है। घोड़ी में बरना के घोड़ी चढ़ने का प्रसंग रहता है।

हो—अनुष्ठ,न-सम्भन्धी गीत। ये गीत रतजगे के विशेष अवसरों पर उस अवसर को विशेषता का उल्लेख करते हुए होते हैं। रतजो की रात्रि से पूर्व ही इनका आरम्भ हो जाता हैं। बायबंद बंधने से पूर्व अउत-पितर, वायु, मक्खी, मच्छर, लड़ाई, फगड़ा, आँधी, प.नी, आदि को निमन्त्रण दिया जाता है, उसका आरम्भ बज में साधे यां होता मिलता है: "अऊत बाबा तुमऊ बड़े हो आजु हमारे नौंते औ—"इसी प्रकार सभी का नाम लेते जाते हैं और उन्हें निमंत्रित

कर दिया जाता है। इस गीत का एक प्रकार पं॰ रामनरेश त्रिपाठीजी ने भी अपने प्राम-गीतों में दिया है 🕸। उसका आरम्भ यों हैं—

हि पाँच पान नौ निरयल ! सरगे जे बाटे आजा परपाजा, दादा औं चाचा तुमरों नेवता॥"

यह निमंत्रण देकर उन्हें बंद कर दिया जाता है। निमंत्रण तो बहाना है। श्राभिप्राय यह है कि एक पात्र में भरकर उन्हें बन्द कर दिया जाय, जिससे वे उत्पान मचाने के योग्य न रहें। त्रिपाठीजी ने लिखा है कि "इसलिये निमंत्रण दिया गया है कि ये भी संतुष्ट रहें श्रीर विद्या न डालें।" पर ब्रज में, निमंत्रण देकर उन्हें भोली में भर लिया जाता है, और सरवों में भर कर चूल्हें के पास एक कोने में दिवाल से चिपका कर भली प्रकार वन्द कर दिया है। यह प्रतिबंध का टोटका कहा जा सकता है। इस निमंत्रण के साथ श्रीर भी कई गीत गाये जाते हैं। एक गीत में जोड़े से दो दो दई देवताश्रों का उल्लेख कर उन्हें बड़ा बनाया जाता है।

एरी मह्या जा धरती पे भाई को बड़ी एरी मह्या जा धरती पे हैं बड़े, एक धरती एक मेह—

श्रार त्रागे इसी प्रकार एक प्रेत, एक श्रक्त, एक चामर, एक देवी, सती-सुहागिल श्रादि का नामोल्लेख किया जाता है।

सतगठा इस अवसर का एक विशेष गीत है जिसमें किनने ही गीत होते हैं, ये सब दई-देवता सम्बन्धी ही होते हैं। अउत, पितर, प्रेत और भुमिआँ का नाम इनमें विशेष आता है। एक गीत में प्रेन पल्ला पकड़ लेता है। स्त्री कहती है मेरा चीर छोड़ दो। मेरी सास बहुत बुरी है। प्रेन कहता है तुम्हारी सास मेरी मा लगाी है, चलो 'आजु बसेरों नौलख बाग में। "एक में भुमिओं को कलार मद के प्याले भर कर देता है। अउत-पिनर एक में अपनी आवश्यकताएँ बताते हैं—भूखे हैं, हम भूखे के उन्हें यह आश्वासन दिया जाता है, 'मेरे मामा पुरिया सिकावन

<sup>\*</sup> देको पृष्ठ २०४ गति, [४०]

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

हैं।" वे कहते हैं "नंगे हैं हम नंगे हैं। उन्हें वस्त्र दिलाने का आश्वासन दिया जाता है। फिर वे कहते हैं 'भूठे हो नाती भूठे हों—' उत्तर मिलता है "साँचे हैं हम साँचे हैं, हम पुरिया सिकावत हैं।" अभय भावना का समावेश भी एक गीत में हुआ है, उसमें भी समस्त देवी-देवताओं का उल्लेख हो जाना है—'धरती से दीमान खड़े हैं तो न्याँ काए की संख्या%

#### सनगठा

धरती से दीमान खड़े एं तो न्याँ काए की संख्यां ढाइर से दीमान खड़े एं तो न्याँ काए की संख्या सेढ़ मसानी से दीमान खड़े एँ सैयद पीर से " जाहर से दीमान " सती सहागिलि से दीमान " माता भुमिया से न्याँ सबुई खड़े ऐं न्याँ काए की संख्या अऊत ' पितर से दीमान " कार्सवारी, महावन बारों " बारे जरूतें "

तोन—इस कोटि में वे गीत आते हैं जो विशेष विषयों के नाम से पुकारे जाते हैं, इनका समय निश्चित होता है। ऐसे अनेकों गीत हैं। रात्रि को मेंहदी, कजरा, बद्ध, साँमलरी, बड़ी दिवला, जैसे गीत गाये जाते हैं। प्रात: दाँनौन, तुलसा, ककरा, वाँयचरा, वेलना, कढ़या जैसे गीत गाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों गोत हैं।

<sup>%</sup>संख्या = शंका, भय।

व बालक जो मर जाते हैं।

२ यह एक सात महीने का आधान था।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जखैया

४ जो बिना मुंदन के मर जाते हैं।

रतजारे में स्त्रियाँ समस्त रात्रि जागती रहती हैं। उनके विविध कृत्यों के साथ उनकी गीत की लहरियाँ प्रवाहित रहती हैं।

रात्रि के आरंभ के गीतों में तो काजर-महँदी जैसे विषयों का उल्लेख है। ये प्रायः रात्रि को ही लगाये जाते हैं। 'काजर' में तो काजर पारने और लगाने का विषय है, पर महँदी का गीत प्रबन्धा-तमक हो गया है। 'देवर के पिछवार राचन महँदी वारी लाला हम बई रो'—भाभी महँदी सूँतने गयों। हरे हरे. पत्ते महँदी के उन्होंने सूँते, उनके हाथ लाल हो गये। बिछुओं की फनकार सुनकर देवर भी वहाँ पहुँच गये। भाभी के लाल हाथ देखकर वे भी उसके पीछे चल दिये। भाभी अपने माथके गयी, देवर भी बुलाने पहुँच गये। भाभी अपनी माँ से मना करती है कि देवर के साथ मत भेजो। माँ कहती है, वे एक हो बाप के बेटे हैं। 'वे न भए तो वे भए'। वह भेज देती है। अब वह विवश है। देवर के हाथ में है। "रस रस लीयों निकार फोक फोक मोकूं रह गयो जी।' उस स्त्री ने पित से कहा। जब पित ने कहा कि "अब के बबाऊंगों ज्वार अदले के बदले करि लऊंजी।' तो वह उत्तर देती है:" तुम मेरे नाह कुनाह, तुम हो जेठ वे कुल बधू"।

रात के गीतों में अश्लीलता का पुट रहता है; पर एक विशेष बान यह होती है कि वे बड़े आश्चर्यकारक होते हैं। उनमें कुछ अद्भुत बातों का उल्लेख रहता है। ऐसी बातें जो अनिमल होती हैं एक ही गीत में जोड़ दी जाती हैं। एक गीत यह है:

पी गयों रे दही में वूरों डारिकें। कौनें मोह्यों री बहुत भोरी जानिकें॥ चलों गयों री घर मो सी गोरी छोड़िकें।

> दिल्ली सैहर बजार में सबज कबूतर जाय। सीटी देकें बोलती कोई जोड़ा बिछुटी जाय॥

> > पी गयौं रे दही बूरों में डारिकें। कौंनें मोह्यों री बहुत भोरी जानिकें॥ चलों गयों री घर मो सी गोरी छोकिं।

एकसौ निन्यान्य

#### नजलोक साहित्य का अध्ययन

छै छल्ला छै श्रारसी छल्ला भरी परात । एक छल्ला कारन मैंने छोड़े माई बाप ॥

पी गयौ र दही में बूरों डारिकें। कौंनें मोद्यां री बहुत भोर्यों जानिकें॥ चलौ गयौ री घर मो सी गोरी छोड़िकें।

घूरे पै मुरगा चरें, कोई मित मारी डेल । आपन ही उड़ि,जाइगें कोई सुनि गोरी के बोल ॥

पी गयौ रे दही में बूरौ डारिकैं। कोंनें मोद्यो री बहुत भोरौ जानिकें॥ चलों गयौ री घर मो सी गोरी छोड़िकें।

एक अद्भुत गीत में आगरा में मच्छर मारा गया, उसकी धमक अजमेर पहुँची, उसकी खाल का दशरथ को कुरता बना, मूँ छों का उनके लिए हुका, आँखों का चश्मा, जाँच को पजामा बना। बहुधा इन गीतों में ऐसा होता है कि कहीं कुछ पंक्तियाँ तो सार्थक होती हैं, और शेष आश्चर्य-भाव को प्रकट करने वाली। एक गीत है:

नैना दोऊ रिम गए महाराज ।
रमते रमते रिम गए, पहुँचे कोस पचास,
सुर बदनामी बाँधि कें चरी न बेठे पास । नेना०
सैयाँ नें बोई कांकरी, हमनें बोए खरबूज,
सैया नें राखी जाटनी, हम राखे स्जपूत ।
जोड़ी मेरी मिलि गई जी महाराज ॥

धोबी धोबे कापड़े और राजमहू के घाट, मच्छी साबन ले गई, धोबी बारह बाट। लादी मेरी लुटि गई महाराज ॥

एक अचम्भा में सुनूँ मछली चाबै पान, मेंडक बजावै डोलकी और कछवा तौरे तान। ता ता थेई मचि रही महाराज।।

दौ सौ

इस गीत में नैंनों का रम जाना, श्रांर 'सैंया ने राखी जाटनी' 'हम राखे रजपूत' में श्रर्थ है, शेष में श्रयंभे का तत्व विशेष है। दृष्टि-कूट मान कर व्यंग से कोई दूरान्वय से प्राप्त श्रर्थ भले ही किया जा सके, अन्यथा श्रयमभे के लिए ही ऐसी योजना की गयी है।

इसी शैली का एक और गीन 'रजना' नाम का है। वह इस प्रकार है—

२- रजना मेरी जल्दी खबरि सुधि लीजियो रजना कोठे उपर कोठरी रजना खड़ी सुखामें केस यार दिखाई दै गयाँ घरि जोगी को भेस कारी परि गई रजना। दुबकाइ लै रजना आगरं की गैल में परी चना की रासि। लुगाई गठरी ले गई, लोग करें स्थाबास ॥ कारी परि गई रजना । आगरं की गैल में पर्यौ भुजंगी स्याँमु । लोटे पीट फन करें सरिक बिले में जाव।। मरि गई रजना । त्रागरे की गैल में सत्त्रा सोंठि विकाइ। चतुर चतुर सौदा करें मूरखि दका खाइ। मरि गई रजना ॥ दिल्ली सहर बजार में उलटी टँगी कमान। खेंचन हारी घर नहीं देवरिया नादान॥ कारी परि गई रजना। हर्यौ नगीना आरसी उँगरी में दुख देइ। ऐसे के पाले परी सो हँसे न उत्तर देह।। मरि गई रजना ।

हर्यो नगीना आरसी उँगरी में सुख देहू। रिसया के पाले परी हमें औ, उतह देहू।

हाँ, इनमें यौन-प्रतीकात्मकता अवश्य है। ऐसे समस्त गीत मनो-वैज्ञानिक प्रभविष्णुता से युक्त होते हैं। इन गीतों में जो मूर्त-कल्पना नियोजित हुई है वह कल्पना "पृथक-पृथक मूर्त चित्रमयता में कोई अर्थ नहीं रखती। उनकी संयोगी संयोजन की कियाओं में सुकाव का उद्देक चैतन्य मानस को विमोहित कर अवचेतन को स्फूर्ति युक्त कर देता है। उसी की प्रतिक्रिया से मानय का संपूर्ण व्यक्तित्व मुग्ध हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक प्रभविष्णुता का रूप इन गीतों में है।

कहीं-कहीं यह अतिशयोक्ति गर्भित आश्चर्य-तत्व की संयो-जना अर्थ के अंग की भाँनि भी हुई है। पुरुष और स्त्री में लड़ाई हो गई। स्त्री अपने पीहर चली गयी। वहाँ सास ने जामाता से कारण पूछा नो उसके फूहड़ आचरण का अतिशयोक्ति को उल्लंबन करनेवाले अद्भुत वृत्त के द्वारा वर्णन किया, और तब कहा अपनी बेटी को अपने घर ही रिवये, हमसे नहीं सँभलती—गीत इस प्रकार है—

खसमा जोड़ू भई लड़ाई, पीहर कूँ उठि चाली री मैंना हात बोइया बगल में चरखा, पीहर में जे पहुँची री भैंना श्रॅंगना बिठंती माइलि पाई, कैसें धीऋरि आईं? तेरे जमैया नें मारे, माइकें चले आए री भैंना सोमत ते लाला जागे, सुसरारि में भाजे दौरे री भैंना सासुलि बोले बोलने, धीऋरि कैसें मारी रे लाला आश्रो री मेरी सारी सरहज, सुनियो कान लगाइ चूल्हे बैठी बार खसौटें, नौ मन राग्व उड़ावें कची पक्की दार पकावें, नौ मन के फुलका डारें नौ मन की तौ रोटी खाइ गई, बदुला भिर कें दारि तीन घड़ा पानी के पी गई पोखिर हैं गई खाली चढ़ि कोठी पै मूतन बैठी घर बहिंगों पटवारी को

पुल दूट्यो रैवाड़ी कौ ॥ पाँच दुकान बनियाँ की बहि गई, छटयो घर भटियारी को बड़े साब की पल्टन बहि गयी, छोटे को खड़खड़िया रे अपनी घोत्रारि घरई राखों, हम पे नाँइ सम्हरिबं की (रहजगा) इस गीत में अनोखी उहा का समावेश अर्थ को पुष्ट करने के लिए ही है। ऐसा ही भाव बालकों के उन गीतों में भी मिलता है, जो बहु चौथ के दिन 'वसन्तक' के नाम की छाप से विद्यार्थियों द्वारा गाये जाते हैं। यहाँ बाल-मनोद्यत्ति आर स्त्री-मनोद्यत्तिका साम्य भी मिलता है। जब लड़ाई का प्रश्न उपस्थित हुआ है तो वह लड़ाई पति-पत्नी

जंब लड़ाई की प्रश्न उपस्थित हुआ है तो वह लड़ाई पात-पत्ता में ही नहीं, सासु-बहुआं में भी हो सकती है। उसका एक गीत यों है:

सास बहुअरि भई लड़ाई ससरे खबरि बजारों पाई श्राइ श्रन्दर बहुश्ररि समकाई मुढ़िला बिठंती सासु तिहारी काए कूँ करी लड़ाई सुनि सुसरा तेरी बेटा अयानी जाई ते करूँ लड़ाई मुद्रिला बिठंती सासु हमारी नित उठि करें लड़ाइ द्ध प्याइ मैं करूँ सयानी सदा तुम राखी लाज हमारी अगो क बाँदूँ जग्ग क बाँदूँ मोरी रहि गई साभै जा मोरी के कारने मैं राति मुतासी सोइ गई श्रद्रला बाँदूँ बदला बाँदूँ करछी रहि गई सामें जा करछी के कारनें मैंनें दारि अलौंनी खाई श्रकला धोऊँ चकला धोऊँ श्रोर धोऊँ संडासी अपनी सासु ऐ खसमु कराइ दुऊँ बाल जनी संन्यासी श्रकला धोत्रों चकला धोश्रो श्रीर धोश्रो संहासी अपनी मा ऐ खसमु कराआ वाल जनी संडासी ?

<sup>\*</sup> सम्यासी .

#### नजलोक साहित्य का अध्ययन

इस गीत में अयाने बालक पित के कारण लड़ाई है, फिर बट-वारे का उल्लेग्व है और उसमें एक वस्तु साफे की रह जाने के कारण परशानी, तब मुँभला कर सासु को गाली दी गई है, और सासु ममधिन को गाली देती है। इसी आश्चर्य-नत्व के साथ हास्य का समाबंश इन गीतों में है। 'केले की सगाई' की सांगोपांग कल्पना का गीत देसा ही है—

केले की भई ए सगाई सकलकन्दी नाचन आई कासीफन के बने नगाड़े भिएडी की चोब बनाई गोभी फूल के गड़े सिमाने, मूरी के खम्भ लगाए। गाजर बिचारी कें लाल भए एं आलू छोछक लाए। गाँड़े बिचारे नें भेली बाँधी, गेहूँ के गूँजे भराए। बेर हुरकली के भाँड़ बराती, मूँगफली रंडी बनाई। मक्का बिचारी के साल दुसाले, ज्वार लडुए बँधाए। इशर बाजरे के डोम मीरासी, नटिनी नाचन आई।

नटों के रतजगे का गीत भी इसी तत्व से युक्त है। उसमें इस आश्चर्य और हास्य के साथ 'भय' का भी पुट मिलता है—

राजा कबऊ न वे मन बोले—
पाँवरों तोरि खंडुत्रा बनवाए, कुढ़ारी तोरि बीछिया
काँतरि की नश्रुली गढ़वाई, बीछू को डारि लियो मलुका
खुरपी के छागल बनवाए, हँसिया काटि हँसुलिया
टाट फारि मैंनें फरिया बनवाई, पुर की बनाई यंघरिया
कारे नाग की नारी डरवायों, बर्रन की लगाइ लिए मब्बा
पहरि खोढ़ि त्रँगना भई ठाड़ी, गोरी कूँ लग गई नजरिया
नजरि उनारिबे कूँ बलमा बोले, राजा नें बारि दई कुनिया
ऐसे बलम रँग रसिया वे गन कबऊ न बोले।

आश्चर्य के भाव के लिए कैसी भी अनहोनी कल्पना की जा कती है—यह आश्चर्य किव भी अनुभव करता है—

श्रवरज्ञ देख्यो न जाइ महाराजा ! वैठी विलैया पटिया पारे, बन्दरु वट्टा दिखावे महाराज ।

दोसी चार

बैड्यों डींगर चक्की चलाने, सींगुर सीटी लगाने महाराज। मैंसि को सोंगु कसीदा काहै, भेड़ जो जारी खोदें महाराज।

किन्तु सभी गीत ऐसे नहीं होते। कुछ में विशेष प्रयत्य-कथा भी रहती है। एक कथा में तो एक राजा का अपनी मीती की लड़की पर ही मीहित हो जाने, उसी से विवाह करने का हठ और उसका परिसाम दिखाया गया है। गीत इस प्रकार है:

> एक गंगा पार की बेटी ऐ। कुमरि बरसाने में ब्याही ऐ॥ एक दूतु लाग्यो ऐ रे। राजा! रानी बहुत मलूक ऐ॥ **ब्वानें** थलबर मार्यो रे । ब्वानें अंसर डारे रे ॥ ब्बाकी माइलि पृद्धे रे। अरे बेटा उठिकें कचैहरीनु जाउ नाँइ जाऊँ, नाँइ जाऊँ रे। अरी मैया बिर्ज़ो ऐ ब्याहूँ रे॥ तेरी बहिन लगति ऐ रे। अरे बिजों मौसी की बेटी ऐ॥ मैं ता नांइ मानू, नांइ माँनू रे। अरी मैया विजों ऐ ब्याहूँ रें। ब्बाकी गोरी बरजे रे ॥ श्ररे पिया उठिकें, रसोई जैंश्रो रे में तो नांइ उठूँ, उठूँ नाँइ रे। मैं तो बिजों ऐ ब्याहूँ रे ॥ त् नौ याँ यौ होइगौ रे। अरे बिर्जी बहिन लगति ऐरे॥ तृती कोड़ी होइगी रे। तेरें कोढ़ चुचाइगौ रे ॥ बिर्जी गौंड़े मति जइयौ रे।

#### वजताक साहित्य का अध्ययन ]

बिर्ज़ी रथ मति चढ़ियौ रे॥ में तो रथ में चढुंगी री। मैया गोंडेन जाडँगी रे॥ बो तो गोंडेन पहुँची रे। बिर्जी रथ में चढ़ि गई रे ॥ गंगा न्हबाइ लां रे । मौसी के बेटा गंगा नहवाइ ला रे, बो तौ गंगा में पहुँची रे। मौंसी के बेटा अबऊ समिक जारे।। ब्वाके मुरवानु पानी रे। मौंसी के बेटा अबऊ समिक जा रे॥ में तौ नांइ मानू, नांइ मानू रे। बिर्जी तोई ऐ ब्याहूँ रे ॥ ब्बाके करिहनु पानी रे। मौंसी के बेटा अबऊ समिक जा रे।। मैं तो नाँइ मानू नाँइ मानू रे। अरे बिर्जी तोई ऐ ब्याहूँ रे ॥ ब्बाकी चुटियनु पानी रे। मौंसी के बेटा अबऊ समिक जा रे।। तू तौ अन्धौ होइगौ रे । मौसी के बेटा न्योंई + फिरौगे रे॥ तू तौ कोड़ी होइगौ रे। मौसी के बेटा कोढ़ चुचाबे रे॥

एक ऐसे ही काञ्य-मय गीत में दो सपिक्यों का चित्र है। एक पति को विशेष प्रिय है, दूसरी नहीं। बड़ी पति के पास से लौटकर सास-ननद के पूछने पर कहती है: -

> "सेजन पे पथरा परे और पिय पे पर्यो ऐ तुसार'। स्रोटी लौटकर यह बताती है:—

<sup>+</sup> न्याँई

"सेजनियाँ फुलाबा परे कोई पिउ पे उड़त गुहाता।" इस गीन का आरंभ काव्य मय है:

सीतल छांह बमूर की जौ कहुँ काँटों न हो है! अपरे रस भोंरा रे ज्ञानी भोंरा रे! अपि की सुगन्ध गुलाब में जौ कहुँ काँटौ न हो है। अपरे रस भोंरा रे ज्ञानी भोंरा रे॥ सुन्दर पेडु, केरा की जौ कहुँ फलु आवे दें बार। अरं रस•

इसी काल के 'चमारों' के रतजांगे के गीतों में अज के लोहबन बेज की आरे 'सैयद' का उल्लेख विशेष आता है। सैयद का वर्णन भी रए-जूभने का होता है। 'सैयद' का यह उल्लेख चमारों में ही मिलता है, यह एक आश्चर्य की बात है। जज भर में इन संस्कार के गीतों में, अन्य जाति के गीतों में, प्रायः सैयद का उल्लेख नहीं मिलना। चमारों के ऐसे दो गीत यहाँ दिये जाते हैं:

#### ( ? )

पहिले गिरारे लिकरे बाबुल करी ए सलाम सैयद के रन मित जूमें, खुदा मित हारें जोड़ न को ताबेदार । रन मित० दूजे गिरारे लिकरे बीरन करीए सलाम सैयद के रन मित जूमें रे । रन मत जूमें, खुदा मित हारें जोड़ न के ताबेदार नांदेरे बारे चिरिजयों अझ्यों बेरी उ मारि सैयद के रन मित जूमें रे । तीजे गिरारे लिकरें, माइल करी ए सलाम सैयद के रन मित जूमें रे । बीथे गिरारे लिकरें, धनर्डाल करी रे सलाम सैयद के रन मित जूमें रं । चौथे गिरारे लिकरंं, धनर्डाल करी रे सलाम नांदेड़े बारे चिर्जी खों अझ्यों से मुझ्या कटाइ तोपन के भूखा लगें, तीरन लागे मुंड

दोधी सात

### मजलोक साहित्य के अध्ययन

तोपनु ते गई मुंमुनी, तीरन ले गई दीग सैयद के रन मति जूमे रे। ( २ )

पीपरिया भक भालरी म्या सैयद को थानु सैयद् रन मति जूमे लाड़िले अम्मा तेरी ढोरै रे ज्यारि सैयद सोए गोरि में दे दे गहरी नीम के रे जगामें बीबी फातमा के हजरत की लोग भरौ रे कटोरा दूध ब्वाकी माइ पिनामन जाय सेयद् रन लाड़िले रन मति जुमें रे। भरो रे कटोरा खीचरी विक बिन खाई न जाइ सैयद रन लाड़िले बिक्जुटि गई ऐं सबु गाइ अधि रे भए ऐं चलामने श्रौर बबिहारी फिरि फिरि जाइ सैयद् रन लाड़िले सुधे रे भए ऐं चलामने छछिहारी लै लै जाइ।

इतना रात्रिकालीन गीतों का वर्णन हुआ। श्रातः के गीतों में पहले तो जागने और जगाने का वर्णन मिलता है। ये बहुधा गालियों से युक्त होता है। यथा, 'तुम ले भैंना ऐ सोइ रहे हम जागे सिगरी राति।' किन्तु गम्भीर और भावयुक्त गीतों का भी अभाव नहीं होता। 'सुस्वमदरा' गीत में जगाने का उल्लेख हुआ है—

सुखमदरा रे सुखमदरा तू धरती ऐ जाइ जगाय, सुखरंजन के बिल जइ ऐ।

होसी बाड

सुखमदरा रे तू तो कोसल्या ए जाय जगाय सुखरंजन के बलि जाइए।

ए सुख सोती धरती ए कोन जगावै ए ब्वाके कछ-मछ कीयों ऐ सांर तो उनई नें हाल जगाय। ए सुखरंजन की बिल जाइए।

ए सुस्त साती कींसलाएं कींन जगावें ए ब्वाकं राम-लक्षन मचायों ऐ सोर तो उननें हाल जगाय ए सुखरंजन की बलि जाइएे।

ए सुख सोती देवी ऐ कौन जगाव ए ब्वाके लाँगुर मचायाँ ऐ सोर तो उननें हाल जगाय ए सुखरंजन की बलि जाइए।

जगने के उपरान्त मुख-प्राचालन का गीत इस प्रकार है:

एक भरी ऐ सरैया दूध की दुई देवताओं तुम मुख धोखों के दूती बोलेगी!

सती सुहागिलश्रौ ! तुम मुख धोश्रौ के दूती बोलैगी।

एक भरी रे सरैया पानी की रामचन्द्र एक तुम मुख धौत्रों केंद्रती बोलैगी।

लाला रिगरि रिगरि दांतिन करी तिहारे मुख में एक नागर पान, तिहारे होटन रच्यो ऐ तमोल के दूती बोलेगी।

इस गीत में देवताओं को, सती सुहागिलों को मुख धान क जिए सरैया भर दूध दिया गया है, और वर के प्रतीक रामचन्द्र को सरैया भर पानी। 'क्याहुलरा' गीत में प्रातः गाय दुहने का उन्हें हुना है क

दोसी नो

# वर्जलोक साहित्य का अध्ययन ]

४— जो तू री सुरही ऋति वड़ी

श्रि धुइ ऐ गी जसरत द्रवार

ब्याहुलरो कहिए।

ऐ दुहि दीजो कोसल्या के हात
ब्याहुलरों कहिए।

ऐ दुहि दीजो री रामचन्द्र द्रवार
ब्याहुलरों कहिए।

ऐ दुहि दीजे जी सीता के हात
ब्याहुलरों कहिए।

'कूकुरा श्रोर 'डौंमिनी' इस समय के प्रसिद्ध गीत हैं। चमारों का एक 'कूकुरा' इस प्रकार है:

> अटरियनु रामचंदर जी चढ़ि गए जागौ जागौ त्रो रजन के पूत। अब भारि लागिए क्कुरा महमान अटरिया चढ़ि गए जागौ जागौ त्रो छिनारि के पूत। अब भार लागिए क्कुरा।

डौंमिनी का यह रूप है:

डोम पहाऊ मिर पके
अब मह लाग्यों डोंमिनी।
ए बे कहए नींब। नीब नियोरिन महि पके।
अब मह लाग्यों डोंमिनी।
"ए बेटा तो कहिए जसरथ राव के
भए ऐँ करन दातार
घुड़िला तो बकसों जीन ते,
सों खांड़े मह फोरि।
खोलों खीसा,

<sup>\*</sup>स्वर विपर्यय से दूपरे वर्ण का प्रागा पहले में मिल जाता है, और यह शब्द 'भुंद' हो जता है।

<sup>[</sup> द+६+उ=धु ६+ई--६-ई]

देख पईसा तुम लाला के बाबा औ तुम बरना के ताऊ औ।"

इन प्रातःकाल के समस्त गीतों में से 'दांतिनि' महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह प्रबंध-कथा से युक्त है। जगने, मुँह-धोने के उपरान्त 'दांतुन' करना ही चाहिए। पर 'वर' को प्रतिदिन प्रातः यह दांतुन करायो जाती है। यशोदा रुक्सिग्णी से 'दांतुन माँगतीहै, रुक्सिग्णी सुनती नहीं। कृष्ण माँ की सम्मान रचा के लिए रुक्सिग्णी को उसके मायके भेज देते हैं। घर सूना हो जाता है। फिर माँ का रुख देखकर वे उसे बुला लाते हैं। यह गीत इस प्रकार है :—

### दांतिनि

ेए हिर जू भोर भयौ परभात
माइ जसोदा नें दांतिनि मांगी ऐ।

रए हिर जू हेला तौ दिए दस-पांच
गरब गहीलीनें उत्तरना दियौ।

रए मैया मेरी लाऊँ गंगाजलु नीर
दांतिनि लाऊँ चोखे जार की
बेटा दांतिनि तुम किर लेंड,
हमरी तौ दांतिनि बिरियाँ टिर गई
ए मैया कहों तौ हेंड निकारि,
कहों खँदै दुँ दुँ धन के बाप कें

#### दोसी ग्यारह

१-ए बेटा भई वें सबेरे की बार।

२-ए बेटा बोल दिए द्वे चार।

३-गईीलिनि ।

४—'ए मैं या मेरां' से 'विरियों टर गईं', वे चार पेंक्तियाँ किशी किसी जगह नहीं रोयी जातीं।

प्र — मां मेरी, ६ कहै, ७ डार्ल मरवाइ।

<sup>=—</sup>खँदाह द्ं।

## नजलोक साहित्य का अध्ययन

<sup>९</sup>ए वेटा काए कूँ देउ निकारि काए कूँ भेजी धन के बाप कें। ए बेटा जे तो जनगी नन्दलाल, नांउ चलै तिहारे बाप कौ। ए बेटा जे धन जिंगी धीत्र नातों जरैगों काऊ गाम ते। ए रुकिमिनि चों न करौ सोल्है सिंगार तिहारे लिवैया बीरन आइऐ। हरि जू कौन तौ आयौ लैनहार कौन तौ आयौ छेता धरि गयौ। ए रुकिमिन बीर तिहारे लेनहार नाऊ को छेता धरि गयी। ए हरिजू ब्याहु नाएँ सगाई कहारे करिंगे पीहर जाइकें। रिकिमिनि तुम पीछें भए नन्दलाल उनकी रच्यो ऐ बिबाहु। ¹र्थमरा के उठि चोंन डुलिया पलान ¹ ५ १२ मुकिमिनि नौ जाँगी बाप कें <sup>13</sup>ए रुकिमिनि पौंहोंचीऐं कोस पचास जाय उतारीं उनके बाप कें। ए हरिज् साँभ भई भोरु ऋँध्यार क्रिसन हरि मर्रिक बैठे देहरी ए मा मेरी कहा गुनि भोर १४ ऋँध्यार १५ का गुनि लरिका बारे अनमने। बेटी १६ दीए बिन भोर ऋँध्यार

६ - बहाँ से "रच्यो ऐ विवाह" तक चौदह पंक्षियाँ किसी किसी अगह

१० -- नफर, ११ -- सँभारि।
१२ -- चन कूँ करिश्राश्री धन के बाप कैं।
१३ -- ए दिकमिनि --- देहरी, यह भी किसी किसी गीत में नहीं।
१४ -- घोर, १५ -- श्रॅंध्याइ।
१६ -- ए बेटा मेरे।

मा वितु लरिका बारे अनमने।
प धिमरा के उठि चोंन डुलिया पलानि
'क्रिकिमिनि लिवेया 'दहारे जू वे चले 'दे।
हरि जू पोंहोंचे ऐं कोस पचास
'व्जाइ मढारे हरि जू रुकिमिनि के बाप कें।
'एकिमिनि वैठीऐं ताई चाची बीच
हरि जू नें डारी पारसी
'द्रिकिमिनि उठि चोंन करी 'वे सिंगार
निहारे 'क्लिकेमिनि उठि चोंन करी 'वे सिंगार
निहारे 'क्लिकेमिनि उठि चोंन करी 'वे सिंगार
'व्हिक्रिकेमिनि के से कु बाइऐ
'प्रे ताई चाची कठिनु कैसी सिंगार
'व्हिक्रिनु कैसी बुलामनों
'ऐ रुकिमिनि मेरी तेरी जियरा 'व एकु
मानु ती 'द राख्यों जसोदा मायकी 'वे।

'दाँतिनि' का गीत बड़ा होते हुए भी भावपूर्ण है। इसी प्रकार एक प्रबन्ध में 'तुलसी' के विरवा के आदर का वर्णन है, पर यह आदर इसलिए है कि तुलसी-पूजा से हिर भिलेंगे। हिर आते हैं, उनका आदर-सत्कार होना है। इस सत्कार का गीन विस्तारपूर्वक

१७—धहु के, १८—लिवडम्रा, १६—जॉतऐं।
२०—मर्रिकें बैठे इरिजू देहरी।
२१—यहाँ से दो पंक्तियाँ उक्त गीत में भड़ी है।
२२—एरी रुकिमिनि, २३—करट।
२४—तुम्हरे, २५—लिवडमा।
२५—ए राजा बिड्रोनु कैणे सिक्तार।
२६—स्ठिनु राजा कैसें मनावने।
२७—ऐ।

२६—कडी कहीं एक पंक्त श्रीर मिलती है: 'ए मैंना खोखो क्यों न मैं मन किनार, कॅंग्रेंट अनहुति घर कूँ खाइये।

# नजलोक साहित्य का अध्ययन ]

वर्णन करता है। हरि के साथ उसे हरि की गोपी को सोने का आवसर भी मिलता है, पर प्रातः उठ कर देखती है कि कृष्ण लुप्त हो चुके हैं— गीन इस प्रकार है:

' ऊँचौ रे चौरौ चौकड़ी हींगुर दोरी ऐ ब्यारि तुलसी की विरुला आदर ऐ जे हर आए पांहुने कहा लै रे आदर लेंड चन्दन चोकी डारूँ बैठना दूध पखारूँगी पाँइ। तुलसी कौ॰

त्राले गीले गेहूँ रे पिसाऊँ भलकतु आमें चून गाढ़े से कपड़े छनामती घूँ सनु कनिक मड़ामती लप मन्प पुरिया पुवामती घीत्र में लेंती मकोरि। तुलसी कौ॰ विश्र में माखी परि गई पापर लगि गौ दोस्। तुलसी कौ० घित्र में ते माखी लै लई पापर लीए फटकारि सोरन थार परोसती दही ऐ कटेंमा भूरी भैंसि मोरछलीन को बीजना गढ़ मथुरा की थार । तुलसी कौ० जेंश्री जसोदा के लाड़िले, श्रॅचरन ढोरूँगी ब्यारि जिंए रे जूठे उठि चले सोइबे कूँ ठौर बताइ कँची ऋटरिया ईंट की दिवल बरै छिछित्राइ। तुलसी कौ० सोमत सौए द्वे जनै, धरि गलबङ्याँ हाथ। सोमत सोए द्वै जने, जागि परूँ ती हत नाँइ। तुलसी कौ० जौ हरि ऐसी जानती, ऋँगना में वमती खजूरि। ग्वा पै चढ़ि हरि जू ऐ देखती, लगते बसत ऐं के दूरि। तुलसी को॰ जो मोइ गावै सुधारि कें, ब्वाकी सदा सुघरी होइ जो मोइ गावै बिगारि कें, ब्वा की सदा बिगरी होइ। तुलसी कौं

रतजगे के गीतों की यह साधारण रूप-रेखा यहां देदी गयी है। यों तो इस अवसर पर अगिएत गीत होते हैं; पर उनमें से प्रमुख यहाँ दिये गये हैं। ये प्रायः गीत सर्वत्र प्रचलित हैं। रतजगे के इन गीतों के उपरान्त विशेष अवसरों के फिर कुछ ही विशेष गीत मिलते हैं। तेल, हरदी, मरुअट, आरता ये अनुष्ठान प्रायः प्रतिदिन ही बरात चलने के समय तक होते रहते हैं। इनमें तीन बातों का उल्लेख रहता है, तेल, हरदी, मरुअट आदि वस्तु कैसी है ? इसमें संदेह नहीं रह सकता कि यह लोक-कवि उस वस्तु को अपनी ज्ञान-सीमा के अनुसार सर्वोत्तम बतायेगा। तेल एक चमेली का है, लहरा हरदी ( चमारों के एक गीत में ) है। दूसरी बात यह कि कान लगा रहा है ? तीसरे किस के लगा रहा है ? बहुधा लगाने वालों के तो नाम अथवा नाते दिये जाते हैं, जिस के लगाया जाता है उसका भी नाम लिया जाता है। पर इस में बहुधा प्रतीक-नामों से काम ले लिया जाता है। वर के प्रतीक बहुधा राम या कृष्ण होते हैं: कभी कभी लद्मण भी आ जाते हैं। कहीं कहीं नोता या शुक या सुश्रना भी इनी उपयोग में त्राता है। इसके साथ ही इन गीतों में भूषा की वस्तुत्रों का भी उल्लेख होता है।

'लाड़ी' विवाह के विविध गीतों में से एक विशेष गीत है। लाड़ी एक नहीं अनेक हैं। इनका प्रधान विषय है 'वरनी' का वर्णन। वरनी' का वर्णन विविध रुपों में किया गया है। कुछ में वर-वरनी का पूर्वोनुराग भी है। वरनी बाबा की 'फुलवार' में फूल बीनने जाती है। साजन का लड़का आकर उसे पिछोरा में हुँक लेता है। यहीं वरनी कहतो है बिना विवाह हुए नहीं चल्ंगी। इसी संबंध में वह अनेकां वैवाहिक संस्कारों का नाम ले देती है—"जब मेरी धर को बाबुल लगुन सँजोवे तब रे चल्ंतरे साथ रे"। कहीं यह 'लाड़ों' (वरनी) पिता के छज्जे पर बैठी केसरिया वर की बाट जोह रही है। कहीं शिव-पारवती के विवाह का व्यंग्य-वर्णन आ जाता है "गोरी रूप सरूप भिखारी कें चौं दई"। किसी गीत में लाड़ी के रूप सरूप का वर्णन है: "कैनोरं लाड़ी गढ़ी रे सुनार्रं के सांचे में ढारिये।" वरनी कहीं कहीं तो इतनी स्पष्टवादिमी हो गयी है कि गर्व से

बाबा ताऊ से कहती है कि "ए सोने की कुढ़िल गढ़ाओं मेरे बाबा ताऊ तेरे सजन पयारेंगे पाँय।" कहीं लाड़ी के हीरा-पत्ना जड़े वूँ बढ़ का उल्लेख है, कहीं लोंगों के गर्लाचे का, जो इत्र की सुगन्य से सुवास्तित है। कहीं लाड़ों के त्राप्त्रणां और शृक्षार की बहार का। कहीं लाड़ों के लिए वर हूँ ढने की परंशानी का चित्र है। मा अथवा हाड़ी का अपनी लाड़ों के लिए सोह भी कम नहीं मिलता। कहीं तो वह कहती है जुआ में सब हार लिया ठीक रहा, पर मेरी बेटी क्यों हारी। एक में वह कहती है "ये लाड़ों सोइ चहुत ही प्यारी कहों तो राखूँ दुबकाइकें।" वरनी के लिए वर ढूँ ढने की विकलता में बाबा को नींद नहीं आती। वरनो थाबा से कहती है—बाबा सुधड़ वर ढूँ ढना, "चन्दा से वरु ऊजरे तरेया वरु भिलमिले, उनकी प्रेम मुरिक रहीं जुलफ, सुबड़ वरु ढूँ ढ्यों।' वरनी लाड़ी को यह भी चिन्ता है कि यहाँ तो चारों और आम, महुआ, खजूर के पेड़ हैं दूल्हा कैसे आयेगा? उसे आश्वासन दिया जाता है कि ये सब कटवा दियं जायँगे। एक गीत यह है:

"तिहारों तो बाबुल सँकरों गिरारों भेरी सौंदल हथिनी लुभ्याइगी क्र अपनों गिरारों लाड़ों फेर चिनाऊँ चन्दन करूँ छिड़काब तेरी सौंदल हथिनी यों समाइगी।"

इस गीत का एक रूप यह भी मिलता है—
ितिहारों तो दगरों बाबा सँकरों ऐ
मेरी हथिनी को दलन समाइऐ
दगरों तो बेटी मेरी फेरि चिनाऊँ
तिहारी हथिनी को दलहु समाइए
जाप बैठिकें वरना आमें

उनको दल न समाइए। ..... आदि।

त्रिवाह के अवसर पर जो स्त्रियाँ या महमान वर पर आती हैं, वह यही गीत गाती हुई घर में प्रवेश करती हैं।

लाड़ी या वरनी की भाँति ही वरना के गीत होते हैं। ये वरना कहलाते हैं। ये भी कितने ही हैं। इनमें कहीं तो वरने के रूप-रङ्ग,

<sup>&</sup>lt; स्पष्ट हो यह भूत है। यहाँ 'न क्षुमाहमां' पाठ होगा ।

नाज-नखरे का वर्णन मिलता है, कहीं उसके वस्त्र-आभूषणों का उसके सिर पर ककरेजी चीरा, पेचों में हीरा-पन्ना, कान में सच्चे मोती, बालों में हीरा-पन्ना, गले में सोने का तोड़ा, हाथों में सोने का खड़ आ, कंकण, अङ्ग में केसरिया जामा, पैरों में मखमल की जूती, कर में नीला घोड़ा, साथ में भाइयों की जोड़ी, यह है उसकी एक भाँकी। कहीं वरना से वरनी की बड़ी बड़ी माँगें हैं—वरना फूल बीन लाना, सन्दल लाना, तवाइफ लाना, आभूषण लाना;—कहीं वरना बागों में बाज उड़ा रहा है; कहीं वरना भागा जाता है, लोगों से पुकार कर कहा जा रहा है पकड़ना। यह किसी की ढाल-तलवार ले गया है, किसी की चूँदरी लेगया है;—कहीं वरना की गृही चोटों के सौन्दर्य का वर्णन है। किसी गीत में वरनी वरना की गिलिशों में चन्दन छिड़कने को प्रस्तुत है। एक गीत में वरना से वरनी कहती है कि तुम्हारे घर में किसी का भरोसा नहीं। इस प्रकार 'वरना' गीतों में विविध भाव हैं।

ं इन गीतों के साथ 'सेहरा' तथा 'घोड़ी' भी गाये जाते हैं। 'सेहरा' तो मुकुट (मौर) वाँघने के समय होता है। अथवा 'घुड़चढ़ी' के समय। 'घोड़ी' के गीत भी, विविध हैं। एक में घोड़ी नरवरगढ़ से आयी है। उसकी चाल सुन्दर है। उसकी विविध आवश्यकताओं का उल्लेख है—गीत यों है:

घोड़ी जरवरगढ़ से आई लाल। बाके बाबा रहस बुलाई लाल॥

घोड़ी की चाल सुहावनी ।

घोड़ी बँधी उसारे । बारे वरना की सेज तिवारे ॥

घोड़ी की चाल सुहावनी ॥

घोड़ी घूँघुरियाँ ररकावे । बारे बरना चाव छुड़ावे ॥

घोड़ी की चाल सुहावनी।

दोसौ सत्तरह

# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

घोड़ी माँगे अगारी पिछारी। बाके बाबा बट नहिं जानें लाल।।

घोड़ी की चाल सुहावनी ॥ ग्रेडी माँगै चना की टार्ने।

घोड़ी माँगै चना कौ दानों। बाकी दादी दर नहीं जानें लाल।।

घोड़ी की चाल सुहावनी।।

किसी में बिद्कनी घोड़ी का उल्लेख है, रंग भरी घोड़ी भी श्रायी है, घोड़ी कैसे श्रायी, कैसे खरीदी, किस से उसका सत्कार हुआ—"घोड़ी नीरुंगो नागर पान चना के खेत में। घोड़ी हरी ऐ चना की दारि कटोरा दूध के।"

बारौठी के गीतों में प्रायः गाली होती है, जिसमें या तो कारी माता के गोरे पुत्र की समस्या खड़ी की जाती है, या बूढ़े वर का उल्लेख होता है, या वर के स्वयं काले होने का। कुछ गीतों में बारौठी पर दिये गये साम न की भी सूची दी जाती है।

भाँवर के गीतों में से पट्टे पर बैठने के गीत में शुक को संबा-धन करके कहा गया है हरे हरे बोलो, लाड़ी चौक पर बैठी है। फिर क्या क्या तय्यारी की गयी हैं इसका भी वर्णन कर दिया जाता है। भाँवर के समय के एक गीत में हरे गोबर से व्याँगन लीपा मया है, मोतियों के चौक परे गये हैं, ऋमृतघट लाकर मरुए की डार रखी गथी है। लोंगों से गूँथ कर पावन माँदवा (मंडप) तय्यार हुआ है। वहाँ सीता-राम की भाँवरें पड़ रही हैं।

'कंकन गाँठि खुलै हित नाएँ, सिखयाँ हँसे दे दे तारी। कंकन गाँठि खुलै हित नांइ एक माइ दुऐ बाप'॥

कहीं कहीं कंकण वर के घर पहुँच कर खुलता है। यहाँ भाँवरों के समय ही खोलने का उल्लेख हुआ है।

भाँवर पड़ते समय प्रति पद पर गीत में यह संकेत किया जाता है:

"मेरी पहली भाँवरि ऐ तौऊ बेटी बाप की ।"

इसी प्रकार छटी भाँवरों तक कहा जाता है। गिनती छह तक हो जाने पर, सातवीं भाँवर पर कहा जाता है:

#### दोसौ अठारह

### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन

ंगिरी सतई भामरि ऐ भई बेटी सुसर की'।

घीत्रावाती के गीत में तो गालो ही रहती है। यथार्थ में विवाह में 'गूजी' का साम्राज्य रहता है। ये गालियाँ व्यंग-पूर्ण सा होती हैं। अर्थ-गंभीर भी, रलील भी और अरलील भी। ये गालियाँ प्रायः सभी अवसरों पर गायी जाती हैं। पर भोजनों के समय इनका विशेष ज्ययोग होता है। ज्योंनार भी एक गीत है। यह भी भोजनों के समय गाया जाता है। ज्योंनार में भी गाली हो सकती है। गाली का व्यंग-रूप तो वह है जिसमें अभिप्रायः तो प्रशंसा का होता है पर पूर्व पुरुषों की बुराई स्पष्ट शब्दों में कही जाती है—उदाहरण के लिए की यह 'गारी' ली जा संकती है जो कृष्ण-बलराम को दी गयी है।

### गारी

तुम सुनौ कृस्न बलराम, हमारी गारी प्रेम भरी, मथुरा में हरि जनम भयौ घूमे पहरेदार। लागे तारे खूटि गए ऐं ५ हुँचे पल्ली पार, धन्नि तिहारी जननी कूं!

पाँच बरस के भए ऋस्नजी कौतुक किए अनेक, लूटि लूटि कें माखन खाए राखी अपनी टेक! करी कळू अच्छी करनी।

भूत्रा तिहारी कुन्ती कहिएँ कहिएँ रूप त्रपार, क्यारी नें तो लाला जायो निकरी ऐ सीति छिनारि। हमारी गारी प्रेम भरी।।

भैना तिहारी सुभद्रा किह्ए किए क्य अपार, क्वारी अर्जुन संग सिधारी, निकरी ऐ सौति छिनारि। हमारी गारी प्रेम भरी।।

रूप देखि हम सबुई सुखी भए कुंडलिपुर को नारि, संग द्वारिका इमकूँ ले चली, ले चली <u>घासीर म ।</u> हमारी गारी प्रेम भरी॥

#### दोसी उन्नीस

# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

ऋर्थ-गम्भीर वे गालियाँ हैं, जिनमें 'गाली' जैसी कोई वस्तु नहीं मिलती केवल गाली की तर्ज होती है, और गायी भी गाली के ऋवसर पर जाती है। ऐसी गालियों में या तो उपदेश, या कोई आध्या-त्मिक निरूपण रहता है। ऐसी एक गाली उदाहरण के लिए यहाँ दी जाती है, यह कबीर के नाम की छाप से युक्त है। इसमें शरीर को महल का रूपक दिया गया है, और ईश्वर-प्राप्ति के लिए सुरत के उप-योग की बात कही गयी है।

गारी-

महलाइति उजरीं रे, मुडेली जाकी अजब बनी भीतर मैली बाहर उजरी महलाइति जाको नाम श्रीच बीच जामें छिके मरोका चमड़े की है रह्यों काम भरोका जामें नौ रे छिके। सुरति बड़ी चंचल ऐ मन आवे जह जाइ पाँच भूत समिधिन के बेटा छतिया से रहे लिपटाइ बनी रे बोलै होरा की कनी।।महलाइति।। नौ नारी तेरी संग की सहेली जागि रही दिन रैनि सोमत त्राप जगै ना कबऊ विद्घटि जाइ सतसंग जगाएं ते नाँड सील साम्र संतोम्र मुसर ऐ द्या-धरम् देवर जेठू. सत्त की नाव धरम की ऐ बेड़ा, राम लगामें बेड़ा पार। बीच में आपु धनी ॥ श्रमिरत कुत्रा सुरति पनिहारी, भरि भरि लाश्री पनिहारि सत्त की डोरि घरम कौ लोटा, राम लगामें बेड़ा पार बीच में आप धनी। कहँत कबीर सुनौ भाई साधो महलाइति जाकौ नाम जा महलाइति की करौ खोजना उत्तरि भौ सागर पार मड़ेली तेरी अजब बनी ॥

अश्लील गालियों का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। वे अत्यन्त फूहड़ होती हैं। इनमें यौन-संकेतों की भरमार होती है, स्त्री

दोसौ बीस

श्रीर पुरुषों के गुह्य श्रङ्गों श्रीर उनकी क्रियाश्रों तक का निर्लं उल्लेख रहता है। विविध वर्जित सम्बन्धों में सम्बन्ध दिखा कर गाली देना तो साधारण सी बात है। ये सभी जातियों श्रीर सभी वर्गों में मिलती हैं। किन्तु उदाहरण के लिए एक चमारों की गाली यहाँ दी जाती है। यह श्रश्लील नहीं, व्यंग्यपूर्ण है, पर ब्याज निन्दा नहीं।

गोरी के महल साठि गज ऊँचे रिसया कैसें जावेगों मारि मारि चन्टी रिसया चिंद गए जाइ छए जोवन पे। चारों ओर पलँग के डोलें, सोइ गई सोरिठ प्यांरी। राम० चतुर आँक अंचर पे लिखि दए स्रिति लिखि दई न्यारी। भयो सबेरों सोरिठ जागी जल को लोटा लाई रिगड़ि रिगड़ि दारी मुखड़ा पोंछे अंचर ते मुख पोंछें के कोई धिस गयों, के कोई छिल गयों, के कोई छिलया ले जाइग मेरे महल में ऐंड़ी न छेंड़ी कहाँ हैकें घुसि आयों। राम रंग बरसेंगों

माँडवे के नीचे जब दावत होती है तो कहीं कहीं 'करवितया' नाम की गाली गायी जाती है। वह करवितया यों है:—

करविलया—[ माढ्वे की पाँति के समय का ]

करविलया री करविलया जे कौन बड़े की ऐ पाँति महोबरि मेरी करबिलया ए बो कौन स मानिक पाँति महोबरि मेरी करबिलया बसुदेव बड़े की ऐ पाँति महोबरि मेरी करबिलया श्रजु न मानिक पाँति महोबरि मेरी करबिलया श्रजु न सानिक पाँति महोबरि मेरी करबिलया कौनें सोहै करबिलया रे करबिलया कुस्न के हाथ सोहै करबिलया रे करबिलया

दौसौ इकीस

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

बूरों परोसे करबिलया सागु परोसे करबिलया ना जानूँ रे जे कौन बड़े की ऐ पाँति ए बे भैया बैठे गोंछ मरोरे पतिरं परिंगे श्रोरन छोरे भैया बैठे कुहनिन जोरि भैया जैयें गोंछ मरोरि

इन विधानों के उपरान्त विवाह में होने वाले सांस्कारिक गीत बहुत नहीं रहते। उनमें भी प्रायः संस्कारों का स्थूल उल्लेख रहता है। क्या संस्कार है, कौन करा रहा है, कैसे कर रहा यही दो तीन बातें इन गीतों में साधारणतः मिलती हैं। पलका के गीत में जौ बोने का गीत प्रधान है, इसमें मण्डप के दान की वही प्रशंसा है जो गंगा में स्नान की। यह गीत इस प्रकार है:—

(पिलका होने वे समय का गीत)

माइलि हात गड़जरा सोहै, बाबुल कुस की डारन हो। दादी हात गड़जरा सोहै, बाबा कुस की डारन हो। ।। अध्या मड़हे तर तो जो बन्नो, भई ऐ धरम की बारन हो। काए के कारन जो वए, काए कूँ हरे हरे बाँस।। धर्म के कारन जो वए, बेटी को लीयो कन्यादान। मड़ए कुँ हरे हरे बाँस, जा कारन बाँस बबाइऐ।। मड़ए के नीचे गंग। बहाँति ऐ, नहायी जाय तो नहायले रे धरमी। बेटी चर्ली घर न्नापने।

बिदा करते समय का गीत मार्मिक है। उसमें बिदा होती लड़की पिता, भाई तथा माँ की विविध द्रावक मनोवृत्तियों का चित्र दिया गया है। वह गीत भी यहाँ पूरा उद्धृत करना उचित होगा—

िक कहीं कहीं ये पंक्तियाँ भी मिलती हैं:—
"बीभ की दान जमेया ऐ दीजी।
गाह की दान परोहित की की नाम्में

दोसों बाईस

और रे कौरे गुड़िया आं छोड़ी। रोमत छोड़ी सहेलीरी॥ श्रपने बबुल को देस छोड़्यौ। श्रपने सुसर के साथ चःली।। लेड बावुल घर त्रापनो । ह्योटे विरन पकरयो रथ को डंडा।। हमरी बहन कहाँ जाइ। छोड़ों बिरन मेरे रथ कौऊ डंडा ॥ अपनी पराएे पराई अपनों। जे कलिजुग व्यौहार ॥ फिर चौंन बोलै दारी सौंन चिरैया देखूँ बबुल को देसु श्रपनौ कुदुम लै उतरूँगी बाबुल तिहारी नगर सूध्सु बसी छित्रर पनारि घर बाबुल आये माइल आई. माहे पै चित्र जाइ। फिटि फिट रे मेरे हिया वज्जुर के धीत्ररि जमैया तौ गयौ घररी रित्यौ, ऋँगना रित्यौ, मेरी सब दुख रिति गयौ पेद्र में हा फिर नहिं जनमुङ्गी धीत्र मेरी धीऋरि जमैया लै गयौ। मेरौ घरुरी भरयौ, श्राँगना भरयौ मेरी सबु सुख भरि गयी खेत। मेरी बेटा बहुए लै आइऐ मैंतौ नित उठ जनम्ंगी पूत मेरी बेटा बहुए ले आइए

इन गीतों के साथ विवाह के गीतों की रूप-रेखा स्पष्ट हो जाती है। इन गीतों के साथ 'खेल के गीत' भी अगिएत हैं। उन गीतों में

### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

फोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती। विविध विषयां पर ये गीत रहते हैं। नई तर्ज और नए विषय इसमें रह सकते हैं। खड़ी बोली के नए गीत भी खेल के गीतों में सम्मिलित किए जाते हैं। एक गीत में है:

> नई रे रसम बड़ी चलने लगी है। पहले जमाने में कुर्ता फित्री। कमीजों पे सूटर मुकाने लगी है।

इस प्रकार नई फैरान और पुरानी फैरान का अन्तर स्पष्ट कर दिया गया है। किसी में पित से प्रथक हो जाने की प्रार्थना है, किसी में विविध पदार्थों और वरतुओं के उपयोग करने की है। राहर से कुछ वस्तुएँ मँगत्राने का भी उल्लेख मिलेगा। तात्पर्य यह है कि इन गीतों में विवाह संबंधी वर-कन्या विषयक बातों के अतिरिक्त अन्य स्त्री-मनोरथों के चित्र भी मिलते हैं। इन्हीं में कथा-प्रधान गीत भी गाये जा सकते हैं। खेल के गीतों में कोई भी गीत स्थान पा सकता है। इन खेल के गीतों में से एक कथा-प्रधान गीत जो प्रसिद्ध 'पूरनमल' की प्रचलित कथा से संबंधित है, यहाँ देना ठीक होगा। पूरनमल के पिता ने एक नया विवाह किया था वह नई मा पूरनमल पर मोहित हो गई। पूरनमल कैसे उसके समन्न पहुँचे इस घटना का उल्लेख करते हुए यह गीत आरम्भ होता है:

#### पूरनमल-

नई नई गेंद मेरें किलें मारी
सुनि बाँदी री! सो चढ़ि कोठे पै देखि
किलें मारी जे नई नई गेंद मेरें किलें मारी
सुनि रानी री! तिहारी सौति के लाल
उन्नें मारी, नई नई गेंद उन्नें मारी
सुनि बाँदी री! महलन लेंड बुलाइ,
कि पूलूँ बाते सबु बतियाँ
सो नई नई गेंद मेरें किलें मारी
सुनि लाला रे! महलन जल्दी आओ

दोसी चौबीस

## [ संस्कारों के गीत

तुमें तुमारी मौंसी बुलावे सो नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। सुनि बांदी री आले गीले गेहूँग पिसाइ करिंगे जिनकी महमानी गेंद किलें मारी। सनि बाँदी री के लबभवी पुरियाँ सिकाइ सो लडुआ बाँघी री नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। सुनि बाँदी री धई ऐ कटैमा भूरी भैंसि कौ ब्रौ परसौ जी! सुनि बाँदी री के सोरन थार मँगाइ कराऊँ जिनकी महमानी सो नई नई गेंद किन्नें मारी। सनि लाला रे! भटपट भोजन करि लेख श्रॅंचरा ते ढोक्ट तिहारी ब्यारि सो नई नई गेंद किन्नें मारी। सनि बाँदी री क अन्दर सेज विछाइ करूँ जाकी सन राजी। सनि मौसी री क ऐसे बचन मित बौते लगै मेरी महतारी सनि मौसी री लगै धरम की माइ महल ते भाजूँ री सुनि बांदी री के राजा कूँ बेगि बुलाइ कराऊँ जाकी गल फाँसी सनि रानी री क राजा कचहरी के बीच कहूँगी कहा जाइकें री सो नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। लोहे के पिंजरा बैठ्यौ एक सुत्रना हौलें हौलें सुनि रह्यो बात बाँदी भजि कचहरीनु जाड

दोसौ पश्चीस

# वजाोक साहित्य का अध्ययन ]

चलौ राजा जलदी ते सुनि बाँदी री मेरी ऋँगिया चोली ऐ डारौ फारि मेरे बारन देउ बखेरि सुनि बाँदी री ! तेरी खाल काढ़ि भुस भरवाऊँ षताऊँ सोई करियो री। सनि रानी री ! के राजा महलन आये कही कहा बातें री। सुनि राजा तेरी पूतु दिमानी करी ऐ मेरी बेइजती सो नई नई गेंद मेरें उन्नें मारी। सनि राजा रे के सूरी देउ चढवाइ करूँगी जबई भोजनियाँ सनि राजा रे अब सुत्रना बोल सुनाइ लगतु मोइ डरू भारी सो नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। सुनि बाँदी री जल्लादन लेंड बुलाइ कुमर को देखूँ नांइ मुख करी ऐ जानें मेरी ख्वारी सो नई नई गेंद मेरें किन्नें मारी। सुनि बाँदी री जल्दी ते देउ चढवाइ करी ऐ मेरी बड़ी ख्वारी। सो नई नई गेंद मेरे किन्नें मारी। २—सुनि बाँदी री पिंजरा से लेड निकारि श्री साँची बात ऐ दऊँ बताइ सो नई नई गेंद जाकें किन्नें मारी। सुनि बाँदी री के उड़ि सुअना महलन बिच बेठ्यो राजा ऐ लेख बुलाइ करूँगी ब्वाते सब बतियाँ सो गेंद इनके किल्ले मारी। बाँदी चुपकें ते लाई बुलाइ महलत लै गई चढाइ

# संस्कारों के गीत ]

सो नई-नई गेंद जाकें कौनें मारी। सुनि राजा रे ! तोता तुमें बुलावै रानी न सुनि पावै रे सुनि राजा रे तिरिया की बातन आवे सत्त तैनें कैसें जानी ? नई नई गेंद् जाकें किन्नें मारी। सुनि सुत्रना रे दाख चिरोंजी दऊँ चुगवाइ साँची देउ बताइ सो गेंद जाके कौने मारी। सुनि राजा रे! तेरे पिछवारे चोकु गेंद सबु खेलत ऐं सो नई नई गेंद्र जाकें कौनें मारी। सुनि राजा रे ! रानी ठाड़ीं महलन के बीच सो राजा रे! मारयौ टोल गेंद में सो श्राँगन श्राइ परी सो नई नई गेंद जाकें कौनें मारी। सुनि राजा रे के बाँदी दई भजाइ पूरनमल महलनु लियो बुलाइ सुनि राजा रे जानें लई रसोई तपवाइ थार लगवाइ दिए सुनि राजा रे जानें ऋँचरा ते ढोरी ब्वाकी ब्यारि सुनि राजा रे जानें सेज लई बिछवाइ करी ऐ ब्वाकी भौतु ख्वारी। सुनि राजा रे तेरौ कुमरु सतवादी लगे मेरो महतारी सुनि राजा रे बाँदी दई भजाइ राजा ऐ लाख्रौ लिबाइ। सुनि राजा रे जानें हाथई कौतक लिए बनाइ पूरनमल दोस लगाइबे कूँ सो नई नई गेंद जाकें कौनें मारी।

दोसौ सत्ताईस

# वजलोंक साहित्य का श्रध्ययन ]

सुनि राजा रे हुकम ऐ वापिस लेड कहि रहीं कराऊँ तेरे गल फाँसी। सुनि तोता रे सोने मढ़ाऊँ तेरी चौंचि रूपे मढ़ाऊँ तेरी पाँउरिया सनि तोता रे सौने की पिंजरा गढ़ाउँ चुगाऊँ तोइ दाखरिया गेंद जाकें नाँइ मारी। तेंनें मेरी बंसु बचायी, बोलि रह्यो सतु बानी गेंद जाकें नांइ मारी। सुनि तोता रे पूरनमलु जती कहावै दोसु जानें लगवायौ गेंद् जाकें नॉइ मारी। स्रिन तोता रे पिंजरा लै नियौ हात पहलें तो बाँदी ऐ मरवाऊ सुनि बाँदी री ! खाल काढ़ि तेरें भुस भरवाऊँ भूँ ठ तू चों बोली चाँइ राजा मारो चाँइ राजा छोड़ो लगै मोइ डरू भारी गेंद जाकें नाँइ मारी सुनि राजा रे तोता की बानो सबु साँची हमारी सबु भूँठी पूरनमलु कच्ची दूध दूध में जामनु दीयौ सुनि बाँदी री तेरे बचन परमाए तेरी जानि ऐ दुंगो बकसि गेंद जाकें नाँइ मारी सुनि बाँदी री सो नगर ऐ लेड बुलाइ बताऊँ जाकी सब बतियाँ सुनि राजा जी के महलन जास्री उतरि

दोस्रो अट्टाइस

बुलाऊँ मैं तौ सब नर-नारी गेंद जाकें नाँइ मारी सुनि राजा जी ! ठाड़े दुआरे लोग हुकमु सुनात्री जी ! हात जोरि कें राजा बोले-परियों मो पे स्रोखा भारी गेंद जाकें नाँइ मारी मेरी कुमरु गेंद जो खेलै महलनु आइ गई गेंद गेंद जाकें नाँइ मारी। कुमर मेरी महलनु लियो बुलाइ करी ऐ खातरि भारी। गेंद् जाकें नाँइ मारी। मेरी कुमर सतवादी, उलटी दोस लगावै गेंद् जाकें नाँइ मारी। भाई कचहरी ते लीयो बुलवाइ बनावै मोते भूँ ठो बतियाँ सुनि राजा रे तेरी कुमरु दिमानी करी ऐ महलन जोरी। गेंद जाकें नाइ मारी। सुनियों नर और नारी करावै मोपै गल फाँसी इक तोता पिंजरा बिच बैठ्यौ, हुकमु सूली को दे दीयो, गेंद जाकें नाँइ मारी। उड़ि सुत्राना महलन विच बैठ्यो सुनाई साँची बानी। गेंद जाकें नौंइ मारी। जानें दीयों ऐ बंसु बहोरि, गैंद जाकें नाँइ मारी।

दोसौ उन्तीस

# वजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

भाई जल्लादनु लेंड बुलाइ, नैंन जाके मँगवाऊँ। बन बिच देंड मरबाइ, गेंद जाकें नाँइ मारी। सुनियों नर श्रीर जारि दोसु मोइ मति दीजों।

यह 'पूरनमल' की कथा को बहुत संतेप में ही समाप्त कर देता है। 'पूरनमल' से असंतुष्ट होकर उसकी विमाता ने उसे फाँसी की आज्ञा दिलायी, पर प्रत्यच दृष्टा तोते ने समस्त बात सच-सच बताकर रहस्य खोल दिया, और पूरनमल को बचा लिया। यह घटना साधारणतः लोक-प्रचलित 'पूरनमल' की कहानी से भिन्न है। लोक-प्रचलित कहानी के साधारण रूप में पूरनमल को कूंए में उलवा दिया गया है। फिर गुरु गोरखनाथ आकर उसे जीवित करते हैं, और वह उनका भक्त हो जाता है। इस खेल के गीत में किव वहाँ तक नहीं गया, तोते के द्वारा रहस्य-उद्घाटन करके उसने पूरनमल को बचा दिया है।

यहाँ एक और गीत देने का लोभ-संवरण नहीं होता। यह गीत कृष्ण के छल का है, और साधारणतः यह 'छद्म' भी खेल के गीतों में गाया जाता है।

सासुलि रोके, बहू हठीली, दिध बेचन मित जाइ गूजरी।
सिर पे घड़ा, घड़ा पे गगरी, दिध बेचन निकरी गूजरी।
गोछल बेचि महाबन बेची, मथुरा बेची सबु नगरी।
बीच में कान्हा गोएँ चरामें गिह लई बाँह सम्हिर कें जी।
तोरि लाश्रो पत्ता, बनाइ लेड दौंना मीठो दही चखाइ दुऊँ जो।
डार डार पे कान्हा डोल्यो एकु पात निहं पायो जी।
तोरि लायो पत्ता, बनाइ लायो दौंना, मीठो दही चखाइ गई जी।
साँम भई दिन गयो मुँदन कूँ, कान्हा नें गोएँ हाँकि दीनी जी।
साँम भई दिन गयो मुँदन कूँ, कान्हा नें तन-मन डारयो जी।
स्टी सी खाट, पुराने से बन्दन, श्रोढ़ि लई पीतम सारी
माइ जसोदा न्यों उठ बोली श्राजु कुमरु मेरे कहाँ रहे जी।
हूँ दृति हूँ दृति गई खिरक में, खिरकनु कान्हा सोइ रहे जी।
के बेटा तोई जुर ते जाड़ो के तेरी दूखें पींड़री।

नांइ मैया मोइ जुरते जाड़ो, नांइ दूखें मेरी पींड़री। अपने कान्हा कूँ चारि बिहाइ दऊँ, द्वै गोरी द्वै कारी जी। च।रिनु काटि कुत्रा में दे दे मेरी मनु लैगई बुही गुजरी। ढूँढ़त ढूँढ़त कान्हा पहुँचे गुजरी के जे देसनु जी। मेरी बहिन ते न्यों जाइ कहियौ, द्वार पे ठाड़ी तेरी बेंदुली। नाँइ मामा की नांइ फूफी की बहिन कहाँ ते आई जी। चलौ बहिन दोनों हिलिमिलि लिंगे, मिलिलें दोऊ मैंना जी। कहँत सुनत भैना लाज लगति ऐ, रोजु तेरी भैंना मरदानों। छोटी सीनें भैंना पौहे घेरे, रोजु बहिन मेरी मरदानी। चलौ बहिन दोऊ हतमुख धोवें, धौमें दोऊ भैंना जी । कहँत सुनत भैंना लाज लगति ऐ पाँइ बहिन तेरे मरदाने। छोटी सी भैंना विधवा है गई, पाँय बहिन मेरे मरदाने । चलौ बहिन दोऊ रोटी जैमें, जैमें दोऊ भैंना जी। कहँत सुनत भेंना लाज लगित ऐ कौर भेंन तेरी मरदानी। छोटी सी की मैया मरि गई, सिख न दई काऊ औरन नें। जीजा की खाट खिरक में लै दै दोऊ भैंना सोमिंगे। श्राधी सी राति पहर को तरको कान्हा नें छल बलु खेल्यो रे। जो कान्हा तुम छल बलु खेलों करि लेउ मोर श्रॅंधारयों जी। चन्दा तौ सिरहाने रिख लेड सूरज रख लेड पाँइत जी।

विवाह के संस्कारों के गीतों और वार्त्ताओं का यह वर्णन यहाँ समाप्त होता है।

मृत में अन्य संस्कारों के लिए विशेष गीतों का प्रचलन नहीं है। ऊपर जिन गोतों का उल्लेख हुआ है, माँगलिक अवसरों पर उन्हीं का उपयोग हो जाता है।

मृत्यु-संस्कार एक विशेष संस्कार है, जो मनुष्य जीवन का श्रन्तिम संस्कार है। यह विषाद :श्रीर शोक. का श्रवसर होता है, बहुधा। जब किसी श्रत्यन्त बृद्ध की मृत्यु होती है, तो यह इतने दु:ख का श्रवसर नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली समका जाता है श्रीर उसका विमान निकाला जाता है।

# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

ऐसे अवसर पर साधरणतः गीतों का विधान नहीं मिलता। पर बज में ही चतुर्वेदियों में मृत्यु के अवसर पर जो स्त्रियों का रुद्रन होता है, वह संगीत-गित के साथ होता है। संगीत-गित का अभिप्रायः किसी वाद्य-यंत्र के साथ होने का नहीं है। इस रुद्रन में भी एक लय मिलती है, और अभिप्रायः भी होता है। इसमें प्रायः मृत पुरुष के विविध प्रिय पदार्थों का नाम ले-लेकर शोक प्रकट किया जाता है। सामाजिक रूप से मृत्यु के अवसर पर इस प्रकार लय से सधा हुआ, संगीत जैसा रुद्रन अन्यत्र नहीं मिलता। और और जगहों में समस्त संस्कार विषाद की छांया में होता है। हाँ अन्त में कहीं-कहीं कोई गीत भी गा लिया जाता है। ऐसा एक गीत है:—

#### मर्ग-गीत

काए के कारन जो बए, और काहे के हरे हरे बाँस।

हिर रे किसन कैसें तिरयऔ।

लाला धरम के कारन जो बए, मरन के काजें हरे हरे बाँस।

हिर रे किसन कैसें तिरयऔ।

बेटीन ब्याही आपनी, मढ़हे न लीयों कन्यादान।

हिर रे किसन कैसें तिरयऔ।

साजन न मुलमे द्वार,

हिर रे किसन कैसें तिरयऔ।

काए के कारन गऊ दई, काए के दीए गड दान।

हिर रे किसन कैसें तिरयऔ।

पार के काजे गऊ दई', और तरन कूँ दए गऊ दान।

हिर रे किसन कैसें तिरयऔ।

मृत्यु के समय के विधि-विधान में भी विशेष लौकिक तत्व नहीं होता। बात सीधी है। शोक में ऐसी विधियों के लिए कोई स्थान कहाँ हो सकता है ? इस अवसर की रीतियाँ सूदम और सरल होती हैं। इनका संद्रिप्त विवरण यों है:—

## दोसौ बत्तीस

मृत्यु सुहागिल स्त्री की -

१-मरते ही-

१-महँदी

२-हरी चूड़ी

३-वंदी-ईगुर

४—नथ ४—चूँदरी

लाए जाते हैं। इन सबसे उसका शृङ्गार किया जाता है। काँसे के विद्धुत्रा पहनाए जाते हैं। चूँदरी उपर डालते हैं।

२-- ब्राती पर जौ का 'पिएड' बेटा की बहु, सास, या अन्य कोई रखती है। एक पैसा भी।

३-यथा सम्भव कोई आभूषण नहीं रहने देते, सौभाग्य के चिन्हों को छोड़ कर।

विधवा की मृत्यु-

१-कोरी धोती पड़वाई जाती है

२-दो चोली उसके बगलों में रखदी जाती हैं।

३-पिंड आगे रखा जाता है।

स्त्री वाले पुरुष की मृत्य-

१-उसकी स्त्री के चूड़ी बीछिया फोड़कर उसके ऊपर रखे जाते हैं।

२-पिंड और पैसा रखते हैं।

३--लँगोटा आदि पहनाते हैं।

बिना स्त्री वाले पुरुष की मृत्यु-

१-लँगोटा ऋादि पहनाते हैं।

२-- ब्राती पर पिंड श्रीर पैसा रखते हैं।

दोसी तेतीस

#### मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

#### गौव बाहर जाकर--

- १-- लाश को उतार कर रखते हैं।
- २—उसकी छाती पर रखे हुए पिंड को निकाल कर फेंक देते हैं।
- ३—यदि उसकी मृत्यु पंचकों में होती है, उसके साथ घर से चाकी की भिर ले जाते हैं। श्रीर गाँव बाहर उसे भी फोड़ जाते हैं।
- ४—जहाँ मुद्दी रखा जाता है वहाँ दो पैसे रख कर चले जाते हैं। इसके बारे में एक विश्वास प्रचलित है कि जमीन मुसलमानों की है। उनका यह कर है।

#### मरघट पर---

- १-मरघट पर जाकर लाश को नहलाते हैं।
- र-चिता चुनकर उस पर मुर्दे को सुला देते हैं।
- 3—उसके शुरीर पर से सब कपड़े उतार लिए जाते हैं श्रीर करडों से उसे दबा देते हैं।
- ४-मा-बाप को बेटा, यदि बेटा न हो तो स्त्री को मालिक दाग देते हैं।
- ४-जमाई को जाने का निषेध है।
- ६—आधी चिता जल चुकने पर लड़का सिर को फोड़ता है। और सिर में घी डालता है।
- ७-जल चुकने पर उस स्थान को नदीं के जल से धोते हैं।
- = उस स्थान पर बाँए हाथ की छोटी उँगली से 'रामं' लिख देते हैं। पैसा रखते हैं।
- ६-फिर दाग देने वाला मृतक को आवाज देता है।
- १०—लौट कर गाँव के पास आकर नीम के पत्ते खाते हैं। कहीं-कहीं जमीन से कंकड़ी उठाकर पीछे को फेंक देते दें।

### दोसी चौतीस

#### धर आकर —

- १—पहले दिन का खाना घर में रखे हुए सामान से नहीं

  अवनता। सब सामान बाजार से खरीदकर लाया जाता है।
  - २—दारा देने वाला व्यक्ति जमीन पर कंबल विछा कर सोया करता है।
  - 3--छोंक और हल्दी डालकर सामान नहीं बन सकता। कड़ाही नहीं चढ़ती (नहान तक), प्रायः छिलकों सहित उद्दे की दाल ही होती है।
- ४—प्रतिदिन पहले गौ-प्रास निकाला जाता है, बाँचे हाथ से। बरक्टा—नहान
  - १—मरने के बाद बृहस्पित अथवा सोमवार को होता है अथवा कुटुम्ब में प्रचलित व्यवहार के अनुसार किसी भी अन्य दिन।
  - २—सब. कुटुम्बी गाँव के बाहर जाकर एक कंबल विछाकर बाल कटवाते हैं।
  - ,३-चने खाए जाते हैं।
    - ४- घर उस दिन कढ़ी, बाजरा, चामर आदि बनाए जाते हैं।
    - अ-बाल कटवा कर पीपर के पेड़ की डाल पर एक घड़ा टाँग देते हैं। उसमें एक छेद करते हैं। रोजाना पानी भरा जाता है।
  - ६- घर आकर सब उसी सामान को खाते हैं।
  - ७- उसी दिन सब स्त्रियाँ नहाने जाती हैं।
  - म्यां स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्य
  - , ६— एक मलरिया में सामान रख कर मृतक को खिलाने उसी पीपल के पास जाते हैं।
  - १० लौटने पर घर उसे थोड़ा बहुत मीठा खिलाते हैं।
  - ११—पहले स्त्रियों के आगे एक एक पत्ता रखा जाता है। उस पर थोड़ा थोड़ा सामान रखा जाता है। उसे पैर से दबा घर के पीछे फेंक आती हैं। इसे पत्ता फाड़ना कहते हैं।

## दोसी पैतीस

# ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

- १२—फिर सभी स्त्री पुरुष खाते हैं। पहला कौर षाँचे हाथ से खाया जाता है।
- १३—बचे सामान को फेंक दिया जाता है। बचाया नहीं जाता सरग छाप--
  - १—कठौटी के नीचे रखते हैं— १-राख: ( छान कर )

२-उई की दाल रांध कर रखते हैं ३-एक रोटी रखते हैं

- २—चार बजे सबेरे मृतक के फटे कपड़े में काले उर्द की दार, गुर की डरी, चून और टका बाँध कर भंगी के यहाँ देने जाते हैं।
- ३ कठोटी के नीचे ऐसा विश्वास है जिस यौनि में जन्म लेता है उसका निशान बन जाता है।
- ४—कभी कभी गरुड़-पुराण की कथा कही जाती है। बाह्यण भोजन—

स्त्रियों के बारह और पुरुषों के १३ दिन पीछे नाइएए भीजन होते हैं अथवा कुटुम्ब में प्रचितत नियमों के अनुसार अन्य किसी दिन।

मृत्यु के समय से नहान (स्नान) के दिन तक श्रशौच माना जाता है। यह श्रशौच या 'सूतक' समस्त कुटुम्ब को लगता है। ऐसे घर में सहानुभूति प्रदर्शन के लिए जो स्त्रियाँ जाती हैं, वे श्रपने घर में प्रवेश करने से पूर्व श्रपने हाथ मुँह घोती हैं, कुल्ला करती हैं, श्रीर कोई वस्तु थोड़ी सी खालेती हैं। तेरहवें या बारहवें दिन, जिस दिन बाह्मग्रा-भोजन होता है, किया (किरिया-करम) की जाती है। यह शास्त्रीय विधान से पंडित कराते हैं। तेरहवीं तक किसी भिखारी को भीख भी नहीं दी जा सकती।

श्रज में प्रमुख संस्कारों के संबंध की लोक-वार्त्ता का यह संश्विप्त परिचय यहाँ समाप्त होता है। इन पर दृष्टि डालने से एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि <u>श्रज</u> में विशेष महत्व जन्म <u>श्रौर विवाह के संस्कारों का ही है</u>। <u>श्रन्य</u> संस्करों की श्रोर उतना ध्यान नहीं। श्रन्य संस्कारों की रूप-रेखा उक्त दो-प्रधान संस्कारों की सामग्री से ही हो जाती है।

इस समस्त लोक-वार्ता में चार स्तर मिलते हैं:

एक—अत्यन्त आदिम अवशेष दो—घरेल् सभ्यता का स्वरूप तीन—पौराणिक गाथाओं की छाप चार—विविध अनुष्ठानों का स्थूल उल्लेख

अत्यन्त आदिम अवशेष इनमें बहुत कम रह गये हैं। एक दो ही ध्यान देने योग्य हैं। जन्म-सम्बन्धी वार्ता में पहले तो 'बै' है। यह 'बै' शब्द ध्यान देने योग्य है। ठीक बचा पैदा होते समय 'बैं' के गीत गाये जाते हैं। प्रश्न यह है कि यह 'वै' क्या है ? लोकवार्त्ता में इसका कोई विशेष उत्तर नहीं मिलता। एक 'वै' के गीत में यह उल्लेख है कि तुम खाली कुम्हार के यहाँ जात्रो, और भरी हमारे यहाँ आत्रो कुम्हार का उल्लेख प्रतीकवत् हुआ है। कुम्हार साधारएतः प्रजापति (परजापित ) भी कहलाता है। कुम्हार ब्रह्मा का प्रतीक है। इस गीत में 'बै' मातृत्व शक्ति का बोधक हो सकता है, जो 'विधाता' से संतान युक्त होकर घर त्राये। लोक-कहानियों में एक 'वैमाता' त्राती है। लोक-वार्त्ता में भी 'वै' माता कही गयी है। श्रबोध-शिशु जब कभी स्वयमेव हँसता है, या रोता है तो यह विश्वास है कि वैमाता उसे हँसा और रुला रही है। शैशव में 'वैमाता' सदा बालक के साथ रहती है। यह बै शब्द 'वि' का भी रूपान्तर हो सकता है—तब वैमाता 'विमाता' का रूपान्तर माना जायगा। पर 'विमाता' का ऐसा स्नेह माना नहीं जा सकता। यह शब्द 'विधि-माता' का ही रूपातनर है। 'विधि' 'बै' में परिएत हो गया है। विधि का अर्थ ब्रह्मा है। फलतः विधि-माता प्रजनन शक्ति का प्रतीक हुई। विधि का ब्रह्मा से व्यर्थ लेने पर यह शब्द वैदिक-संस्कृति से आया प्रतीत होता है। किन्त 'विधि' में मातृत्व

# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

का आरोप, उसे माता रूप में प्रहण करना भी क्या वहीं से लिया गया है। सप्त-मातृकाओं का भारतीय-शिल्प में बहुधा चित्रण हुआ है। ये प्रजनन और पोषण की शक्तियाँ हैं। किन्तु लोक में तो 'भू' ही प्रजनन माता मानी गयी है। मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा से मिले मूर्त-प्रतीकों में मातृ-योनि में से अंकुर का विकास दिखाया गया है। यही वास्तव में 'जननी' भू माता है। 'माता' का यह रूप प्राक् ऐतिहासिक है। यह 'वैमाता' कहीं वहीं से आयी है।

एक गीत में, जो जिन्त का ही गीत है, यह प्रसंग उपस्थित होता है कि नन्द ने एक बर्द्ध के मूत्र में हाथ पखार लिए तो वह गर्भवती हो गयी। उसके वर्द्ध ही उत्पन्न हुन्छा। इस गीत में भी एक . अत्यन्त प्राचीन संस्कार जीवित दिखाई पड़ता है। वह संस्कार उस विश्वास से सम्बन्धित है जो यह मानता है कि गर्भाधान के लिए पुरुष की आवश्यकता नहीं।

विद्वानों के मत से यह सिद्धान्त 'श्रात्मा के पदार्थवादी दर्शन. से सम्बन्ध रखता है। भारत में विविध जातियों के बसने श्रीर उनके विश्वासों के विश्लेषण से हम निम्नु निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:

निवास का कम जाति प्रथम निवासी नैप्रिटो

उनके विश्वास

१-पीपल वृत्त की मान्यता

२-- आदिम् शैश्न उर्वरस्व

सम्बन्धी विश्वास

द्वितीय निवासी प्रोटो-अस्ट्रेलॉयड १—नैिप्रटों के द्वितीय सिद्धान्त का प्रचलन

> २—टोटेमॐ का सिद्धान्त श्रथवा उसका बीज

श्रि टोटेन एक विशेष शब्द है। टोटेम उस पशु कृद्ध, पच्ची तथा मानवेतंर' वस्तु को कहते हैं जो किसी मानव वंगे में विषय प्रकार की मान्यता से युक्त हो। जाय। या तो उसने वह वर्ग अपनी उसनित मानता हो या किसी इप में उसे अपना

तृतीय निवासी भूमध्यसागर चेत्र से १—शेश्न तथा मैगालिथिक जिनका निकास है २—जीवन-तत्व का सिद्धान्त [ यहाँ विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। किसी-किसी के मत से मुग्डा लोग पहले आये, और वे प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड से भिन्न हैं तो—तिय मुग्डा 🗸 १—जीवन-तत्व का सिद्धान्त चतुर्थ भूमध्यसागर चेत्र से १—जीवनतत्व के सिद्धान्त जिनका निकास है को पुनरावतार के सिद्धान्त में विकसित किया। २—महामाता ( Great Mother ) की पूजा।

[ िकन्तु आसाम, वर्मा और इण्डोचीन की जातियों में मंगोलों के दिव्या प्रवास से पूर्व ही काकेशीय तत्व मिलता है जिससे उक्त समय से पूर्व ही भूमध्यसागर का प्रभाव सिद्ध होता है अतः— नृतीय

(जैसा सबसे पहले) भूमध्यसागरीय १—जीवन-तत्व के सिद्धान्त का विकास

पूज्य मानता हो और उसके सम्बन्ध में विविध धारणायें प्रचलित हों। सन् १६०२ में एथनाप्राफी [मानब-विज्ञान] आफ इशिष्ट्या के डाइरेक्टर श्री० एव० रिजनें ने इसकी यह परिभाषा दी है—

"टाटेमेजम—एज हिदरद्र आवजर्वड इन इंडिया मे बी डिफ इन्ड एज दी इसटम बाइबिच ए डिवीजन आव ए ट्राइब और कास्ट वेश्वर्य द नेम काँव ऐन ऐनिमन, ए ट्री, ए प्वांट, और काँव सम मेटेरियल काँवजैक्ट, नेचुरल और आर्टिफिश्यल बिच द मेंन्बर्स ऑव देंट ग्रुप और शिहिबटेड फ्रॉम किलिंग, ईटिंग, क्टिंग, बिंग, केरीइंग, यूजा, ऐटमेट्रा। द डिवीजन्स दव नेम्ड और यूजुपली ऐक्सोगेमस, ऐन्ड द इल इज देंट ए मैन में गिंट मेरी ए वोमन हुज टोटेम इज द सेप एज हिज और। द रिजीजन अस्पेक्ट, ऑव टोट्रेमेज़म, विच इज प्रामिनेशट इन आस्ट्रेलिया ऐसड ऐस्प्वेयर, इज जैनरली ऐब जैसर इन इंडिया"— मैनुश्रल क्रॉव ऐश्वायाफी और इंडिया।

#### ब्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

मुएडा (वर्वर-. चतुर्थ

आत्मा का पदार्थवादी आक्रमणकारी)

सिद्धान्त

**मिसोपोटामिया** पंचम

होकर ]

एशिया माइनर से व्यापारियों आदि के द्वारा आया हुआ

धार्मिक तत्व

इसने उर्वरत्व प्रजनन तथा आत्मा के पदार्थ-वादी संस्कार के स्थान पर निम्न स्थापना भी ]

१--साकार देवता

२---बलि-यज्ञ

३--आनुष्ठानिक पूजा ४--शैशव तत्व के साथ

४---देवदासी की प्रथा

६-- ज्योतिष-वार्ता तथा पिंडों

श्राकाशस्थ का सम्प्रदाय

७--पौरोहित्य-प्रथा

[इस जाति के विश्वासों अ को विस्तार से यहाँ देने

का अवकाश नहीं ]

इस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का पदार्थवादी दृष्टिकोगा मण्डा जाति की देन है। पर उक्त गीत में उल्लिखित यह गर्भ की स्थिति 'जीवन-तत्व' के सिद्धान्त से भी हो सकती है। उस दशा में यह तृतीय निवासियों के विश्वासों का श्रवशेष है। इस

श्रार्थ

बह्दम

<sup>\*</sup> देखिये १६३१ की संसप रिपोर्ट ।

अवस्था में अभी मनुष्य-सन्तान-उत्पत्ति में एक तो कार्य-कारण परम्परा नहीं जान सके थे, दूसरे किसी भी पदार्थ के स्पर्श से गर्भ की भावना को संभव मानते थे।

विवाह के गीतों में टोटके का भाव तो बहुतों में विद्यमान है, विशेषकर घूरा-पूजने, वायबंद में, कोर उमकाने में तथा ऐसे ही अनेक कुत्यों में। घूरा पूज कर लौट आने पर वर था कन्या पर वार कर कुछ फरा फेंके जाते हैं। ये फरे आटे के बने होते हैं, इनके पाँच कोने निकले होते हैं, इस प्रकार ये मूलतः मानवाकृति में होंगे। चार कोने हाथ-पैरों के द्योतक, और एक शिर का। ये अभिचार के अङ्ग माने जा सकते हैं। इस अवसर पर विविध मृत-योनियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे, अऊन, प्रेत, वारे, जरूले, पितर,—एक गीत में तो थे सब यह कहते मिलते हैं कि हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, श्रीर छन्हें सन्तष्ट करने का आश्वासन भी दिया जाता है। विवाह के खेल के गीतों में एक और करूर अभिचार का उल्लेख हुआ है। किसी देवरानी ने पुत्र-कामना से अपनी जिठानी का पुत्र मार डाला। ऐसा करने का परामर्श उसे किसी सिद्ध ने दिया था। किन्तु रहस्य खुल गया, श्रीर देवरानी को परिणाम भोगना पड़ा। इस प्रकार का अभिचार मध्य-काल में बहुत प्रचलित था, किन्तु गीत में इस घटना का जिस रूप में उल्लेख है उससे वह किसी नयी घटना को ही स्मरण कराता प्रतीत होता है।

जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है जनम और विवाह के संस्कार में लौकिकांश सबसे अधिक रहता है। वैदिक अथवा पौरो-हित्य भाग बहुत कम। इन लौकिक व्यवहारों में टोने और टोटके भरे पड़े हैं। ऐसे प्रत्येक अनुष्ठान में हम उस धर्म का रूप देखते हैं जिसे नृ-विज्ञान वादियों ने 'ऐनिमिज्नन' का नाम दिया है। ऐनिमिज्न को हिन्दी में 'भूतात्मवाद' कह सकते हैं। यह भूतात्मवाद समस्त धर्म का आदिरूप अथवा धर्म के आधार का आदि-पाद माना जा सकता है। भारतीय भूतात्मवाद के सम्बन्ध में यह व्याख्या समीचीन है: भारतीय भूतात्मवाद को ऐसा जीवन यापन करते मानता है जो प्रेत मय शक्तियों तत्वों, प्रवृत्तियों, से आवृत्त हैं, अधिकांशत: स्वभाव में

## मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

व्यक्तित्व हीन हैं, रूपहीन कल्पना है जिसका कोई चित्र नहीं खड़ा हो पाता तथा जिसका कोई निश्चित भाव नहीं बन सकता। इनमें से कुछ के अपने प्रभाव चेत्र होते हैं: एक हैजे की अधिष्ठात, एक शीतला की, एक पशुरोगों की, कुछ पर्वतों में रहती हैं, कुछ वृत्तों पर; कुछ का सम्बन्ध निद्यों, भँवरों, भरनों अथवा पर्वतों के गर्भ में छिपे अद्भुत तालों से रहता है। इनके द्वारा जो बुराइयाँ पैदा होती हैं उनसे बचने के लिए हमको बहुत सावधानी से इन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है।

इन सब अनुष्टानों में टोना ज्याप्त रहता है। ॐटोना आदिम-धर्म का प्रधान मूल भाव है। इस टोने का रूप बज के इन विविध संस्कारों में हमें स्पष्ट दीखता है। विशेषतः विवाह के बायबंद आदि में। आँधी, धूल-धक्कड़, अलाइ-बलाइ सभी को 'भूतास्म' मानकर उन्हें हानि से रोकने के लिए उन्हें बन्द कर दिया जाता है। ऐसे विविध तत्वों को अपने त्तेत्र में सबसे बड़ा भी माना गया है। इसकी सान्ती वह गीत हैं जिसमें यह कहा गया है कि इन दोनों में कौन बड़े हैं? इन उल्लेखों में चारों ओर के प्रायः सभी पदार्थों का उल्लेख हो जाता है। जंति और विवाह के समस्त संस्कारों में यह टोना स्पष्ट और प्रबल रूप से देखा जा सकता है। इन गीतों में जो यौन-संकेत और अस्लीलता नियमित रूप से मिलती है, वह भी टोने का ही एक रूप है। बौद्ध स्थापत्य में यह माना जाता रहा है कि बाहर नम्न चित्रों के देने से वज्न नहीं गिरता। यह आदिम टोने से सम्बन्ध रखता है।

इन गीतों में घरेलू सभ्यता के चित्र पद-पद पर मिलते हैं, इनमें ननद, भावज, सास-बहू, देवरानी, जिठानी, सपत्नी, बाबा, दादी, मा, चाचा, चाची, बाबुल, आदि के पारस्परिक अच्छे षुरे सम्बन्धों का उल्लेख हुआ है। ननद क्या माँगती है, माँ क्या मांगती है, वर क्या चाहता है, कन्या क्या चाहती है, इन चाहनाओं और माँगों को विविध रूप से इन गीतों में व्यक्त किया गया है। स्त्रियों की माँगों में बहुधा वस्त्र और आभृषणों

<sup>\*</sup> देखिये घर इश्वर्ट रिजाने लिखित तथा क्रुक संपादित 'दी पी'पन आव इंग्रिडया' का पृ० २३१।

कां ही उल्लेख है। बहू का चित्र बहुधा अनुदार है। ननद नेग के लिए धिशेष भगड़ती है। 'नरंगफल' नाम के गीत में सामन्त कालीन चाह का चित्र है। 'नरंगफल' का पाना सरल काम नहीं। 'गिर्भिणी' ने वह नरंगफल चाहा है, उस पर पहरा है, पर पित वहाँ जाकर फल तोड़ता है। गर्भवती के लिए चाहिए यह समभ कर उसे वह फल लाने की आज्ञा मिल जाती है। विवाह के गीतों में वैभव की चाइ है।

पौराणिक गाथाओं की छाप की दृष्टि से 'राम' से अधिक कृष्ण आये हैं, जो उचित ही है। ब्रज में कृष्ण ही प्रथम आने चाहिए। ये भी राम और कृष्ण के रूप में नहीं आते वरन् यथार्थ नायक के प्रतीक की भाँति ही आते हैं। उनका पौराणिक व्यक्तित्व अत्यन्त शिथिल हो जाता है।

अनुष्ठानों के स्थूल उल्लेख का स्वरूप हम ऊपर प्रत्येक अनु-ष्ठान के साथ देख चुके हैं किसी किसी गीत में तो किंचित भी अवएये नहीं आ पाया। केवल उन बातों का बहुत ही स्थूल रूप से उल्लेख कर दिया है जो अनुष्ठान में होती हैं।

# (इ) त्यौहार, बन, और देवी आदि के गीत

संस्कारों के गीत के उपरान्त त्यौहारों और व्रतों के गीतों का स्थान है। ये गीत भी अनुष्ठान के अङ्ग होते हैं। यो इन अवसरों प्र अन्य गीत भी गाये जाते हैं। ये गीत प्रायः भजन होते हैं। ऐसे त्यौहार और व्रत जिन पर व्रज में अनुष्ठान सम्बन्धी गीत गाये जाते हैं, कम हैं। नीचे उन प्रमुख व्रतों और त्यौहारों का व्यौरा दिया जा रहा है जो व्रज में प्रचितत हैं। उनके सामने ही यह उल्लेख कर दिया गया है कि किस अवसर पर ऐसे गीत गाये जाते हैं—

मास—त्रज-त्यौहार वार्ता

चैत्र—नौदेवी (नौदुर्गा)—देवी के गीत

वैशाख—श्रखतीज

घट, कुल्हड़, सीरा-फुलका से पूजे जाते हैं। चार मिट्टी के देल लगाये जाते हैं।जितने

अनुष्टान

# वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

ढेल भींगें उतने ही महिनै वर्षा होगी। श्रासचौथ-कहानी होती है पट्टे पर चार औरतें मिट्टी से काढ़ी जाती हैं। गाज और जीभ की शक्ल की पूड़ियाँ, बनती हैं। घी और गुड़ से पूजा होती है निर्जला एकादशी व्रत, कतीर, फल, पंखा श्रीर घड़ों का दान। पाँच धोंधा पोतनी मिट्टी के, घोंघा एकादशी पाँच काली मिट्टी के, सीरा-फुलका से पूजे जाते हैं। सावन (श्रावण्) रचावन्धन—सावन के गीत राखी बाँधी जाती हैं। घरों में उगाये हुए गेहूँ की पौध बाँधी जाती है। सरमन द्वार पर काढ़े जाते हैं। सेमई-चावल से पूजे जाते हैं। हरियाली तीज-सावन के गीत गौरव नायी जाती है। कारी लड़की पूजा करती हैं। किसान हल की पूजा करते हरियाली-मावस हैं। भीत पर हलदी का चौक काढ़ा जाता है उसमें हलदी के नाग रखे जाते हैं। दीवाल पर दूध में कोयला नागपञ्चमी घिस कर नाग रखे जाते हैं। इनकी पूजा होती है।

77

"

नागपञ्चमी

## सिंकारों के गीव

कृष्णाष्ट्रमी

जन्माष्ट्रमी भी रखी जाती है। सांपों पर कृष्ण बनाये जाते हैं।

श्रनन्त चौदस-कहानी होती है

अनन्त बाँधे जाते हैं। मिट्टी से पट्टे पर एक आदमी का रेखा-चित्र बनाते हैं। पूड़ी आदि से पूजा होती है।

चट्टा चौथ चट्टा के गीत

कार— नौदेवी देवी के गीत न्यौरता बनाया जाता है प्रतिदिन गौर चढ़ाई जाती हैं।

न्योरता न्योरता के गीत साँभी रखी जाती है। दशहरा

देसू देसू के गीत लड़के देसू खेलते हैं।

भाँभी भाँभी के गीत लड़कियाँ भाँभी खेलती हैं।

कार्तिक—कार्तिक गीत तथा कहानी स्नान पूरे महीने प्रातः स्नान किया जाता है। राई दमोदर की पूजा होती है। गीत श्रौर कहानियाँ प्रतिदिन होती हैं।

करवाचीथ गीत, तथा कहानी दीवाल पर करवा चौथ रखी जाती है। रात्रि में चन्द्र को अर्ध्य देकर भोजन होते हैं। उससे पूर्व कहानी 'सुनी जाती है। गौर भी बनाई जाती हैं। गौर और करवाचौथ के चित्र की पूजा की जाती है। चावल के लेपन से करवा चौथ रखी

दोसौ पैंतालीस

#### ्जलोक साहित्य का अध्ययंन ]

जाती है।

अहोई अठिं कहानी

दिवाल पर चित्र बनाया जाता है। उसकी पूजा होती है। चन्द्रमा को ऋर्घ्य दिया

जाता है।

दिवाली

दिवाली दूध और नारियल के खोपड़े के कोयले को मिला कर दिवाल पर रखी जाती है। उसकी पूजा होती है।

स्याहू गीत, कहानी

प्रातः गोबर का एक गोला रख लिया जाता है। उसमें सींकें लगादी जाती हैं। उसमें हल्दी में रंग कर रुई के फाहे लगा दिये जाते हैं।

गोवर्धन '

गोवर्धन गोबर के बनाये जाते हैं। रात को पूजा होती है श्रीर परिक्रमा दी जाती है।

भैयादौज गीत तथा कहानी भूमि लीपकर, चौक पूरकर,

मूमि लीपकर, चौक पूरकर, गोर गोबर की बनायी जाती है। उसके हाथ पैर मुँह नहीं बनाते। उढ़ायी भी नहीं जातीं। उसके सिर पर 'आब' रखीं जाती है। ये 'आब' रुई और कपास मिलाकर बनाई जाती है। उसे करवाचौथ के बचे ऐंपन में हलदी मिला कर उसरुई और कपास को राने की शंक का बना लिया

दोसौ छियालीस

जाता है। ये सूप में रखली जाती हैं, उसमें खील बताशे हल्दी का दिवला भी रहता है। गौर को भूमि पर गोबर घर बना कर कटेरी के पत्ते बिछाकर रखा जाना है। हल्दी से पूजने वाली बार्ये हाथ के साँतिया रख लेती है श्रीर चार श्राव व्याही दो आव कारी बायें हाथ से गौर पर चढाती हैं। फिर कहानी होती है। कहानी हो जाने पर गौर हटादी जाती है। कटेरी पर लोटा रखा जाता है। उस पर हल्दी का साँतिया काढ़ा जाता है। लोटे के गले में हॅसली डाल दी जाती है। उसमें बार्ये हाथ की छिंगुनी उँगली डाल ली जाती हैं। फिर गीत गाये जाते हैं।

इसके उपरान्त हॅसली पहन ली जाती है। एक धनकुठे पर पाँच जगह हल्दी के बन्ध लगा दिये जाते हैं। कटेरी और घर का गोबर बटोर लिया जाता है। द्वार पर जाकर बाँयी ओर जमीन पर कटेरी गोबर, खील, बताशे, पूड़ी के दुकड़े डाल कर कूटते हैं। गीत गाते जाते हैं। फिर दिवाल पर पानी

डालकर 'कौरे ठंडे' कर दिये जाते हैं। वहाँ दरवाजे के दोनों श्रोर हल्दी से सांतिये बना दिये जाते हैं। लौटते समय बधाया गाती हुई लौटती हैं।

श्चगहन—देवठान-गीत गाया जाता है। जमीन पर एक लिपे-पुने स्थान पर श्राँगन के बीच में एक युग्म का रेखा-चित्र बनाया जाता है। उसे डिलया से टॅंक देते हैं। समस्त श्राँगन चित्रों से चित्रित कर दिया जाता है। पुरुष रात्रि में देवताश्रों को जगाते हैं, उठाते हैं। उन्हें तपाया जाता है गन्ने का रस पिलाया जाता है। पूजा जाता है।

पूष---

माध- बसंत पंचमी

फाल्गुण- होली-

घरगुली रखी जाती है। प्रति-दिन चून की टिकुलियाँ रखीं जाती हैं। गोबर की गूलरी, ढाल तलवार बनायी जाती है। उनकी माला बनाकर घरगुली पर रखी जाती है। होली की आग से उसे जलाया जाता है।

र-भैया दौज-कहानी, गीत

सारा पूजा विधान दिवाली की भैया दौज के समान, पर चौक गुलाल से पूरा जाता है और 'त्राव' गुलाल घोल कर उससे रँगी जाती हैं।

दोसो अड़तालीस

उपर सार्वजनिक महत्वपूर्ण त्योहारों और त्रतों का उल्लेख हुआ है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेकों स्थानीय त्योहार-त्रत भी मिल जाने हैं। उनका उल्लेख यहाँ नहीं हो सकता।

चेत्र में देवी का त्यौहार सबसे प्रधान है। इसका वड़ा महत्व भी है। शोतला माता को पूजा भी इसी महिने में होती है। विविध देधियों के मन्दिरों को जात (यात्रा) भी इसी महिने में होती है। नौ दिन यह देवी-पूजा होती रहती है। ये नौदुर्गा कहलाते हैं। प्रतिदिन देवी के गोत गाथे जाते हैं। देवी का रात्रि-जागरण (जागन्न) भी होता है, सिर पर देवो खाती है। यह भी गोतों के साथ ही होता है। खतः देवी के थे गांत पहले दो भागों में वँट जाते हैं—एक वे जो प्रतिदिन घर में स्त्रियाँ गाती हैं। दूसरे व जो जागरण करने वाले 'भगत' गाते हैं।

स्त्रियों के गीनों को दो प्रकारों में बाँट कर सममा जा सकता है; एक स्फुट गीत, दूसरे प्रबन्ध-गीत। स्फुट गीतों में देवो की प्रार्थना, स्तुति, उसके पराक्र न का उल्लेख, उसके स्थान का तथा शोभा का वर्णन, जात को तय्यारो और यात्रियों की कैठिनाई का वर्णन मिलता है।

एक स्त्री अपने पित से कहती है 'चिल पिया दोऊ मिलि जायँ, परसें देवी जालिपा ओ साय'—पित कहता है दोनों कैसें चल सकते हैं घर में घोड़ी है, भैंस है, वहू है, बेटी है, दूध है, पूत हे, इनको कहाँ छोड़ा जाय ? स्त्री समाधान बतलाती है घाड़ी को घुड़सार में, भैंस खारिया को, बहू घर-बार को, बेटी ससुरार को, दूध गूजरी को दे चलो और पुत्रों को साथ ले चलो। चलो दोनों मिलकर देवी माला को परसें। एक गोत में पुत्रों को धाय को दे चलने का सुकाव है। तथ्यारो होने लगी। पर तथ्यारी में पहले तो पिएडत बुलाना चाहिए कि वह निर्मल घड़ो बता सके। चैत का महिना आ गया है। पिता को बुलाना चाहिए क्योंकि उससे पूरा पूरा खर्च लेना होगा। माँ को चुलाना आवश्यक है, उससे शान्ति भिलेगी। ननद की केसर तिलक लगाने के लिए अपेचा है। भावज बिना देवी के छन्द कौर गायगा।

#### त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

स्त्री-पुत्रों को तो साथ ही चलना है, उन पर तो जात बोलो ही गयी है। "पिरिडत बुलाया गया। पोथी खोलकर उसने बताया दौज-तीज का चलना ठीक नहीं शिनश्चर की सातें ठीक है। स्त्री आँगन लीप रही है। माँ चौक पूर रही है। बहिन टीके की तैयारी कर रही है। पर—

"घर ही में बाबुल बरजन लागे कित पंथ देवी की, देवी की भैया सिंह उहाइ कजरी की बारह कोस बनहिं बन कहिए सिंह उहाइ कजरी की

तब वह पुत्र कहता है "सिंह मारि जालिपा परसों तो बालकु जननी को"—जाती (यात्री) को माँ के पास जाना ही होगा। माँ भी तो बाट देख रही है:

मैया लै जु कसनि कसु डारि जियरा मेरी तोई सौं लगो परवत चढ़ि कैं देखें भोरी माय जाती मेरी कहाँ बिलमी

पिताजी ने खरच बँधाने में देर करदी है, चाचा ने रूपया भँनाने में देर करदी हैं। भाई ने घोड़ा सजाने में, मा ने पूड़ियाँ सेकन में, चाची ने लड़ु आ बाँधने में, बेंदुलक्ष ने छन्द गाने में, बुआ ने तिलक सजाने में, स्त्री ने पन्थ सिराने में, रोक लिया है।

यात्री अन्ततः मन्दिर के पास पहुँच गया। कैसा है वह मन्दिर ? एक गीत में यात्री उसका वर्णन कर रहा है

> दुख हरनी मैया मेरी दुख तुम न हरो काहे की मन्दिर मैया की, ए दुख हरनी मैया, काहे के लागे चारों खम्भ ॥ दुख॰ ॥ सौने की मन्दिर मैया की, ए दुख हरनी मैया, चन्दन लागे चारी खम्भ ॥ दुख॰ ॥ ऊँचे पै मन्दिर मैया को, दुख हरनी मैया,

# [त्यौहार, व्रत श्रीर देवी श्रादि के गीत

नीचे बहैं श्री गंग ।। दुख् ।। श्रोरपास लोंगिन के जोड़ा, दुख हरनी मैया, बीच बिराजें जगदम्ब ।। दुख ।। तोइ सुमिरि मैया तेरी छन्द गाऊँ, दुख हरनी मैया, जज्ञ में होड सहाई ॥ दुख ।।

माँ को लोंग विशेष प्रिय हैं। यात्री ५ हुँच चुका है, पर माँ भवन में नहीं है। वह प्रार्थन। करता है—माँ भवन में आओ, मैं तेरी आशा करके आया हूँ पर—

एक बनु कहियत फूलिन को फूल रहे महँकाय, देवीजी बिराम रहीं बाई बन में, एक बनु कहियत लोंगिन को लोंगें रही महँकाय, देवो जो विरमि रहीं वाई बन में।

 माँ लौंग के वन में ही लकड़ी बीनने चली जाती है; तभी मन्दिर में नहीं है।

माँ ने एक-एक लकड़ी बीनी, जूने असे उसकी गठरी बाँधी तभी एक असुर आ गया। उसने माँ की लकड़ियाँ बखेर दीं। देवी ने लाँगुरवीर को आज्ञा दी—

"नौ नौ ठौकौ कील द्रदु नैंकौ मति करिच्चो"

पर श्रमुर की चतुर स्त्री ने श्रमुर को समभाकर माता क् चरणों में भेज दिया। उसने माताजी के चरण पलोटे। एक-एक लकड़ी बीन कर माता को गठरी बाँध दी। माँ दयाद्र हो गयीं:

> "सुनिरे लँगुरिया बीरु असुर मेरे चरननु आयौ नो नो खेंचो कील कसरि नैंको मित राखो"

मैया नंदन बन को भी चली जाती हैं। पुष्प उन्हें बहुत प्रिय हैं, वह 'फूलिन की लोभिनियाँ' हैं। उसके द्वार पर अंधा खड़ा है, आँख माँग रहा है; कोढ़ी खड़ा है, काया माँग रहा है। बाँम खड़ो पुत्र माँग रही है, निर्धन धन की पुकार लगा रहा है।

<sup>:</sup> जुना = भृष या शासगत की बनी काम चलाऊ रस्सी।

## व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

माँ है ही नहीं, लाँगुर परेशान है। यह दूँढ़ता डोलता है। क्या हुआ माँ को ? वह सो गयी है, या पृथ्वो में समा गयी है— पर नहीं।

"बा तेरी मैया सोइ गई है परि ना गई धरान समाइ कनहीं जाती के होंस रचोंएे परि माँ हरि जगी सिव राति धुजा खों नारियर लोंग सुपारी वे मोपे दए एं चढ़ाइ सोंने को दिवला कपूर को बाती परि आरित लई है उतारि।"

माँ त्रा गयी है। पर मन्दिर के द्वार—वन्न किवाड़ त्रभी बन्द हैं, यात्री प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ किवाड़ खोलो—माँ किवाड़ खोल देती है।

बेलोनि । है बैकुएठ खम्म जामें लगे हैं धरम के मैनपुरी । है बैकुएठ खम्म जामें लगे हैं धरम के मैया बैठी है तखतु विछाइ लँगुर जाकी वियारि टोरतएँ जाके शेर गुंजत है द्वार जाती तो डरपें मुलिकिन के । देथे मैया बजुर किवार जाती तो ठ.ड़े मुलिकिन के खोलो मैया बजुर किवार जाती तो भींजें मुलिकिन के खोलो मैया बजुर किवार जाती तो भींजें मुलिकिन के खोले मैया बजुर किवार जाती तो लीने मुलिकिन के मैयाजी के चरन पलोटि जाती तो छाथे मुलिकिन के किवाड़ खुले। अब यात्री देख रहा है:

### िदेवी ]

भमन में लटिक रहे फुँदना हरो हरी सुबरा पियरी सी माटो तो रोजु लिपाऊँ श्राँगना नंगेऊ पाँइनि श्रावें जती श्ररे हाथ लश्रें गजड़ा नंगेऊ पाँइनि श्रावें तिरिश्रा तो हाथ लश्रें गड़ुश्रा

<sup>🕂</sup> ये वे स्थान हैं जहाँ देवी के मन्दिर हैं ऋोर जहाँ की यात्रा होती है।

#### [त्यौहार, व्रत और देवी आदि के गीत

अरु लट छुटकायें मैठ्या आवे गोद लर्झे ललना श्रि ॥ भमन ॥ कर रे जोरिकें ठाड़े जती अरे देत गऊँ नि दिखना ॥ भमन ॥ तोइ सुनिरि मैया तेरी छुँदु गाँऊ धीधि में होड सहाई॥ भमन ॥

देशी को कन्या रूप में भी यात्री ने देखा है—"कन्या रूप भमानी मैंने त्राजु देखी"—इस देवी के 'बर त्रागार, बर पिछवारें, पीपर धर्म द्वारें' है। इस देवी की पूजा के लिए, त्राचना के लिए विविध तय्यारी करके यात्री त्राया है:--

काँहर उपजी डाँड़ुरी श्रों, काँहर मारु श्ररे के खम्म, भएन में गरजित श्रादि भवानो

त्रागिवारे उपजी डांड़ री त्रो, पिछवारे मारुत्रारे के खम्म । भमन में० काइरे काटूँ डाँड़ री त्री, काइरे सारुत्ररे के खम्म। भमन में० कुरुरीनु काटूँ डाँड़ँुरी के खम्म त्र्यो खुरपोन मारुत्रारे के खम्म । भमन में० कौन भए बल्ति बार्ट्ड त्रां, कौन भए सत ढार । भमन में० लिंछमन भए बिल बार्ड्ड, राम भए सुत ढार । भमन सें० काए रे लादूँ डांड़ री त्यों, काए रे मारुत्ररे के खम्भ। भमन में० गाढ़न लादौं डांड़्र्री त्रो, गाड़िन मारुत्रारे के खन्म । भमन में० गढ़यों रे हिंडोली सांपरी, गढ़या ए जलफदे के द्वार। समन में० पहिर पटोरे की धोवती, भूजो जलफदे के द्वार । समन में० लांगुरि दीयों मोटिका, दूट्यों ऐ लांगन की हार । भंसन सें० काए समेंटूँ, कहा गुहूँ आ, का भरि ऊतर देंड भवन में। भमन में० गुहों रे गुहायौ सांपरी घरयौ ऐ जलफदे के सीस । अमन में० मांगनौ होइ सोई माँगि मलिनियाँ, जो मन हच्छा होइ। भमन में० कहा माँगू कहा देउगी, कहा नेरें हुत नाँइ। समन में० "मेरों मलिया श्रमरु करि देउ", श्रमरु न दुई श्रोर देवता । मलिया अमर कैसे करि दुऊँ। समन में ० श्रमर ये जलफरे की चूँदरी, श्रमरु लॅगुरिया की चीर। भरन में०

<sup>\* &#</sup>x27;मातृ हा-भाव'

#### जलोक साहित्य का अध्ययन ]

एक भक्त माता के आँगन में केवड़े को सींच कर उसका हार गृथकर देवी पर चढ़ाता है:

माता के आँगन केवरो जै जै के गुन हरिश्रल होइ हो माय के सींचे जाको मालिया जै जै के दुरि बरसैगो मेउ हो माय ना सींचे जाको मालिया जै जै ना दुरि बरसैगो मेउ हो माय जाती तो श्राये तीनों लोक के जै जै सींचि गये दिनु राति हो माय सींचि साँचि पर्वतु भयो जै जै बौरोऐ श्रनी श्रनी भाँति हो माय को जाकी डार नबाइये जै जै को जाके तोरे फूल हो माय मालिया के डार नबाइये जै जै को जाके तोरे फूल हो माय मालिया के डार नबाइये जै जै मालिन टोरे जाके फूल हो माय टोरि टारि मालिन ले गई जै जै गूँथो ऐ नौलख हार हो माय गूँथि गाँथि मालिन ले चली जै जै घरौऐ जलफदे के सीस हो माय माँगनो होइ सो माँगि ले री मालिन जो मन इच्छा होइ हो माय दूध पूत मैया तुम द्यो जै जै मिलिये श्रमरु करि देउ हो माय श्रमरु न देई देवता जै जै मिलिया श्रमरु कैसें होइ हो मार्य श्रमरु जा धरती पै तीनि ए जै जै पानी पमनु गंगा नीर हो माय श्रमरु जा धरती पै तीनि ए जै जै पानी पमनु गंगा नीर हो माय श्रमरु जलफदे की चूँदरी जै जै श्रीरु लँगुरिया की पाग हो माय

यों तय्यार होकर भक्त-स्त्री कह रही हैं—'लेड मैया पीरा मैं कब की ठाड़ी।' वहाँ वह 'ध्वजा-नारियल' राजा से चढ़वाती है, लाल छोर हीरा भी। माँ कहती है वरदान माँगो। वह कहती है: ''राजुपाड़ मैया तुमरों दयों ऐ रजवें अमर करि दोस्रों'। फिर जैसे उपर के गीत में है वैसे ही उसमें उत्तर मिलता है:

जा धरती पे रानी कोई ना अमर्र है, रजवा अमर कैसे हुइहैं ? अमर जलफदे की चूँदरी कहिए अमर लँगुरिया की पागिया। वरदान में अमरता ही नहीं माँगी गयी। एक गीत में अनेकों चींजें माँग डाली गयी हैं—

> ठाड़ी मागूँ बरदान देवी के मन्दिर में। माँगूँ में हरी हरी चुरियाँ, हरी हरी चुरियाँ। मोतिन भरि माँग देवी के मन्दिर के भीतर। माँगूँ में दस पाँच दिवरा, में दस पाँच दिवरा,

### [त्यौहार, त्रत और देवी आदि के गोत

ननदुति माँगूँ एक देवी के मन्दिर के भीतर।
ठाड़ी माँगूँ बरदान देवी के मन्दिर में।
माँगूँ में सात पाँच बेटा, में सात पाँच बेटा,
बेटी माँगूँ एक, देवी के मन्दिर के भीतर।
माँगूँ में सात पाँच भइया, मैं सात पाँच भइया,
बहुँदुति माँगूँ एक देवी के मन्दिर के भीतर।

इस प्रकार जात करके यात्री लौटता है। घर उससे पूछा जाता है कि "कैसे पिया वे देस कि जिन भूमि तुम गये"।

> धान् अ की धनुत्र्यति जों कहै, कैसे पिया वे देस कि जिन भुमि तुम गए।

उत्तर मिलता है-

टाटी तौ लगी ऐ पहार की, लगे ऐं घरम के खम्भ, सुनि बाई देस की।

श्रीर वहाँ क्या होता है-

श्रंधेनु नेत्तर दें रही, कोढ़िन काया दें रही, बाँभन पुत्तर दें रही। सुरति वाई देस की।

इस प्रकार देवी के स्फुट-गीतों की यह रूपरेखा है। देवी के गीतों में प्रवन्ध-कल्पना लिए हुए भी गीतों का अभाव नहीं है। एक गीत तो अत्यन्त सुन्दर है—

कजरी रे बन ते चाली सुरही गाय, नन्दन बन चरिबे गई हो माय। माँक भई दिन छिपन पै जाय, सुरही रे चरिके बाहुरी हो माय। कॅची सी एक पूंठरी रे जापै बैठी सिंह

अप्रानूँ देवी का श्रात्यन्त प्रसिद्ध मक्त होगया है । यह आगरा का रहने वालः आ । इसके संबंध में श्रानेकों चमावारक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं ।

#### ब्रजहोक साहित्य का अध्ययन ]

"रख्यों री रखायों नन्दन दल क्यों चरयों हो माय ''ऋऋंरी मेरी सरही सैया जान न दुंगो तोय "नाहैं हे मेरे सिंहराजा जामन दीजो मोय विरक रॅम.एं सेरे बालरा हो माय" "एक वच हो बच तीन भरि जाउँ **६चनन** की बींबी सरही ना रहे हो माथ एक वच. दो वच नोन भार जाड, वचनन की बींघी सुरही चलि दई हो साय। "ऋखों रे मेरे वालक वचे खींची नेरी चोर. वचनत की धींथी सरही ना रहे हो साय।" "नाहैं री नेरी सुरही माता कीरन खींची जाय, बचनन को अधि इद्धा ना पित्रे हो साय।" त्रागें अ.गें बातक बच्चे पीछे सुरही गाय, बचन को बींघी सुरही चाली है हो माय। जॅची सी एक पुंठरी रे जापे बैठा सिंह वचन को बींघी सुरही आई है हो माय।। उँचो सो एक पूंठरी रे जापै बैठो सिंह, "एक गई दें बाहुरी हो माय।" श्राश्रो रे मेरे सिंह मामा पहिले भखी मोय, जा पीछे साएे विनासिये हो माय" ''नाहिं रे मेरे वछरा भानज, भानज भखे न जाँय. नातौ रे बहिन विनासिये हो माय। आओं री मेरी सुरही वहिनाँ चालों मेरे संग, नगरकोट को चालिए हो माय।" श्रामें श्रामें बालक बच्चे पीछे सुरही गाय, नगरकोट को चाली हैं हो माय। ' श्रात्रो रो नेरी सिंह नानी पूजो इनके पायँ, यहि रे ननद यह भानजी हो माय।" "नाहैं रे मेरे सिंह राजा जाको भेद वताय, दहा र न लागे बछरा भानजी हो माय।"

दोसौ छपन

"नाहें री मेरी सिंह रानी माकी जायी है न, इनके जाये बाछरा रे भानजे हो माय।" दौरी दौरी आई रानी लागी ननद के पाय, भानुज गोदी में लैलयो हो माय। "आओ री मेरी सिंह रानी कोस पठावें जाय, यहि ननदी यह भानजे हो माय।" आगें आगें वालक बच्चे पीछे सुरही गाय, कोसक सुरही पठाइ है हो माय॥

देवी के गीतों के साथ 'लँगुरिया' अवश्य गाये जाते हैं। ये गीत देवी के लाँगुर से सम्बन्ध रखते हैं। देवी का यह लाँगुर या लँगुरिया विचित्र प्राणी है। उससे जाति पूछी जाती है "भैया लँगुरा रे अपनी जाति वताड" तो वह उत्तर देता है—

'बम्मन के हम वालका उपजे तुलसी के पेड़'। उसकी माँ समभती है कि लाँग्र कुछ नहीं खाता, पर वह 'बाराबाटी मदु पिये सौ रे बुकरा खाइ'। लाँगुर की माँ कहती है कि छ: महिने की रात्रि है, पर लाँगुर सोता ही नहीं । यह लाँगुर माता को बड़ा प्रिय है। उ<u>मका महायक है, उसका श्राज्ञाकारी</u>। देवी श्राज्ञा दे तो असुर के नौ कीलें ठोक दे, आज्ञा दे तो उन्हें निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह भी देवी की हुँ हु खोज में व्यस्त रहता है। यदि कहीं भी माता चली जाती है तो वह उसे दूँ ढता फिरता है। भक्तों से उसका क्या सम्बन्ध है ? देवी माँ का ऋग-पात्र होने के कारण वह भक्तों की सेवा का अधिकारी तो है ही। एक भक्त तो दिन भर उसे गाँजे की चिलम भर भर कर पिलाता है- "मेरी चिलम भरत दिन जाइ लॅंगरिया बड़ी पिवैच्या गाँजे की" उसके लिए दस बीघा गाँजा बोया गया है, नौ बीघा भाँग। गाँजा लँगुरिया पीता है, भाँग महादेवजी पीते हैं। भक्त-स्त्रियाँ उसे किस रूप में प्रहण करती हैं, श्रीर किस भाव से देखती हैं यह कुछ गीतों की निम्न आरम्भिक पंक्तियों से प्रकट होता है :-

१-कारी चूँदिया में दागु न लगइयो लाँगुरिया

### नजलोक साहित्य का अध्ययन ]

- २—ए लँगुरिया तेरी धन खाइ लई कारे नाग नें, अरे कछु खाई, कछु डिस लई और कछू मारी फुसकारि, ए लँगुरिया।
- ३—"दहिस्र विलोबे दारी गूजरिया विलवावे लाँगुरिया"
- ४-बसन्ती रँग रँगवाइ दुंगी, जा लाँगुरिया की टोपी
- ४—मित खेंचैरे लँगुरिया तलवारि तेरौइ घर जाइ, मैं हँसती कब देखी।
- ६-तेरी करूँगी भमन में न्याव, लँगुरिया मति हँसै
- काऊ देस चोरी जइयो लाँगुरिया, का ऊ जाटिनी के मुमका
   वारी लइयो लाँगुरिया।
- प्रमुख्य को मारो लाँगुरिया मिर मिर जाय लाँगुर तुम लोटा हम डोर सरिक आत्री जाई बन में।
- ६—करौलो वारी निद्या बहाए लिए जाय जब निद्या मेरे पाँयन ऋाई सम्हारि बारे लाँगुरिया, मेरे बिछुऋा भीजे जाँय ।
- १०—कैता मैया नें बुलाई जब आई लाँगुरिया
- ११—ए लँगुरिया हँसि मित अइयो काऊ और ते मैं मरूँगी जहर बिस खाइ।
- १२—किर लीए दूसरौ ब्याहु लँगुरिया मेरे भरोसे मित रहिए। मोई लीपि न आबै लीपनों और कािं न आबै खूँट मोइ पीिस न आबै पीसनों और डािर न आबै कौर मोइ राँधि न आबै राँधनों और मोइ परिस न आबै थारु।

एक गीत और यहाँ उद्भृत करना होगा—

लँगुरिया

श्रनौखी मालिनी भैना करें तो डरपें काए कूँ। तेरे हाथ को मूँदरा, लाँगर दियों गढ़ाइ। श्रनौखी मालिनी० तेरे सिर की चूँदरी, भैंना लाँगुर दई रँगाइ। श्रनौखी मालिनी०

# [[त्यौहार,।वत और देवी आदि के गीत

तेरी गोद को लालुत्रा, लांगुर की उनहारि। अनौसी मालिनी॰ ना काऊ के घरे गई, ना मैंने लियो बुलाइ। अनौसी मालिनी॰ रस को बींध्यो लाँगुरा, आइ गयो मेरी सेज। अनौसी मालिनी॰

लॅंग्रिया को बारा या छोटा बहुधा बताया गया है। उसी के अनुकूल कहीं कहीं उसे वात्सल्य भाव से देखा गया। रँगीली टोपी रॅंगवाने में वही ऋर्थ है। किन्तु यह बालापन भी पतित्व लिए हुए दीखता है, जैसे बहुधा गीतों में 'वारे नाह' का उल्लेख होता है। यह पित के प्रति अत्यन्त लाड़ का द्योतक है। भारतीय घरों में स्त्री पित का ऐसे ही पोषण करती है, जैसे किसी बालक का। यह भी हो सकता है कि देवी की जात के लिए जाने वाले पुत्र और पति दोनों में ही देवी के लाँगर भाव का त्रारोपण कर दिया जाता हो। फिर भी यह यथार्थ प्रतीत होता है कि लाँगुर में पित-भाव विशेष है। अन्त में जो गीत दिया गया है उसमें लाँगुर पर-पुरुष के रूप में भी दिखायी पड़ता है। मालिन ने स्वीकार भी कर लिया है। लाँगुरिया के गीतों में व्यंम, विनोद, हास्य सभी भरा हूआ है। देवी के गीतों के साथ देवी सम्बन्धी कुछ श्रन्य विषयों पर भी गीत होना श्रनिवार्य साना जाता है। ये विषय हैं - जाँगुरिया, सुरही, काजर, मँहदी, भोग, पौढ़ना ( शयन ) लाँगुरिया और सुरही उपर दिए जा चुके है। शेष गीतों में पहले तो यह वर्णन रहता है कि कहाँ से आया है वह पदार्थ, फिर देवी के द्वारा उसके उपयोग का उल्लेख होता है। इन गीतों में पहले देवी के प्रसिद्ध घाँनू का नाम लिया जाता है, फिर जिस घर में गीत गाये जाते हैं उसके समस्त स्त्रो पुरुषों का नाम लिया जाता है।

इन गीतों में देवी अथवा माता के कई नाम आये हैं। जालपा देवी, माता, ज्वाला, नगरकोट की माता, करौली वाली माता, केला, बेलान की माता, मैनपुरी की माता, जगदम्बा देवी। नगरकोट की माता वज्रेश्वरी भी कहलाती हैं। इसी कारण संभवतः माता के मिन्दर के वज्र किवाड़ों का उल्लेख हुआ है। मंदिर के नीचे गंगा बहने का भी वर्णन है। यह गंगा बानगंगा हो सकती है। सोने के मिन्दर से अभिप्राय नगर कोट से एक मील दूर 'भवन' नामक नगर

वंजलोक साहित्य का अध्ययन ]

के मन्दिर से हो सकता है। अप्रज-तेत्र में करौली, केला, मैनपुरी माने जा सकते हैं।

इन गीतों में दो भक्तों का विशेष नाम त्राया है। एक है कान्हर दूसरा है धानू। धानू त्रात्यन्त प्रवल भक्त था। यह त्रागरा-निवासी था, देवी की इस पर विशेष कृपा थी। कान्हर का विशेष विवरण नहीं मिलता।

छ: महिने की रात्रि का उल्लेख एक गीत में हुआ है। इस उल्लेख से उत्तरीध्रुव से कोई सन्बन्ध नहीं बैठ सकता। यहाँ केवल देवताओं की दीर्घकालीन रात्रि बताने के लिए ही इसका प्रयोग हुआ विदित होता है।

देवी के इन सभी गीतों में ध्वजा, नारियल, तथा लोंगों का जोड़ा या उनकी माला अथवा केयड़े की माला चढ़ाने का वर्णन हुआ है। बीड़ा देने का भी उल्लेख है पर जिल का—पशु-विल अथवा नर-बिल का, कहीं उल्लेख नहीं हुआ। केवल लाँगुरिया के लिए आता है कि वह मद पीता है और बकरे खाता है।

देवी-पूजा के दिनों में बहुधा आठें-नोमी को राश्न-जागरण— 'जागन्नु' भी होता है। इस दिन देवी के भगत जो बहुधा कोली या कुम्हार या पट्या होते हैं, रात को डमरू बजाते हैं, एक ज्योति जामत रखते हैं, और निरन्तर गीत गाते रहते हैं। इसी 'जागरण' में कभी-कभी भगत के सिर पर देवी आ भी जाती है। इन जागरण के गीतों का भी विषय प्रायः वही रहता है जिसका ऊपर विस्तार से उल्लेख हो गया है। भक्तों का वर्णन विशेष होता है। धानूँ भक्त ही सबसे प्रधान है। देवी के भवन का वर्णन, उसकी ज्योति का वर्णन, उसके चढ़ावे का वर्णन, यही इनका प्रधान विषय है। स्थान-स्थान पर पाएडवों का भी उल्लेख है। 'बैठी मैया तखत बिछाइ चौर ठोरे आर्जुन से'। यहाँ

<sup>\*</sup> देखिए The Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India by Nando Lal Day page 135.

[ त्यौहार, व्रत और देवी आदि के गीत

पर लाँगुर के स्थान पर अर्जुन का उल्लेख भूल से भी हो सकता है। पर एक गीत यह है—

तरे अन्तरघट की ओर कौन जानें भोरी मा
पमन बुहारी दें गर, इन्दुर कीयों छिरकाड
बिसकर्मी नें कीए बिछोना देव जुरे सब आइ
भोर भयों बैक्ष काटी ऐ भीमा खोली बाट
अब जीमनु हतु नांह भैया तिरिया के अरजुन दाबे पाँय
तिरिया तिरिया मित करें भैया तिरिया बुरी बलाइ
जे जगतारन माइ।
कूआ हारि बाबरी हारी हारे सागर ताल
हतिनापुर को खेरों हारखों हारि चुके सबु राज
बर को पेड़ अखेबर कहिए बाकी सीतल छाँह
पात पात पै भीमा डोलें बैठ्यों ऐ बदन छिपाइ।

यहाँ इन्द्र, वायु त्रादि देवताच्यों के साथ भीम और श्रर्जुन का उल्लेख भी देवी के महत्त्व को बढ़ाने ने लिए श्रद्भुत् ढंग के किया गया है।

देवी के जागरण की भाँति ही ब्रज में एक जागरण 'जाहरपीर' का भी होता है। यह 'जाहरपीर की जोति' भी कहलाती है। एक पट टाँग दिया जाता है यह चँदोवा कहलाता है। इस पट पर जाहरपीर सम्बन्धी विविध दुत्तों के चित्र कढ़े होते हैं। वहीं मोरछली की एक ध्वजा ऊँचे से बाँस में बाँध कर खड़ी करदी जाती है, साथ में एक चाबुक होता है। इस जागरण में जाहरपीर का ही गीत गाया जाता है। उस गीत का आरंभिक अंश यह है:—

गुरु गैला गुर बाबरा करे गुरुन की सेवा हे गुरु ते चेला अति बड़ा तीऊ करे गुरू की सेवा हे महरी पे बादर खोरयो बरसे कोलाढार है

# ब्रजलोक साहित्य का अध्ययनं ]

रानी कौ भीजै कांचु खाँ भ, जाहर मिरगुल पाग है कहाँ सुकाइ दें कांचुत्री, कहाँ मरद तेरी पाग महल सखाइ देउ कांचश्री, महरी<sup>3</sup> मरद की पाग जाहर के बाजार में सौनों गढ़े सुनार घोड़े कुं गढ़िला चाबुका, रानी सिरियल कौ सिंगार जाहर की गेल में स्यांप लहरिया लेए%। पापी चेला डिस लेए दाताए दर्सन देइ। .राना हे सोवै नाग जगै नागिनियाँ त बालक कित आयो नागिन नाग जगाइ दे अपनी में ब्वाइ जाचन आयी मार्थी टोल गेंद गई दह में गेंद के संगई धायो मारी फुसकार स्याम भयी कारी गोरे ते है गयौ कारौ ठाड़ी जसीदा अर्ज करें मेरी नाग छोड़ि दे कारों मानसी-गंगा राजा माननें खदाई

\* जाहरपीर और गुरु गुरण को एक माना जाता है। टेम्पल महोदय ने 'दो लीजेएड आव गुरु गुरण' ('दी लीजेएडम आव पंजाब' में संख्ा ६) के आरम्भ में लिखा है—गुरण की स्मस्त कहानी महान अन्धवार में पड़ी हुई हैं। आकृत वह प्रधान मुसलमान फर्शरों में है अथवा सब प्रधार की नीच जातियों का पूजा-पात्र है और जाहरपीर के नाम से भी िख्यात है। श्री जगदीशिंह गहलीत ने लिखा है—गौगाजी, यह जिला हिरियाना के गाँव मेंदरी के चौहान राजपूत थे। सं॰ १३५३ में विल्ली के बादशाह फिरोजशाह दितीय के सेनापित अव्वक से युद्ध कर ये वीर गित को प्राप्त हुए। हिर्दू इन्हें देवता दुस्य मानकर भादों बदी ह को इनकी जयन्ती मानते हैं। मुसलमान इन्हें जाहरपीर के सपनाम से पूजते हैं।

१-चीर

२ --पान

३-मन्दर

## [ त्यौहार, व्रत और देवी आदि के गीत

जाके बीच में गिरधर धारथौ सिंगमरमर कौ बन्यौ मुकरबा हरदम द्वारा न्यारा कालीदह पै गाय चरावे कंबर क्रोढ़े कारा गज और प्राह लड़े जल भीतर लड़त-लड़त गज हारे गज की टेर द्वारिका लागी नंगेई पैरन धाए। जौ भरि सुँड़ रही जल उपर जब हरिनाम पुकारे। गोविन्दौ हरि आप बनायौ एक से एक लगे विसकरमा रोजु एक नाँइ आयो। भिलनी के बेर सुदामा के तन्दुल रुचि-रुचि भोग लगायौ नाग नांथि रेती में डारथौ नगरु तमासे आयौ। पंचपीर पंचों के भाई, धर मक्के में जात लगाई धरथरी का भरथरी श्रलील का बन्द जोगी खेलें नौऊ खंड मांगू भिच्छा तारू गाम श्रलख पुर्स का समिरू नाम दे ताका भी भला न दे ताका भी भला बंकी महरी बनी धीर तेशी गचकीली और कलई-सेत। चारयो खूंट की आवे मेदिनी कादिम॰ लेंत पीर तेरी भेट

४-- चबूतरा

प्र—पाँच पीर ये माने गये हैं : १ — जाहर

२-नर्भिह

३--भज्जू

४ -- ग्वार्पाहरिया

र-घोड़ा

६ - बालाभां ओ सहर दलेले

६-कमर

७---मुम्रल नान सेवक

दोसौ तिरेसठ

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

पूरव पच्छिम उत्तर दुखिन धासन ऐ मोइ चारयो देस नाथन की करवाई मान्ता राखी लाज भेस की टेक मान सरोवरि राजा मान की जा घर कुमरु तियो त्रौतार एक बरस की है गई दूजी लागन हार हैई बरस की रानी बाछिला जाको निकरवी बाछल नांउ तीन बरस की रानी वाछिना चौथी में पगु धारयों है पाँच बरस की रानी है गई, छैई बरस में पगु धारथों है सात बरस की रानी है गई, आठई में पगु धारयों है नो बरस की रानी है गई, दुसई में पगु धारयों है ग्यारही बरस की रानी है गई, वारही में प्रमुधारयो है। घर की ही बोल्यों हे नाई वासना है। बर ढुंढ़न हम जायँ हे पाँच सुपाड़ी इक नारियल ले बिरमा मोली डारे है। चले चले म्वा गए पहुँचे बागर देस है। बैठ्योई पायौ राजा उम्मरु तखत पै कहाँ ते आये कहाँ जाउ मुख के बचन सुनाओं है। ब्बा घर बेटी जनमी राजा मान कें ब्वाई के भेजे आए है। तो घर देवराय लालु हे, करन सगाई आए है। सहर दलेला भारी राव की, ब्वा घर देवरायु लाल हे बैठ्योई पायौ राजा बँगला उम्मरु नामु ब्वाकौ हे ' बुरी करी तो हे, नाऊ बामना, वैरीन घर करि आए काज़ हे ' ' इकदिसया को माढ़यो, द्वादस निरमल कन्या को ब्याह है।' ' राजा नें लगुन लई लिखवाइ नेगी लए बुलाइकें जानें नेगीनु दई गहाइ तुम तौ मेरे महाराज श्री तुमते कळू न बस्याइ नाऊ होती ती ब्बाइ देंती मरवाइ लै नेगी न्यॉंते चले पहुँचे सैर दलेले जाइ बैठ्यो पायौ राजा उम्मरु तखत पे बौहीत भए खुस हाल तौमर ने हमारी लई तौमर करत बिचार

दोसौ चौंसठ

## [ त्यौहार, ब्रत ऋोर देवी ऋादि के गीत

इतनी वात कही उम्मर नें जाते जाते छमामन्तं भए पिरोत महाराज

इतनी बात न्यों मित किहयी राजा तोइ जिस्रते डाक मारि पयो कुमर को तेलु रहिस हरदी चढ़वाई रोरी मरुश्रिट घुरै बैठिकें कजर लगायी चुन्नी नाऊ फिर नगर में देंत बुलाए भूप चलो ज्यौनार पांति कूँ सबुई बुलाए भूप चले, ज्यौनार जोरि पंगित बैठारी या के दोना पचिरि फिरें हाथ गागरी और पानी लुचई, पूरी, मगद, कचीरी बूरी, दही, पाँति दई ब्वा राजानें सो दादा मेरे नंगर में होंति बड़ाई सो भूकी न्याँते ना फिरें।

२.— सुरसुती भादु बुलाइ तुरीन की जाति निकारी श्रोजकीया, श्रीर दल्ल किसोरा, ऊँचे परबत माँभी ताजी तुरकी सिंज गए बंडा सुरख बनात नारि में गंडा घूँट परबती सजे सजे तुरकी ऐराकी रथ बहली सिंज गई धरीं हाथिन श्रम्मारी केसोंड़े के चारि नगर परिकम्मा दीनी लसकर फिरै नकीव देर काए कूँ धीनी सो उड़ि डड़ि घूरि लगी श्रम्मर में दादा मेरे सो भातु गई में श्रांट गयी

3—म्वांतें उम्मरु चल्यों सुरित जानें बिरज की लगाई नाऊ नेगी नांहि गैल हमें कौन बताई म्वांते राजा चालि दियों और मानसरोबरि आय मान सरोविर आइकें राजा मान के घटाए मान बामन राज ते पिरोइत ते मेरी कळू न बस्याइ दसए अंस के पिरोत ते मेरी कळू न बस्याइ

दोसी वैंसठ

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

मेरी कछू न बस्याइ, सो सादी कुमिर की है गई।

४ - नेगी लीने बोलि भूप प्याऊ करवाई
तुम राजा के पास जाउ, नेग करवाओं

नेगु कछू मित लाइयों, नेगु चिहंयतु हतुनांय।

बेटी की भामिर डारि कें तुम कुमिर ऐ ले जाउ॥

चमरा लीनों वोलि घास दानों मँगवायों

मेख दई गड़वाइ

अरे राजा ऐसी बात चों करतु ऐ सो मेरें आए नौक हजार।

सो हात जोरि तेरे करूँ निहोरे दादा मेरे

करीं तैयारी बरेनुआँ मँगवाश्री जो ढाकरों रे लावे बरोनिया तो हमारी न्याँई रुपैगी रारि। उम्मरु गयो दहलाय पुरोत श्रपनों बुलवायों

तुम लै जाश्री बरेनुश्रा महाराज,

मान राजा के मान मित घटात्री, सो हम लेंइ कुमरि ऐ व्याहि ले बरैनुत्रा पिरोत गयो राजा भयो खुस्याल

सो जल्दी करौ भामरि तुम डारौ सो दादा मेरे सो मैं भोर होंत बिदा न्याँते करि दऊँ

४—दे बरेनुत्रा म्वांते त्राये

उम्मर नें जब बचन उचारे

कहो महाराज राज नें क्या बचन उचारे

पाँति फाँति की कहा चली राजा लीजो मामरि डारि

ऐसी जिंग करी तैनें म्वाँई, ऐसी न्याँ मिलिबे की नाहिं।

नाऊ दीनो भेजि भामरिन को सामानु मगात्री

मति करी त्रवार जल्दी भामरि गिरवाऊँ

सो पाँति के भरौसें तुम मित रहियों दादा मेरे

नगर ते दिंग्गो निकारि करम लिखी होगी सो हम भगतिंग्गे

६—लीनों कुमरु चौक बैठार्यौ बेदी पंडित नें रचवाई सखियाँ गाइ रहीं मंगलचार

दौसौ छियासठ

सी मुहरी बाँधों ज्या कुमरि के सो बैरीन घर है गौ काज। रोसमन्त है गयौ मान नें बाद्र फारे सखियाँ देति बिरहैन मोसौ राजा कैसें जीवेगी बैरीन घर कर दौ काजु भामरि दीनी गेरि खुसी भयौ उम्मर राजा बेटी चहिंयत नाँइ बेटी ऐ तुम अपने घर राखौ अपने लाला कौ करि लुंग्गो ज्याह हाय जोरि मान भयौ ठाड़ौ तुम बेटी लै जाउ दमाद हमारौ दिवला ई लागै तीज सनूने की तौ कहा चलो मेरें नित आत्रों नित जाउ बेटी तौ मेरी बहुत ऐ प्यारो, दमाद के लुंग्गो त्रादर भाव १ - पै फाटी पिश्ररी भयी, भयी ऐ सकारी हाँ रानी बाछिल तपित रसोई हे हाँ जा मेरी बाँदी जा मेरी बाँदो राजै बोलिला अरे सिरकार क मेरी हाँ बिरम लक्कट 'लई हात में राजा ऐ बोलन जाइ सार खिलंते सारिया राजा तोइ कैसी सार सुहाइ महल बुलाए डोला पदिमिनी राजाजी चलौ राउजी हमारे साथ सार बढ़ाइ लई, तै करी, फाँसे धरतु सम्हारि गल माला रुद्राञ्जजी राजा मुख ते रामु जपाइ श्रामत देखे बालमा, रानी पलिका देति नबाइ राजा कूँ तौ पलिका नवायौ ढिंग बैठि गई मूढ़ा डारि। मोरछलीन कौ बीजना, रानी राजा की ढोरित व्यारि। ठंडे पानी गरमु धरावै जल सियरे लेंति समोइ। चंदन चौकी डारि कें रानी राजा ऐ उसटि न्हवावै। पीताम्बर करी घोवती राजा सूरज ध्यान लगावैं। हुलसे पे चंद्नु घिस्यो राजा नरसींगी खोरि चढ़ावै। सवा पहर सुमिरन करयौ राजा जौजूँ डेढ़ पहर दिन त्रावै। न्हायौ घोयौ सापरे राजा मुक्ति चौका में आये

# वंजलोंक साहित्य का अध्ययन

काए के थार में भोजन परोसे रानी काए कटोरा में दूध सोने के थार में भोजन परोसे राजा चाँदी कटोरा द्ध पहली गिरास धरती धरयी राजा, दूजी गाइ गिरासु तीजी कौर मुख में दीयाँ राजा जाके गिरी नैन ते धार ऐ जीरें ठाड़ी गौरै गंगा भमानी पूछे राजा से बात ऐ के बलमा मेरे भोजन बिगरे खालीं परी ऐ सिकार ऐ के काऊ बेरी ने बोल बोले राजा, के काऊ ने आइ दाबी सीम। के तेरी घोड़ा हट्यों के रन लौटी तरवारि नाँ चात्रिर तेरे भोजन बिगरे ना खाली परीए सिकार नाँ काऊ नें बोल बोलें रानी नाँ काऊ नें दाबी सीम हैं। ना चातुरि मेरौ घोड़ा हट्यो ना लौटी तरवारि। श्रन्न बिहुना जग बग सूना, बस्तर सूनी काया कंठ राग बिन कविता सूनों, बेटा बिन सूनी माया।

(हेरानी यह लाख खाक है)

तिंपन पे तोरा, वह के गीत, मंगलचार कौन के गिव रहे ऐं। श्रापकी बस्ती में एक साहकार ऐ श्रीमहाराज उसके नाती पैंदा भयी ऐ।

हुडब के गीत उसके गांब रहे हैं। रानी धन्नि हमारी परालबदि तादिना च्याहि के लाएँ ऐसी मौज कबऊ न भयौ। ] नींव दैकें जनम जाहरपीर को होइ पन सारदा सुने बोलौ बागर के बीर की मदद।

र-काऊ के पुत्र परताप ते सभा जुरी आय श्रापु नई डिट जाइयै गाय बजाय रिकाय खरिया त्रोढ़ बुलाए राजानें गोला की दह्यों लगाय साड़ीमान बुलाए राजानें कासी कूँ दए खँदाय कासी सहर ते बिरमा बुलाइ लए कथा दई बैठाय देस देस के पंडित आये कथा रहे बे बाँचि। बिरमा बाँचें बेद कूँ राजा ऐ गाइ सुनामें एकु बिरामनु न्यों उठि बोल्यौ सुनि राजा मेरी बात ऐ।

## [ त्यौहार, त्रत श्रोर देवी श्रादि के गीत

बेटा की तो कहा चली राजा करमन में तो बेटी नाँए। इतनी बात सुनी रानें मारयो गादी ते हातु ऐ। जमदरश्च काढ़ि म्यान ते लीयो हियरा क्रू लायौ राजा हाथु ऐ। काए क्रू जननी तें में जन्यो विसु दें डारयौ न मारि। क बिरामनु न्यों उठि बोल्यौ सुनि राजा मेरी बात ऐ।

[वार्त्ता]-

कार के पुन्न परताप ते सभा जुरी श्राय
श्रापु नई उठि जाइए गाय बजाय रिमाय
खरिया श्रोढ़ बुलाए राजा नें गोला को दृद्धों लगायों।
खोदत खोदत गए पाताले जाकों श्रमिरत पानी पायों।
बेलदार राजा नें बुजवाए बागन की रौस डराई अप्र काबु न ते पौधि मँगाई, धरवायों लखेरा बागु
बाग बीच एक बारहद्वारों, फूला माली कीयों रखवारों
गरमी की मेवा फालसे लगाए राजा जाड़ेन की मेवा दाख ऐ।
श्रामरे श्रामनि जामिन जम्हीरी फरौसों कलन्दरौं गहर सूँ गँभीरी
सेतूत ताला किलोंदे नवरनी श्रालसे फालसे बहुत जामें खिरनी
नए नारियल दाख कारी विरोंजी कंजा जुरीठा कैतोर पान तो
लगत बहुत मीठा।

लगित बेरि मीठी नौज गोजा
सेंजनों कचनार सीसों नबोजा
रही बाँस महकाय चन्दन चमेली
सुतगुरू गुलीन गुलीन मुलंगा
नोरंग चमेली खूब रंगा
कमल लैन रही दोना जु मरुओं मिर्च लाल खंडी
खैरा जु घोपरी गुलकंज तोरा
सूरज मुखी फिरित नारि मोरा
लोंग रे इल्याची की सदे क्यारी
मुके मन्द चरें जाय बारी
कीकड़ि करीला छए बाँस गूबर

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

रेमजा छोंकरा धौन धौरी हींसिया पीलुआ फेरि मौरी हींसिया हँसड़ा बारि के बीस गाँसा परी पापरी संगर सिहोरे हवासिनि हवासिन इतेक रूख जोरे श्ररलू पसेंद्र कदम कुएड बिराजें माधुरी लतान नयाँ सबन में बिराजें न्यां साल तेंद्र नपट नाग दौनी कामिल धामिल सोंदी रोसन बबूरा सदाराम सरहे हसायन बकायन बड़ी बेलि पाई धरि बेलि गुलम धरि जोरि महुत्रा रायन लभेड़ो गोंदी न गऽत्रा जांकुमर आड़ काड़ू करोंदा न करेरे खट्टा जु मिट्टा निबुत्री चनेरे देखे बदाम देखे जो ऋँगूरा कोकरि कड़ीला छए बाँस बारी केतकी न केला केवड़ी न बौला कैतन के पेड़ लगे जां बासी न छौकरा खन्नारि के पेड़ देखे बहुत ई मल्म जायें बामनी के पेड़ बहुत ई बौला रामन जमामन बर के पौधा रमासिनि आई याँ, सीलताई पाई बड़े बड़े पेड़ न्याँ पीपर के भाई। नीव की निवोरी लगीं, अम्मार तीन के फूल करे बनकाट की लकड़ी रौस पै ठाडी ऐ फेरि आए फ़लवारी की बहाल तौ देखि रहे मरुए की छबि न्यारी गोल के नीचे ढारी ऐ मोरछलीन के पेड़ राजा नें फुलवारी के बीच धरे गुमती दुरंता की भारी ऐ। ऐकु पेड़ु पसेंदू की आयों छवि जाकी न्यारी ज्खारि भाइ जाइ, बेला को तमासौ एक फुलवारी न्यारी ऐ।

दोसो सत्तर

## [ त्योहार, व्रत और देवी आदि के गीत

फूलन के हजार देखे फुलवारी एक हजारा गेंदा की भारी ऐ। खसबोई तौ श्रामित न्यारी न्यारी भूटी साखि बमूर नें डारी ऐ। भौतु तौ सुहामतों फूल एक देख्यों गोरख मुख्डी एक खेतन में न्यारी ऐ। श्रा जारे माली के एक गोरख मुख्डी न लाए सेंति मेंति की एक किसानू फुलवारी ऐ

## [वार्त्ता]

बांस की डाली केश के पत्ता फूल लए फत चारि लै डाली म्वाते चल्यो राजा की कचहरी आया। डाली धरी उतारि माली नें निव निव कें मुजरा कया मेंं तोइ पूँ कूँ हीरामिन माली मेवा कहाँते लाया जो राजा तुमनें बाग लगायो मेवा राम बाग ते लाया खुसी भयो रे देसापित राजा माली कूँ देंतु इनामु ऐ। चढ़नों तौ जानें घोड़ा दियो, उड़नों दियो बाजु ऐ।

## [वार्त्ता]

जादिल बागु ज्याहिवे कूँ आमें तेरी राजी करि आमें फूला माली बिदा करि दीयौ फुलवारी डाली पै आई राजा की आँखें।

फिरि राजा नें माली बुलवायों बेटा बासी मेबा लायों।
अरे राजा परि सिंगमरमर की बनी कचहरी पानों से बँगला छात्रा
परि लगी भमेक मेवा कुम्हलानी में फूल कालि के लाया।
धनि धनि रे माली के बेटा तैनें राख्यों सभा में मानु ऐं।
ल डाली म्वांते चल्यों आया बाग के बीच ऐ।

## [वार्त्ता]

ते डाली मालिनि चली रानी के रावर ऋाई परि डाली धरी उतारि मालिनि नें मुरि मुरि पैरों लागी मैं तोइ पूळूँ घर की मालिनि जा डाली में कहा लाई

दोसौ इकहत्तर

### बबलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

तमनें रानी बाग लगायों मेवा राम बाग ते लाई ख़ुसी भई देसापति रानी मालिनि कूँ देति इनाम ऐ परि दिखन का चीर, मुल्तान को आँगी मालिनि कूँ देति गहाइ रे परि महर रूपों से भरी छवरिया मालिनि बिदा हो आई परि जा दिन बाग व्याहिबे आमें तेरी राजी करि आमें परि सांभ भई दिन गयौ मदन कूँ राजा रावलि आयौ लै मेवा आगें धरी जाड़ खाड़ लेख राजकमार ऐ। परि खाइ लेड पीलेड विलिस लेड राजा करिलेड जित्र की सार ऐ। करद निकारी फौलाद की फल पै धरत जमाइ ऐ। राजा नें तौ करद जमाई रानी नें पकरथौं हातु ऐ। परि क्वारे बाग की मेवा न खांगे ब्याहु करें जब खांएं। होते में खायौ नांड राजा पहरधी नांय जुल्हाल ऐ। मरघट दिंगे बोलना सम उतारयाँ आइ है। माया दीनो सूम कूँ ना विलसै ना खाइ ऐ। श्ररे राजा सरग हमारी भौंपड़ा न्यां ती श्राधापार है। जैसें बद्धा दांइ की दियौ मुछीका जाइ ऐ। कल्लि करै सो अब करि राजा कालि करै सो हाल। श्ररे कल्लि तो ऐसी श्रावे दोउन को है जाइ काल ऐ। बोलो बागर के पीर की सदद ३—राति जगावै जोरै चिगारी जनम सुनै ब्याकी धरि कें कान रिद्ध सिद्ध देता वहुतेरी कभी न आबै विसकें हानि गोर्धन के माली ने धायी गुरुका बचन हुआ परमान हीरालाल वनियानें धायौ बुसने जाना निज कर राम श्रपनीई घोड़ा हे अरे सजवाइ लै मारू देस के हीरा हाँ उम्मर कौ हाथी सजवाइ रानी को डोला सजवाइ, जाते बाईस लागेरे कहार पार्छेते जाकी बाँदीऊ जाइ दगरे छगरे जाकी फौज हिकंगी, जाको लसकर भूमतु जाय श्ररे बागन में राजा पहुँच्यौ जाय

दोसौ बहत्तर

# [त्योदार, बत और देवी आदि के गीत

बागन में जै जैई जै जै होय राजा नें तम्बू दिए तौ ढरकाय जाकी कड़ि गईं पक्की मेख राजा की खिंचि गई रेसम डोरि अरे जाते जरदी लागीं लाल. कनात राजानें भट्टी दईं खुदवाइ जानें खाँड़ दुई गरवाइ जानें नेगी लीए वुलवाइ हरी हरी गिलम विछी दरियाई, मुरबन जूं ठसकत पाँय। सोभा पातुरि राजानें बुलवाई, ठनवायौ बागन में नाँचु छोटे छोटे छोरा नाचें ब्रजवासीन के चुटकीन में उड़ाइ रहे तान ऐ डोला में ते रानी बोलीं करि लीजों बाग कौ व्याह ऐ काए काए में राजा मेरी सींग रे महावै क्राए में खुरी मह्वावै। सोने में राजा मेरी सींग रे मड़ावै रूपे में ख़ुरी रे मढ़ावै अगिनि कुएड राजा ने खुद्वायौ हुतिवे कूँ नागर पान ऐ। हुती ऐ लोंग समद् चन्द्रन की और नागर पान ऐ। सुरगायन के घीत्र मगाए राजा न्योंई देंतुए टरकाइ ऐ। एक फार तौ पाताल जायगी वासुकि देवता सगन है जाय धनि धनि रे देवराय से राजा तेरें होंइ बेटन ऋौतार ऐ। एक फार तो आगासै जाइगी इन्दुर देवता मगन है जाई ऐ। बेटोन की तौ कहा चली राजा लाल तौ रोज़ ई हुंगे। अरे राजा काए काए की ती सामरि लेगी काए की परिकम्मा देगी काए की परिकम्मा देगौ गोला ते तौ अमिरि लेगी तुलसी की परिकम्भा देगा। परि बागु ब्याहु ठाड़ों भयौ राजा बिराम्मन कूँ देंतु इनामु ऐ। परि बिराम्मन कूँ तौ गेया दीनीं, भाटन कड़े पहिराये। डोमन कूँ तौ चोरा दीने मीरासीन गाम इनाम ऐ।

दोसौ तिहत्तर

#### मजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

इक तखता में विरामन जैमें दूजे में भैया वन्द एं।
इक तखता में अभ्यागत जैमें चोथे में और मिकरीड़ि ऐ।
पिर सबकूँ पाँति जुगित ते परसी मित करी पाँति में दुमाँति ऐ।
एकु एक रुपया एकु एकु लड़ु आ विरफन कूँ देंतु गहाइ ऐ।
हुकमु करें तो गोरे गंगा भयानी करि आऊँ बाग की सैर ऐ।
एकु विराममनु न्यों उठि वोल्यों मित जइयों बाग की सैल ऐ।
चारि घरी तोपे मूल को निक्ठत्तर मित जइयों बाग की सैल ऐ।
चारि घरी तोपे मूल को निक्ठत्तर मित जइयों बाग की सैल ऐ।
चुम तो राजा नित नित आओं कब आवें राजकुमारि ऐ।
अस्त्री पुरुष को संगु मिल्याँ ऐ जुरि मिति के किर लेंड सैल ऐ।
कौन के हाथ गडुरुआ सो है कौन के कुस को डार ऐ
पिर दिवराइ राजा हरु हांकैगों मोरी बांधित राजकुमारि ऐ
पिर मुहरन के तो कूँ लगावें मोतीन के जह्या चारि ऐ
पिर विराम्मन को कहनां नांड मान्यों मुक्ति आयों बाग के वीच ऐ।
आगों आगों देखें तमासों पाळुं ते पतमहर होई ऐ।
बोली बागर के पीर की मदद

8—ताम की खातरि रानी ब्याही साहिब नें राखी बाँिक ऐ।
पिर नाम की खातरि बागु लगायों मेरी सूख्यों लाखा बागु ऐ।
पिर तेगा काढ़ि म्यान ते लोयों हियरा क्रूँ लायों हातु ऐ।
जीरें ठाड़ी गौरें गंगा भवानी राजा की पकरित हातु ऐ।
काए क्रूँ जननी तें में जन्यों थिसु दें डार्यों न मारि
नाम की खातरि मैंनें रानी व्याही करता नें राखि दई बाँिक ऐ।
नाम की खातरि मैंनें बागु लगायों, मेरी सोऊ सूख्यों बागु ऐ।
'पहलें बलमा मो इ माड़ारी फिरि करियों अपघातु ऐ।
'तोइ ना मारें, हम ना सरिंगे तिज्ञ जाँगे तेरा देसु ऐ।'
पिर दें दें पींड़ि जेट में रोब दें मारें रौसन ते मूँ हु ऐ।
मेरी सूख्यों ऐ नौलखा बागु राम तैंनें कछु न करी
अरे दोना सूख्यों मक्त्यों सूख्यों रायबेल चम्मेली
सबरे पेड़ नारियल सूखे सूखि गई ऐ बनराय
सखी तौ चंपे की डरी। मेरीं०

दोसौ चौंहत्तर

## [ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत

श्ररे परि तिरिया नें मित हरी राजा की साहू के अंगला आयौ परि श्रामतु देख्यौ देसापति राजा फाँटिक देयौ लगाय ऐ परि भेरी कचहरी मति आवै राजा सौने के खम्भ दहलाइ। खम्म गिरै छजो गिरै संदि मरै कचैरी को लोग ऐ। पहली दोस तोइ वो लग्यौ पति भरता रहि गई बाँभ ऐ। श्ररे साढ़, मित बोली मारै। लाला बोली मित मारै बिन दिन कूँ भूलि गयौ ऐ रौतिक ते भाज्यों आयौ। श्ररे पामन में पन्हई नाई तेरे सिर पै पगड़ी नाई'। श्ररे चढ़िबे कूँ घोड़ा नाँ श्रो चिढ़बे कूँ घोड़ा दीयों अरे तोइ आधी राजु दीयौ थरे रहने कूँ महल दीने अरे बरबरि की भैया कीयो श्ररे सादू मित बाली मारै। अरे वखतर कूँ फोरि गई ऐ अरे पिंजर कूँ तोरि गई ऐ श्ररे गोली की घाव भला ऐ श्ररे बोली ते ससकतु रहँता अरे गोली ते ठौर रहुता। रे गो० साइ मित् बोली मारै साद्यार बालना भर करेजा साल ऐ परि उलटी घोड़ी फेरिकें राजा आया महल के बीच ऐ घोड़ी पै ते न्यों गिरै राजा गिरह कवूतर खाय घोड़ी पै ते न्यों गिरयो रानी नें पकरयौ हातु ऐ। रानो नें तौ राजा पकरयौ लै गयी महलन के बीच ऐ। श्ररी हम तौ चले बनवास कूँ रानी तू जाने तेरी कामु ऐ। बौलौ वाँगर के बीर की मदद। बाछिति को पूत बाजन कूँ भूत, परचे की खातरि घाया ई ऐ

दोसौ पिचहत्तर

श्रजी हिन्द-मसलमान दोनों दोने धामें बादशाह नहीं जायाई ए गुसा भया बागर कोई राना, जब घोड़ा सजबाया ई ऐ घोड़ा मारि गर्या हिल्ली कूँ वास्याइ जाइ जगाया ई ऐ अजी लाल पलक में सोबे वास्याइ पलके ते औंधा मारा ई ऐ। श्रजी दौरी आई बास्याइ तेरी अम्मा कौनें मरद सताया ई ऐ। पाँच मौर श्रीर एक नारियल धीरजी की पंजी उठाया ई ऐ। जब मेरी मालिक सह र करे, सब कुनवा जारति श्राया ई जी। महलन में राजा देवराय निरपु दुख्याइ। भती सी रानी किसिनिति में ई फल नाँइ। जोगी जती सेए मैंने इनपे मैंने डारयी सुवाल रानी ! ऋोर संकलवी गाय, रानी किसमित में तौ फल नाँइ। श्रारे भली सी रानी० रानी माल परगनों बहुत ऐ बैठी भूँ जौ राजु 'राजा माइ विना कैसी मायको, विय बिन कैसी सिंगार धन बिनु नाँइ धनेसुरी राजा ऋतु विन नाँइ मल्हार महलन में रानी न्यों रही ऐ समकाय। श्ररे संग सहेली बोलिकें करि श्रामें गाइ बजाइ पिया पनारे पौरि जूँ धनि ठाई। पकरि किवार ऐ ! श्ररे बाँह छुड़ाए जाँतु हो निवल जानि कें मोय ऐ। परि हिरदे में ते जाइगी राजा मरद बदुंगी तोय ऐ जौ तेरी मनसा जोग पै काए कुँ कीयो ब्याहु ऐ। परि नौसे घोड़ी ले चढ़यों ब बुलजी की पौरि ऐ। बनजारे की आगि ज्यों गयी सिलगती छोड़ि। श्ररे राजा जौ तेरी मनसा जोग पै तपौ हमारे द्वार ऐ मढ़ी छबाइ दुऊँ काँच की सहवाइ दुऊँ हीरा लाल ऐ परि गंगा मॅग क हरद्वार की नित उठि करी असनान ऐ भूखे तो भोजन करूँ हारें दाबूँ पाँइ ऐ मां जोगुना बनै रानी न्यों बनिबे की नांड ऐ। परि ऐसें जोग ना बने रहै भोग का भोग ऐ। 'ऋरे र,जा साधू जन थमते भले जौ मति के पूरे होंड़।

## [ त्योहार त्रत और देवी आदि के गीत

श्रंरे राजा बंदा पानी निरसला जो जल गहरा होई साघू जन थमते भले सति के पूरे होंइ 'श्ररी रानी बंदा पानी गादला बहता निरमल होइ साधू जन रप्तते भने जाते दागु न लागे कोइ त्रारे राजा गलखासा जाया बोरि कें किया भगंनर भेस ऐ। अरे जानें किया भगम्भर बाना अरे रानी नांदन में गेरू घुरबावै अरे अपनी चाहरि मगवाई जानें चिट्टी चाद्रि वोरी रानी माला हात गही ऐ तुलसी की माला हाथ बिराजै गोरख कूँ रही मनाइ ऐ श्रजी जौज्रँ बलमा दीसते धन ठाड़ी पकरि किवार ऐ जब बलमा दीसै नईं जे उलटी खाति पछार ऐ श्ररे चौपड़िया के नीबरा तौइ डारूँ कटवाय ऐ परि तो तर बलमा पौड़ते मैं मिलती सौ सौ बार ऐ राजा की लीली फुलमें थान पै पिंजरा में गंगारामु ऐ राजा नें ऋँगला बँगला बैठक छोड़ी और गेंदा फुलवारि ऐ समकावें नगर के लोग मात मेरी काए कूँ रोवै थोरे से जीतव के काजें चों नैनन कूँ खोवें श्चरे टाप बे धरती ते मारै दै दे सुँह में सुँड़ि पौरि पै हाथी चिंघारें श्ररी मात तोइ जवर चोट लागी तेरी राजा जोगी भयी करी जानें बनोबास त्यारी। श्रागं श्रागे दिवराय राजा पीछें राजकुन।रि ऐ एक बन नाख्यो, दूसरी, तीजे बन है गई साँभ ऐ। फिरि पाछे कूँ देखतु ऐ राजा जि आमित राजकुमारि ऐ 'गाम-गैल दोखति नाँइ राजा कहाँ करें गुजरान ऐ 'गाम-गैल दीसित नांइ रानी यहीं करें गुजरान ऐ पात बिछात्रों बनफल खात्रों रानी पातन में गुजरान ऐ 'कहाँ रहे सौर निहालिया कहाँ रहे राते पलँग कहाँ रहे राजा मूँढ़ा बैठना, कहाँ रहीं राजकुमारि ऐ।

# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन:]

'घर रहे सौरि निहालिया रानी घर रहे राते पलँगि ऐ। घर रहे मृदा बैठने रानी घर रही राजकुमारि ऐ। हाँ लकड़ी कंडी जोरि के राजा मेरे बैठी आँच वराइ ऐ। 'अरी सोइजा राजकुमारि अरे तेरी पहरी दुंगो। 'श्रजी मैं ना सो कॅ महाराज पत्यारी तिहारीं नाँए जव सोंडंगी महाराज डुपट्टा के छोर तो गहाइ दै हाथ की डॅगरिया मेरे मुँह में लगाइ दै घौंद्व ऐ सिरहाने लगाइ दे सोइ गई राजकुतारि विपति की मारी जि काए कूं गैल चली ऐ जाकै पांच-चारि कांटे लागे पामन में ठोवर लागी मेरे राजा जी की हंसु उड़यों ऐ जे सहर दलेशे भें आयी खासे के बाड़ा जाके फाके में बँधे ऐं मकुना हाथी जाकी न्योई घूमतु ऐ नंगर की प्रजा जाकी रोवे ऐसी राजा फेरिन मिलैगो यजी कौन के हाथी कौन के घोड़ा अपनी जानि मदौँ फाके में परी ऐ

श्ररे भोर भयौ ऐ परभात, रानी बाछिल जागै।

बोली वागर के पीर की मदद

६—देवी सोइ गई भमत में नोरंग पलँग नवाइ

ऋरी नारंग पलँग नवाइ

ऋांइत पांइत गेंदुआ ठाड़ी वालम ढोरे व्यारि ऐ।

धूर उड़ी अजराज की अजो जिन गलियन की धूरि ऐ

ऋजी जिन गलियन की धूरि श्रँग लागी लिपिटी नहीं,
जम भाजे जांत ऐं दूर ऐ।

[वार्ता]

अरे चिल मेरे बेटा डिगरि चलौ हतिनापुर मनुआ ढ।रथा

दोसां अठहत्तर

# [ त्यौहार, बन और देगी आदि के गीत

के तौरे गुरु गंगाजी नहवाइ है नातौ होड़यी जोगुए तोपै ते गुरु जांड न्हाँइ लेंड गोरख सी गंगा अरे मैं मिलूं कुटम में जाइ बाजरी वैलुंगो दंगा तम्मू सेख उँखारि मेसे चेला कसना लियौ बनाह ऐ मजल्यों मजल्यों जोगी चाल्यों मजल्यों पै आसन माड्यो त्रासन माड़ि भगम्मर तान्यी बाबा बैठ्यी जल यल पृति ऐ। अजमति के गुर तम्मू तनाए अनहद के वाजे नाद ऐ। विन ख्ँटी बिन डोरि भेरे बावा अधर भगम्मर तान्या परि सोमत जागे पाँचौ पंडा छटी कसंता साइ ऐ। 'अरी ए कैंशे टिड़ोरी के वंजारों के कीनें दल आये। के सिपाई के रँगीलों के जरजोधन अ।थों श्ररे बेटा ना सिपाई ना रँगीलों ना जरजोधन श्रायो परि ना टिड़ोरी ना वनजारी ना कौरों दल आये। परि कजरी दन का गोरख जोगी परसी न्हाइबे आयो। श्ररी माता जा जोगी से बादु करूंगो मेरी शुमि नादु बजायौ 'परि जोगी जती से बादु न करना रहना दोऊ कर जोरे। परि घुटी दवाई मुड़िया जोगी जे तौ अपरम्पार ऐ। जोगी जती से वाद न करना रहना दोऊ कर जोरे। ७—सेर चून है पाँइ पूजना जे जोगीन का बादु ऐ कमर मुलका गल में सेली। श्रंग भभूति लगी श्रलवेली। नागर पान चबाह रह्यौ वीरा । सुघड़ नाथ रतनारे तेना । जाके छोटी छोटी बाबरी। जाके कंघा कोरी फायरी। पाँइ पदम मलकें आला। जाके गुदी परी बैजंबी माला। पाँइ पदम्म भलंकें भारी। सदाताथ को अज्ञाकारी। जापै मखमल क की गूदरी। अरे सौने क की मूँदरी सो हीरा लाल लगे नग साँचे ग्वा गुद्री में सो कामरि श्रोढ़ी स्याम कारी जि परभी वृक्तन जाँतु ऐ। अरे लै पत्तुर श्रीघरिया चल्यो गाम नंगुर पूछत फिरयौ गंगा दगरी कितमें गयौ

दोसौ उन्हासो

#### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन

श्ररे राजन की ड्योढी पें गयो राजन कें परदन की शीत तुम मति घुसो महलन के वीच जब जाइ सुरति जोग की आई हमकूँ परदा कैसी रे भाई सत्त नाम लै अलख जगायौ भिच्छा बारौ जाइ कहूँ न पायौ तही तही करि चोल्यो बानी चोंकि परी कोंना पटरानी मोती मंगा मुकता लाल भरि लाई सौने के थार भरि लाई सौने की थारी। जे आइ भई ड्योड़ीन एँ ठाड़ी नेंम धरम कं कोंता डरी। है परिकम्सा पांइनु परी सो भूखे औँ तो भोजन जें लेउ, ध्यासे छी तो पानी पी लेउ ए बाबा जी, रहि जायगी नामना तिहारी सो दैजा जोगेसर मोइ श्रासिका। श्ररी माता कांकर पाथर क्या दिखलावे मोइ परभी बखतु बतावै ऐसी बात मोइ ना सूमे। परभी जाइ पंडवतु व्रमे श्ररी कहाँ खेलें तेरे पाँचों बीर । अरजुन, भीमा सहदेव भीम सौ गचकीली को बन्यों ऐ चौतरा ए वाबा जी देखि सीतल पेड़ री मल्हारी म्वा खेलें पाँचौ पंडवा। मातु कमेता भेदु वतायौ । जब श्रोघड़ पंडन डिंग श्रायौ । भीमसैन भीयो कीयौ। अब सहदेव ने दावु दीयौ गाड़ि कचेरी पांड नादु फंकि दीयौ 'अरे राजा बैठौ न्याबु चुकाबै। इंड्रू बैठौ जलु बरसाबै बैठै जंगल चरनी हिरनी। हम जोगी कूं बैठें ना वनें, नबै कंठ पदिमिनी फिरती, सिधं गोरंख जागै

### [त्योह र, बत छोर देवी छादि के गीत

अरे बेटा उड़ता तीतुर उड़ता वाज। उड़ती जंग हिवाई हम जोगो से उड़ता ना वनै पाँची जसों से टक्कर खाई, सिध गोरख जागै

अरे हम भी अवसी तुत्र भी हरसी। सरसी कोट अठासी केंद्र पढ़ंते विरमा सरि गए, जे परी काल की फांसी, दिध गोरख जागै

'स्ररे कीन गुरू तू काकी चेला, कहा तौ तिहारों नामु ऐ त्ररे चेला गोरखनाय की जांघड़िया मेरी नांड ऐ। अरे बेटा कजरी वन नेरी स्थान । गुरू ह्यारे विद्यामान हम आए तेरी परभी नहान तेरी कबै परेगी परभी पंडा बेद की बनाइ। 'अरे परभी पूजे सेठ साहु गर दुनिया और राजा भनि भानजी न्यांति जिमावै, जोरा और तीहरि पहरावै जे करे गऊन के दान सौने में सींग मढ़ावें। सो सिर पै टोबी, गाँड़ि तँगोटी, बूकन आए ए वाबाजी तुम दान तौ करौंगे परमाधारी। सो कहा गंगा में तुम जो वयौ 'गरब की बोली जी सित मारी पंडवा, वचन करौंगे यादि ऐ जा बोलो को म्यानों द्ंगो बेटा, असलि गुरु की चेला परि छिमा खाइ औवरिया चाल्यो आय गुरुन के पास ऐ जैले बाबा मोरो पत्तुर नांइ मधे तेरी जोगू ऐ परि जोग नांइ जोंहर भयो वाबा विन खांड़े सँगरामु ऐ 'बेटा के पंडलें मारयों-छेरयों के पंडलु दई गारी 'ऋरे बाबा ना पंडनुनें मारबों छेरयों-ना पंडनु दई गारी श्ररे सबद् की मार दुई पंडकें लीया करेजा काढ़ि ऐ। बोलो बागर के पीर की सदद

= मैं लई स्थाम सर्गन अमुना की तरे चरन किर लाग्या ध्यान अब जोगी जती सती संन्थासी उपटा होते घरि तेरा घ्यान चारणो पहर भजनों में रहते प्रात होत गंगा अस्तान जोनि लोक ते वारी न्यारी मथुरा बेदन गाई ऐ

### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

चौशीस घाट की कहा कहूँ महिमा बिच बिसरांति बनाई ऐ उज्जलि कुल चौबे गुजराती अपनी देह पुजाई ऐ। भूतेसुर कुतवाल सहर में केसवदेव ठकुराई ऐ अलख निरंजन तेरौ जस गामें मथुरा जी की पदम लटन में बह चली जमुना माई ऐ। 'ऋरे बेटा के पंडन कें अगिनि लगाइ दऊँ के कोढ़ो करि डारों। 'ऋगिन न दैना, कोढ़ी न करना बड़ा लगै ऋपराधु ऐ बड़ी जौम गगा माई की हरि लें गंगा माइ ऐ। श्ररे सबरे चेला अरजी करों ले चीपी कोली में घरों धून पंडवन के मारों मान, गंगा जी हरों। श्ररे बेटा सब तीरथ हरिलाश्रो मान पंडन के मारौ जी लै पत्तुर श्रौघरिया चल्यौ। गाम नंगर पूछतु फिरयौ गंगा दगरौ कित में गयौ । अजी गाम पछाँईं डूंड़ा पीपरी वाबाजी म्वा गंगा को मारग बन्यो जाकी नजरि परी धारा जी करके पै ठाड़ों भयौ अरे हाथ जोरि गंगा खड़ी, आयो दोनदयाल महिर नाथ ने करी असलि गुरु के चेला हरि लं मोइ पत्तुर बीच। अरी हटि हटि गंगा बाबरी। हाथ मेरे फावरी जिया जन्तु धन तो में ज्याँइ। कोढ़ी न्हाइ कलंकी न्हाइ हत्यारो न्हाइ मत्यारी न्हाइ। अव नाऊ न्याइ नैनियाँ न्हाइ ऋरे मेरें हुकमु गुरुन की नाँइ। गंगाजी तोमें बोरूँ न पाँइ अरी कि माना तेरी जलपारायन नाँइ। हम तेरे जल में कबऊ ्न न्हाँइ।

जोगी सिर्त लोक ते बूटी धार । सिवसंकर नें ब्रोड़यौ भार श्रीकृश्न के चरन रही । मैं महादेव के सीस रही मोइ किर सेवा भागीरथु लायों ब्रोर कि बाबा चौरे में लाइ डारी । मंजलोक ब्राइ डारी दुनिया न्हाँति मों में पाप की भरी । 'ब्रोर ज्या पत्तुर में कबऊ न ब्राऊँ बाबा घर घर माँगी भीक ऐ।

### [ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत

मोरी हमारी कामधेतु, संसार हमारी बारी अरे जल को छोइया करै जुबाब। सुनि री गंगा मेरी बात क्या लगायौ जोगी ते बादु । तुम ऐसी लहरि बहौ पटरानी जोगी और जोगी को तोमरा काऊ लोक कूँ बहि जाय बैठि मगरु खार के बीच जाइ कांकरी सो खाय 'ऋरी माता ऋाइजा पत्तुर, है जा पविन्तुर, गुरु कूरें निस्तारा बाबा ने पहला पत्तुर बोरा दरयाइ में पहला समँद समाना द्जा पत्त्र वोरा द्रयाइ में दूजा समद समाना तीजा पत्तर बोरा दरयाय में तीजा समद समाना चौथा पत्तुर बोरा दरयाय में चौथा समद समाना पाँचा पत्तुर बोरा द्रयाय में पाँचा समद समाता छटवाँ पत्तुर बोरा द्रयाय में छठवाँ समद् समाना सतवाँ पत्तुर कोरा दरयाय में सतवाँ समद समाना सातौ समँद आठई गंगा नौसै नदी नबाड़ा ताल पोखरा सबई समाइ गए पत्तुरु भिर ऐ नाँइ ऐं हाँ हाँ

मूँगानाथ गामें, गुरु गोरख उस्ताद क्रूँ मनामें
सुन्दरनाथ अर्थामें छिब महरी की न्यारी ऐ
चोत्रा-चन्दन और अरगजा आमें महक भारी ऐ
भीतर परिस कें आए पीर, भीतर उते आए
छिव ढूँगर क की न्यारी है।
ढूँगर की छिब न्यारी, डोरीनाथ नें उतारी
डोरी तो उतारी जाकी सोभा बरनी न्यानी ऐ
ऐरापित हाथी सजवाए, लख चौरासी घंट लगाए
नकुल कुमर हुँदा बैठारे,
गुनु माऊन में उड़ित दिखी रेती
चली रे बेटा परभी सौमोंती परी
बयन के से छूटे मुख्ड रीते पाए राधाकुण्ड
ददबल कुंड, सकल बल तीरथ गंगा में जलु नांऐं
हम परभी काए में नहामें।

दोसो तिरासी

## वजांक साहित्य का अध्ययन ]

बारू रेत के जिस रहे खासे लैकें बेद सहदेव वाँचे माइ कमंते पृष्ठी एक पौथी व्याक्ष पै धरी माता वाँचि रहीं व्यस्ताक । के गंगाजी भई व्याप्ति के सिवसंकर संग गई । मोइ व्याह की भरमु समानों, गंगाजी मेरी व्याई ने हरी व्यरी माता सवारी पौर्याय पें दृदि दृदि मारू भेरी गंगा कहाँ लै जायगी।

अरे गंगा में जल नांधें मेरे वेटा समद करो। असनान ऐं गंगा ते चले समद दे आए समंदर में जल हतुनाएँ समन्दर में जल नाँएँ भेर बेटा कुत्रा करा त्रसनान एँ समँद चले गोला दे घाए, गोला में जलु ना पायो त्रारी गोला सें जल नांधें मेरी माता कहाँ करें त्रासनान एं गोला में जल नाएं नेरे बेटा महल करो असनान एँ। गोला चले सहलन में घाए. महलन में जल नाएं । नेंक टिको भेरे अरजुन घेटा, ठाकुर पूजा जाडाँ चली चली सन्दिर में छाई जल की घड़िया पाई परि मन चंगा तौ कठौंटी में गंगा परशो लई ऐ साधि ऐ : राजा बाबू उंगरी कूँ वोरें बर्तेरे न्या लोहें अरे बेटा के बारी के बंगन तारे के पनवारी के पान ऐ के तो प्यासी गाय हटाई के नोंते वामन ललकारे के कोई जागी के कोई जंगम के कोई सिद्ध सतायी श्ररी माता ना बारी थे बेंगन तोरे ना पनवारी के पान र ना तौ प्यासी गाय हटाईं ना वासन ललकारे ना कोई जोगी ना कोई जंगम ना कोई शिद्ध सतायौ परि भूरंगा सौ एक जोगना परभी बुमन आयो परि परभी नाई वताई मेरी माता न्योंई दियौ बहकाय है ! परि जानि गई पहँचानि गई बे आइ गए गोरखनाथ ऐ। ब्बा कौ रे औषरिया चेला हरि ले गयी गंगा माड है। गंगा हूँ इन निकरे हाँ। कोंती के पाँचों हाँ

### [ त्योहार, बन और देवी आदि के गोतं

भटकत विकट उजार हे हाँ श्रजो कंघा गजा भीम नें घरी। माइ कमंता संग लई। जे गंगा हूँ इन चले। के पंडा परवत पे चहे श्रजी श्रामत देखे पांचों पंड, पारवती म्वाँ घोटें मंग जे पंडन देखि हुसे, कि वाबा गुफा में घँसे।

भीम—'त्रारे जोगी श्रव कहाँ जातु ऐ वदन दुराई तू दें जा मेरो गंगा माई परवत की करि डारूँ छार मेरी गंगाजी हरि लाए, कबको हो दासनगीर

कुन्तो—खरग दुभाइ खोह में घरों, हाथ जोरि पाँयन तर परों शिव —ऋरे बेडा एक गंगाजी भागोरथ लें गयों राजा सगर की नाती राजा सगर की नाती बेटा दिलीप की, राजा लें गंगाजी न्याँते चली दाने नें लई ऐ छुड़ाइ ऐ जब दाने को जाँच चीरी गंगा ने लियों परभाइ ऐ

### [बार्ता]

गोरख—मेरे पास भभूत को गोला जल में दुंगो डारि ऐ
जल में दुंगो डारि पंडवा सूगी लेंड निकारि ऐ
सूखों लेंड निकारि मेरे बेटा घिसि घिसि खंग लगाऊँ।
सकत बदन ते कपड़ा उतारं कृदि परे जल बीच ऐ
परि पहली डूबक मारी पंडवा सौने के जो लाए
दूसरी डूबक मारे पंडवा चाँदी के जो लाए
परि तीसरी डूबक मारें पंडवा ताँबे के जो लाए
चोथी डूबक मारें पंडवा लोहे के जो लाए
परि पाँचई डूबक मारें पंडवा पाँड़ो माटी लाए

कुं० - अरे बाबा सेर दलेले की रानी बाँम । रोमित ऐ सबेरें साँम बुनकी कोखि हरी करें बाबा तेरी जब जानूं करामाति

वाद्या- अरी भेना तेरे ऐ तीरथ की धाम, जोगीजती करें असनान कोई पूरी सिद्ध आवें बेटी बाँगर भेजरी।

दोधौ पिचाधी

### मजलोक साहित्य का श्रध्ययन

गो०—श्ररी हितनापुर की रानी। तनें बात कही ऐ स्थानी
मेरे हिरदे बीच समानी।
तोइ गंगा दीनी कौल की। तोइ परी का श्रौर की
तुम लम्बी कूंच करों, क बेली बागर कूंचलों
बोलों ई बागर को पीर मदद।
१०—'चिल मेरे बेटा चिल मेरे बेटा!
डिगरि चलों श्रौघरिया चेला हें।
चिल मेरे बेटा डिगरि चलों नगरी को लोगु दुख्याना
तम्बू मेख उलारि मेरे चेला कसना लीयों बनाय

तम्बू मेख उलारि मेरे चेला कसना लीयो बनाय
देसु भलो रे पिन्छम की घरती श्रोक्त मिठबोला लोगु ऐ
पानी मांगे दूधु रे पिलामें देसु भलो हरिश्राना
घर घर गोरी हाँसिली मिरगानैनी नारि
पानी मांगे दूधु रे पिमामें देसु भलो हरिश्राना
देसु भलो हरिश्राना बेटा दही दूब को खाना
श्रजी कामजाम हाँकि दीए। लंबेऊ कूंच कीए
जाते बोले गोरखनाथ 'बेटा देश कीन रे

श्री:— 'बाबाजी चलतूँ अगारी। बागर छोड़ि दई पिछारी
सैर कामरू धना
आसनु करौ बनाइ, तम्बू नाथ को तना।
हाती पीलमान लाए। तम्बू ठाड़े करवाए।
रुपि गई तम्मून की कनात। जुरि गई जोगीन की जमात
जिननें आसनु करयौ बनाइ, कि तम्मू भोरे पै तनौ।
धायौ भूभरिया चेला। दीयौ धोबिनि कें डेरा
धोबिन आदर भाव कीयौ। जानें मंदा डारि दीयौ
जानें पढ़ि पढ़ि सरसों मारी। नाथ की अकलि गम्मु करि डारो
जानें कबरा गधा बनायौ हाँकि घूरे प दीयौ।
धायौ कानीका चेला। दीयौ धीमरि क डेरा
धामरि आदरभाव कायौ। जान मढ़ा डारि दीयौ
जानें पढ़ि पाढ़ सरसों मारी। नाथ की अकलि गम्मु करि डारा
जानें पढ़ि पाढ़ सरसों मारी। नाथ की अकलि गम्मु करि डारा
जानें पढ़ि पाढ़ सरसों मारी। वाथ की अकलि गम्मु करि डारा

दोसा छियासी

# त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत

बेटा बस्ती बड़ी लग्यों परकोटा । सबु बस्ती को एकु लपेटा तुम छोड़ों कूंड़ी पटकों सोटा तुम भाव भुमति लें आओं चेला बेगि जाउ रे । कामरू की नारी । अजी विद्यामान भारी छोड़ि बीरताल छोड़ी कालिका भमानी । मेंदा और बकरा कीए, जोगीन के बालका ओघड़नाथ गए तेली कें मुंडा बेलु बनायों हाँकि पाटि में द्यों अजी दम्मक दम्मा घानी पेलें । तेलिनि हातु सबेरी फेरे चुनी चोकले बे नई खाँय, अजी पीना में मुँह मारे, प्याह

हाथ मोरी में डारघों। चेला सोकनाथ काढ़यों कर जोरि भयौ ठाड़ौ मैं हुकमु नाथ पाऊँ। गढ़ कामरू चेताऊँ गुरु नें पंजी धरि दीयौ। नीरु सोखि सबु लीयौ दुनिया प्यास तौ मरी जब जेहरि धरि लई सीस नारि पानी कूँ चली। नैनी मृगनैनी श्रोढ़ें प्रेम-पीतम्बर साड़ी श्राँगी गात ना सम्हारी चालि मधुर सी चली जेहरि धरी उतारि नजरि नाथ की परी गोरखनाथ धारी। विद्यामान ऐ' जे भारी इननें विद्या परकासी। विद्या बाँधि सबु लई जब गधई कर कें नारि हांकि भीति में दई। कामरू देस की सबरी महरियाँ सबु गधई करि डारीं परि महलों रहतीं पान चवातीं बुहू घूंसि करि डारी एक जाट नें करी लुगाई रोटीन की पेंड़ी देखे। बोलो बांगर ई पीर की मदद ११—चित मेरे बेटा डिगरि चली हरित्राने कूँ करी कूँ चु ऐ उखरी तम्मू और कनात। चिल दई जोगीन की जमात जाते बोले गोरखनाथ

दोसौ सत्तासी

#### बजलोक साहित्य का अध्ययन ]

बेटा हरिआने कँ चली मजल्यौ मजल्यौ जोगी चाल्यौ मजल्यों पे आसन मारयो श्रासनु मोड़ि भगम्मरु तान्यौ बंडयो जलु थलु पूरि ऐ हरिक्याने की सीम में वाबा ने बजाइ दयौ नाँद ऐ हरिश्राने की रानी बोली जे आइ गए भोलानाथ ऐ श्ररे जा मेरे बेटा डिगरि चली दूध के भोजन लाइ दै श्रम के भोजन ना भैं जेंड बेटा दूध के भोजन लाइ दै। श्रजी ले पत्तर श्रीवरिया चल्यी श्रोधड़ करी नाद में घोर। जब चौंकें जंगल के मोर हाजर ऐसो भेजि माना बाबा द्धाहारी ऐ। श्रन के भोजन नाइ लेंड माता बाबा दूधाधारी कै तो माता द्ध री पिलाइ दै नाँवी ओटि सराप ए नाद में नाँएं, गोद में नाएं द्रध कहाँ ते लाऊँ पार कें नाएं परौसी के नाएं दध कहाँ ते लाऊ गाम में नाएं परगने में नाँइ में दूध कहाँ ते लाऊ अरी कैतौ याता दूध री पिलाइ दें नाता ओटि सराप ऐ श्ररे न्हाइ धोइ कुमरि चोंकी भई ठाड़ी, सुरित करना ते लगाइ लई

बाबाजो मेरे ख्याल परथा ऐ
बेटा जसरत के डहई के नाती। मेरी तुमई ते डोरि लगी ऐ
जाकी छूटी कुचन ते धार धार पत्तुर में आइ गई।
जानें पत्तुर भरथा ऐ ककोरि दुआ मेरे गुरु की ाइ गई।
जानें पत्तुर भरथा ऐ ककोरि दुआ मेरे गुरु की ाइ गई।
'अरे क्या तुम देउ भोलानाथ कहा मेरें हतु नाऐ'
अजी जे तुमनें माग्यो नाथ दूध मेरें हतु नाऐ'
अरी माता नो कोठा मारवाड़ में
छपन कोट हरिआनी
बारह पालि मेवाति ऐ।
अन्न चाल परि जाँय।
पानी के जबाल परि जाँय

### ित्योहार, ब्रत आर देवी आदि के गीत

परि दूध घनेरा होइगा। बोलौ इ.....

१२—किए कूँच पे कूँच संग सबु चेला ले लीये

राजा उम्मर के बाग नाथ नें डेरा दे दीये

'सूखे बाग में मित रहे मेरे बावा काऊ हरियल में चिल रहना
'सूखों से तो हरयों है जाइगों आज बाग गुजरान ऐ
नगरी ते कूरों बटोरिला बेटा जानें दे दे आगि ऐ"
धूनो दई धूआँ घुमड़ानों मार रही बनराय ऐ
पिर हरी डार प हरियल बोल्यों मुनियाँ लाल किंगारें
पिर लालामी धोपरिया मारयों गिरयों छोड़िगों केला
अरे बाबा गलगली बोलि गलगला बोल्यों
माँप फिगारयों कलजुग की बिलेया बोली
मूँसों दूँ कतु आयों।

•पिर मुप्परभान करन को ऐ पहरों नगर तमासे आयो
पिर धिन धिन रे किल गोरख जोगी हरयों कियों तन बागु ऐ
अरे बेटा मूँक प्यास की कोई नाँइ बूक्त दंडौतन के ढेर ऐं
अरे प्यास लुग्यों ओवड़िया चेला घूँटक पानो प्याइ दें

परि वाबा जोरें वाग में गोला होंती बागु सूखि चौं जाँती

त्रारे बेटा जा राजा नें बागु लगायौ पहलें खुदायौ होगौ कूत्रा। पीर की मदद—

१३— अरे ल लई तोमा डारि नाथु गोला पै आयो। कूआ प जी पाए चौकीदार घरे तो जलु जहरू बनाया जल मत पीवे नाथ अरे पीमत मरि जाइगौ राजा नें रखवारी घैठारे। मारें दहसति के मारें। मैंनें जी ढूँ दे तीनों लोक जहर मोइ कहूँ नाँइ पायों मैं आइ गयौ बागर देस जहर कूआ में पाइ गयौ चेला के जी मन में पाप नाथ की टोपी लंगो

दोसौ नवासी

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

लॅगोटी लुंगगो बाबा जी की चकमक बदुच्या लुंगगो पाँइ खड़ाऊँ हातीदाँत की बैजंती माला लुंगगो बाबा की लौहरी सुमिरिनी हात की ऐ लै लुंगो मुगेरी सोटा लै लुंगगो जाको कोतल घोड़ा लुंग्गो सबरी लेंड असबाब नाथ कूँ ठोकि लकड़िया दंग्गो इतनों पापु विचारि नाथ नें तौमा फांरथौ तौमा दीयौ फांसि नाथ ऐ जलु नांइ पायौ देखे बाबरी ताल नाथ गहवरि कें रोयौ राजा को नांइ दोस दास अपने करमन को जो दुख लिख्यों ऐ लिलार नाथ सोई सगत्यों चहियें मन में बड़ी घवड़ानों श्ररे श्रायो गुरुजी की नाम गोला तो मुंहड़े जूँ उमग्यौ पानी पार्छे फमारथी, मरुए ते लाग्यी श्ररे ढोंड़ा चिल बाज्यों फ़लवारी में लाग्यों अरे तौमा भरयौ ऐ मकोरि नाथ के आसन आइ गयौ अजी तौमा धरयो ऐ अगार ररिक पीछें भयो ठाडी बरकिंगे भोलानाथ चेला तौ मेरी कहाँ गयी ऐ बाबाजी मैं पाछें ठाड़ी अरे बेटा नेंक आगे आइजा कुल्ला करवाइजा श्ररे नंक थोरों सौ पीलै पानी. पानी के बंदा जौरें न जाइगी। बाबा सुनि आयौ मैं पानी जहर को बतायौ जहरु ऐ पानी, पीएँ ते है जाउंगे नाथ गुरमानी श्ररे बाबा जी पीबै तौ पीलै नाथ द्यरे नई लुढ़काइ दै श्ररे नई' उल्ले ते पल्ले ऐ प्याइदे अजी आकनाथ ढाकनाथ पत्थरनाथ, नई सबु चेलान्ने प्याइदै। पानी के जौरें न जांगो

[ वार्ता ]

रंगी चंगी बो भौनारी। खोटी भोंह भुलम्में डारी। घि सि घिति एड़ी धौबे नारि । उनके गोरख द्वार न जाइ बाती खेंचि चूल्हि में देइ। हीलें हीलें मेरी चन्दो मगरे लेइ भगा बिडावै सोवे नारि। पार परोसिनि जौरें न जाइ हींस लई ब्वाइ छोड़ों कंत । सोमत ई ब्वाके देखों दंत रोमति पीसै, सिनिकत पवै। सदा दिलहर उनके रहे तिल भोंरी मांथें मसी और कनफुटी लीक। भाजिनों होइ तौ भाजि कंता नई बेगि मँगावै भीक ॥ अरे बनि ठिन औषड़नाथ बस्ती में आइ गयौ माँगत जी माँगत नाथ पल्ली स्रोर कूँ निकरि गयौ नाऊ न के माँऊ जाते कोई माई मुख ना बोलै, श्रीघड़ गलियन में डोलै कुश्रटा पे चबेया, गलियन में गैरा 'एक सखी न्यों कहै राज को ऐ बेटा जाके गुरू ने खँदायौ जे तौ माँगि न जानै भीख जाके घर में नारि करकसा जाकें मारी बोली, जाई ते मैना है गयौ जोगी। गुबर पार्थती नारि अरे ललना ऐ खिलाबे अरे पलना में मुलाबै अरे तुम कहाँ गए भोलानाथ अरे मोइ न बतावे मैया री मेरी मैं माँगन आयो भीख मेरे गुरु ने खँदायौ जिब्र देखि राजकुमार क मेरी तौमा रीती जा नंगर की पापी राजा रैयति लैगयों डॉड़ि ऐ राजा नें तौ सब परजा डांड़ी काऊ में आसित नांऐ श्ररी मोइ भीक न डारे भलौ रे नगर धरमात्मा राजा, बाबाजी तुम अभागे डोलौ ऊँची पौरी बंक दुवारी एकदंता भूमें द्वार रानी बाछिल नगर दुहाई जब रैयति घर पावै बनकें ते लै आवे बाबा जब रैयति घर पावे

दोसौ इक्यानबैं

# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

गोई ग्वेई महल वताय दें ठकुरानी नाथ निवालें तोइ नाथ निवालें सबु दुख भाजें जो तुन करों सोई तुमें छाजें। रानी बाछिल की पीरि पे औषड़ को वाज्यों नादु ऐ पीर की मदद—

२४—चीर उतारि घरयों री रानी नें सिर ते लोटा **टा**रयों एक हाथ ते लोटा ढारै दूजे ते मींड़े धीठि ऐ सुनि ले री रुकसादे बाँदी बाबा के डारि आ भीक ऐ भीक ले तो भीक दे आ नहीं बातन में विरमाइ ले थार भरे री गजमानिक मोदी थार वाँघी भरी भिचा लावै लेंतु ऐ तौ तू लै वजमारे मारूँ टकेला चारि ऐ एरि बांदी ते बाँदी कही तब मन में है गई अ।गि ऐ पकरि पाँम चौखटि ते सारूँ छाढ़ दाँत जाँइ दृटि एँ डाढ़ दाँन जांइ दृटि राजधारे करि करि हलुआ खाइ ऐ परि बांदी गारी है गई सतगुर को जीतव नांधें परि आगे आ मैया आगें आ तरे लड़ हाथ की भीक ऐ परि आगें लई बुलाइ वावा नें स्वाफी दई थिछ।इंधे पहली सोटा ऐसो सार्थो गयौ हात ते थार ऐ दूजों सोटा ऐसो मारबों भयो चुरीन को ढेर ऐ ताजी सोटा ऐसी मारवो डारवो कनफटो फोरि ऐ डारि फोरिया खिबिरि गया जब वस करि बस करि होइ ऐ परि त्रापनु रानी न्हवन संजीवें जोगीन पे पिटवाधै बे बाबा से घर घर डोले बे काऊ ना मारें तुम बाबा ते कुवचन बोलीं बाबा नें सजा लगाई परि खाल कढ़। जॅ तेरी, भुसभरवाइ दु अंवावाजी ऐ लाइ दे

्रश्चरे रानी जहाँ भेजे म्वां जाऊँ मेरी रानी बाबा माऊँ श्रव न जाउँगी

परि भकर भकर वाकी आंखि धरै सोटन की मार लगावें अरो महल चढ़ी तोइ बोलें कमंता सुनि बाबाजी बात्स्बे

दोसौ बानबै

पोर की मदद-

१४ - पतिभरता के द्वार नाथ ने नादु बजाइ द्यो थार भरे गजमानिक मोती रानी भिच्छा लावै लीजों रे परदेसी बाबा जोग्गी आस्या लागी तेरे हात की भिच्छा न लुंग्गो माता वालापन की बांक ऐ बांदी आई मेरी मारि कें विड़ारी मोइ का ऐव लगाव नांती हमारे पलना में भूलें बाबा बेटा गए रे सिकार ऐं पांच-चारि तौ घर आंगन खेलें है भैंसिन पै ग्वार ऐं जौ सैया तेरे लालु घनेरे एक फलु माग्यी दैना तीरथ बरत करामें बुहतेरे तेरा तोइ मिलामें सुनियों री मेरी पार री परौसिन जा बाबा के बोल ऐं मैं त्राई बाबा पै मांगन बाबा बेटा मांगे तुम से गुरु मैंने सेएँ घनेरे पूरी मेरी काऊनें न पारी हां जो से श्री जो निगुरी से श्री सतगुर भेटयों नांइ ऐ जाइ नांइ सेवे माता मेरे गुरु ऐ हरवी री कीयौ तेरी बाग ऐ नामु सुन्यों रे जानें हरे रे बाग की शीतल भयौ रे सरीह ऐ कौन गुरु रे तुम का के चेला कहा निहारी नाम ऐ 'चेला गौरखनाथ कौ कौदद्विया सेरी नामु ऐ' नामु सुन्यो गोरख जोगी की जाकी शीतल अयौ सरीरू ऐ हाँ बाबा जी वैठि जा गुरु कह देउ मन की बान ऐ चारि घरी रे ब्वातन बिरमायों तो जूँ भोजन है गए त्यार ऐं त्रा बाबा जी बैठि जा गुरु बैठि कें देउ जिमाइ ए लै पत्तर त्रागें धरयो जाइ भरि दे राजकुशारि ऐ दाबि मरू तेरौ पत्तुर फूटै बाह में भोजन छीजें छोटौ पतुर मुकति घनेरी कही नाथ क्या कीजै सैज ई लैन सहज ई दैना सहज करी ठक्करानी सहज ई सहन करों ठकुरानी पत्तुर सब की करें सम्बाई त्र्यरे बाबा बारह बहुँगी पकमान समाइ गए दम ब्रेर के माँट ऐं परि सोलह क्लस जामें घी के समाइ गए पन्तर भरिए नाइ। उमकि उमकि पतिभरता देखें भरें न रीतों होइ ऐ

दोसौ तिरानवै

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

पत्तर पूजि छत्तर पूजि कालकंट भाजें दूरि जा भंडार ते आवे सदा भरपूर अलहदास करते की वानी क्या करंते कूँ क्या करें रीते मन्दिर फेरि भी भरें जो बाबा महरि करें आगें आगें औषड़ चेला जाके पीछें राजक्रमारि ऐ जबई बाग किनारें आई सतगुर की खुलि गई तारी में वावरिया नगर खँदायो बेटा घरबारी बनि आयो कै रे ठगी तैनें गाई माई के रे ठग्यो घरवारी नाँइ ठगी मैंनें गाई माई नाँइ ठग्यौ घरबारौ सबा लाख बागर की रानी सेवा करन तेरी आई सेवा करन तेरी आई लटधारी बाबा भोजन भौतिक लाई। 'जा मैया पै सेवा न होइगी बेटा जा घर राजु रिस्याइ ऐ' 'जोगी नाव परी सँमधार पार मोइ करिजा रे जोगी नामना बाबा रहि जाइगी तेरी। मो घर कोई न रिसाइ पिया परदेस गयौ मेरौ आसरी बाबा आइ कें लियी ऐ तेरी परि जे कंचन सी देह खाक में लगाइ लऊँ तन में सेवा की बाबा लागि रही मन में हमरी माता तिहारी तौ रहनों महरी मन्दिर न्यां जंगल को बाता श्ररे बाबा तुम तौ रहियों महरी मन्दिर में न्याई करूँ गुजरान ऐ श्ररी माता तिहारों तो खानों पानु मिठाई, हमारौ श्राक धत्रा श्ररे बाबा तुम तौ खइयों पानु मिठाई में त्राक धतूरी खाऊँ परि दाब काटि करि लीयों बिछौना आसन लेंति बनाइ ऐ परि चौदह सौ धूनी रोजु लगावै चौदह सैनु डारि डारि आवे परि मूँ इ , छवरिया हात बुहरिया केसन से पग भारे परि एक हात से सुन्ना पढ़ावै दांए ते ढोरति ब्यारि ऐ परि सुआ पढ़ामत गनिका तिर गई बाछिल तिरि गई गोरख ते चारि महीना परे जड़कारे जाड़ेन के जिम गए पारे

### दोसी चौरानबै

### [ त्यौहार, व्रत और देवी आदि के गीत

चारि महीना परी धौपरी रिम गयौ बोलन हारों परि बोलन हारी रिम गयी माँटी रही निधान ऐ पच्छिम दिसा की आँधी आई बाछिल की बँध्यो मद्रला चारि महीना घोरि घोरि बरस्यो ऊपर घास हरित्रानी कानों में पंछी अंडा धरि गए सिक़ला है उड़ि जाना परि बाछिति बमई है रई सरप रहे लिपटाइ बारह बरस में तीनि दिन बाकी जागे गोरखनाथ ऐ परि सुनिले रे औषड़िया चेला बो माई कहाँ गई ऐ परि कुंड जराइ दुई आगि खबारे मोइ नाँइ रही ऐ परि जोगी उठ्यो लहराइ हाथ जई पतवरी सीस बचायौ नाथ पिंजरा मारि डारथौ परि सिर पै धरि दियौ हात भमानी करि डारी ऐ तू अपने घर जाउ तपस्या पूरन भई मैं सोइ गई भोलानाथ तपस्या नांइ भई श्ररी ऐसे भोजन लाउ ब्वा दिन लाई री हुकम देख तो जांउ वे हुकमें ना जाइवे की श्रज्ञा मांगि भोरी माइ महल पग धारै पीर की सदद

१६ - सब पीरों में पीर श्रौलिया जाहरपीर दिमाना है
दोनों जौरुश्रा मारि गिराए कीया राज श्रमाना एं
डिल्ली के श्रालमसाह बास्याइ बिरगाह बना ई ऐ
हेमसहाय नें कलस चढ़ाए, दुनिया भारत श्राई ऐ
मक्कना हाती जरद श्रम्बारी जिही तुम्हारे काम का
नवलनाथ साँची करि गामें बासी दिन्दाबन धाम का जी
ठगन बिरानी श्रास ठिगनी श्रामित ऐ
भेना मिलि लें कंठ मिलाय भौतु दिन बिह्युड़ी जी
श्ररी जोगी को का दोसु सरीरु तुजाइ लो री
गुर गारी मित देइ कोढ़िन है जाइगी
गुरुन के पूजी पाँय गुरु नोंति जिमाइलें री

दोसौ पिचानबै

#### मजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

गुरु मेरे भोलानाथ भैंनि मित कोसे री कासी सहर ते पंडित आए री पुस्तक लै आए री पुस्तक लाए मेरी भैनि भोत समकाई री 'अजी त्राजु नगर में तीज भैना कपड़ा मोइदें री 'जे कनड़ा ना देंड और लै जहवी री 'अरी गुन में दे दे आगि पुराने भैना मोइ दे री 'श्ररी दुहरे तिहरे थान रेसमी जोरा री कम्मर के लै जाओं जामें बड़े बड़े मज्या री नैंनुं की चादरि लैजा जामें जरद किनारी री मिसुरू की चाद्रि लैजा जामें गोटा लगि रहा। जी 'श्ररो ऐसे मति बोलै बोल करूँगी हत्यारी री बगुदा लैं लीत्री हात बुरज पें चढ़ि गई री सुनी बस्ती के लोग याइ हत्या दै दें उरी तेरे पिछत्रारें नदी जाई से वहि जाउँगी रो तेरे श्रॅगना में कुइया भड़िक मिर जाउँगी श श्ररी है पैंसेरी बिस खाँउ टका भरि तोइ देंड री पौनी ते फारूँ पेटु सरवा में डूबूं री श्ररी ना कपड़ा ना देइ नांइ मुखते बोलै रो किल की असिल भमानी जानें बगदि बुलाइ लई रां कपड़ा दिए उनारि जबैं मन फुली री फूली ऋँगना समाइ कुठीला रानी है गई री अरे सेरक चामर रांधि नाथ पै आवै रे भोजन धरे ऐं अगार ररिक पीछें भई ठाड़ी री अरे भोजन भोग लगाइ महर करि मोपै रे बाबा जो भोजन भोग लगाइ महरि करि मोपै रे श्रजी बर्राकंगे भोलानाथ बेटा वे माई नांएँ रे श्रजी श्रोधड़ भारे गयौ साखि श्रौरु ना श्रावै रे बो माई विश्वरी विश्वरी ब्वाइ बोलें बोलु न श्रावें रे बेटा बो माई हित नाँइ हलमुष्टी कहाँ ते आई री बेटा बो माई हित नांइ बेटा जीभ घनेरी लाई री

### [ त्यौहार, इत और देवी' आदि के गीत

श्ररे बेटा बुही ऐ गाई गुई है माई ला बदुश्रा दिश्याई श्रजी बदुश्रा में डार्थो हातु जाइ है जो पाए रे श्ररी सत के तो ले जाइ फले श्रोफ फूले रो श्ररी बे सत के ले जाइ होत मिर जाइगो री श्रजी डाड़ी में दे दैंड श्रागि नाथ मित कोसे रे पीर की सदद

'ऋरी भैना जोगी डिगरे जांइ रॉंड़ तैनें सेऐ री। ऋरे भरि बहँगीन में यालु बाग पगु धारै रीं। ठाड़ी रही जोगी तनक तुम ठाड़े वाबा जी गाइ दुहाई मैंनें खीरि रँधाइ लई जोगी जी गाइ दुहाई मैंने खीरि रॅथाई सौ यन कीनी लपसी ए तेरे कार्जें मैने गुद्री सिमाइलई तेरे चेलन कुंटोपी मेंने तौजानी सनगरु मिल्भी छरे बाबा निकर्यो ऐ असलि करीलु बाबा जी निरफल है गए नौक न्योरता अरी मेरी निरफत है गई ग्यास्य जी ए पति पै खेली नौऊ =यौरता अरे बावा संति पे उजई ग्यास्सजी अरी ऐमी फाबरी सारि वेटा ठगिनी आबे री ऐसी फाबरी सारि देटा इतमें न आवे रे सुनयी फाबरी की नांउ सैया गहबरि रोबे रे ठाड़ी रहि बीरा रे बाट बटोहिया मेरे मा के जाए हो जी श्ररे तैनें कहूँ देखे गोरखनाथ जी अरी धूनीन में ते सोरा बन्यी 'अरी माता क्या पूछति ऐ मोइ अरे जिन धूनी में भौंरी जरि नरी, अरी मैं फूल पहुँचाऊ बाके गंगजी

बाबा जी पेड़ जो बए वमूर के मैं आम कहाँते खांड ऐ मैया पिर तेरी सूरित तेरी मूरित तेरे नगर कोई और ऐ मेरी सूरित मेरे कपड़ा माकी जाई बहना पिर महलन में तौ मोइ ठिंग लाई भाँग प्याइ गई तोइ ऐ

दोसौ सत्तानबै

#### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

मैया ब्वा ठिगिनी ऐ ठिगि ले जान्दे माता ग्वाइ ठमें भगमानु ऐं पिर सेवा मारी गई मैया त्रोरु करें फलु पाबें बाबाजी त्रव सेवा कैसें करूँ जोगी डिगिमिग डोले नारि ऐ पिर त्रव सेवा कैसें करूँ माता धौरे पिर गए बार ऐं बाबाजी त्रव सेवा कैसें करूँ बाबा हालन लागे दाँत ऐं बाबा पिर मौति बुढ़ापा त्रापता सबु काऊ कूँ होइ ऐ पीर की मदद

१८--- श्ररे दाब काटि करि लीयों बिछोना श्रासन लेति बनाइ ऐ अरे खलका छोड़िकें गोरख चाले ठाकुर पै कीनी फिरादि ऐ ठाकुर ज्ञानी न्यों उठि बोल्यों चौं त्रायो मारे लोकों में रानी बाछित करी तपस्या फलु दीजी पति भरता कूँ परि नाँद में नांएं वेद में नांएं फलु नांएं चारथी जुग में गोरख चाले ठाक्कर चाले जब त्राए सिबसंकर पै महादेव जोगी न्यों उठि बोल्यों चौं आयो म्हारे लोकों में श्रजो बाबा पतिभरता नें करी तपस्या फलु दीजौ पतिभरता कूँ ठाड़ी गवरिया गुदरी हलाबै फलु ना पायौ गुदरी में श्ररे जोगी नाँद में नाँय बेद में नांइ फल ना पायौ गुद्री में परि गुदरी में फलु नाँइ चारों जुग में परि तीनों मिलिकें म्वाते चाले तब आए ब्वा जोतों में श्ररी बरती जोति में गोरख समाने भभूति लाए मांसे भरि श्रंगु मलैया माँथे मलना गूगर की डरी बनाई परि निरंकाल की करी खोखला अन्तर के भीतर लाया परि जा गूगर कूँ लैजा माता होइगा गूँगा पीरु ऐ बाबाजी हाल की आई तोते हैं फल लै गई मोइ गूँगा गैला दीयौ। श्ररी गूँगो नांएं वाबरी नांएं सचा जाहर पीर ऐ श्ररी जोरन की नापैदि करें बांगर की भूँ जैं राज़ ऐ श्ररी जोरन की नापैदि पीर की मदद श्ररे लई ऐ द्रांती हात रानी बौटे जौ बनावै री

दोसौ अट्टानबै

# [ त्यौहार, व्रत और देवी आदि के गीत

श्ररी खाइ लें मेरी मैनि तेरें नरसिंह होइगों री होइगौ पृत-सपूत बड़ौ मरदानों री श्ररी खाइलै छजुत्रा की नारि तेरें भजुत्रा होइगौ री श्ररी होइगौ पृतु सपूतु बड़ौ मरदानों री लीली बंधी ऐ घुड़सार जानें सबदु सुनायौ री दूध कुड़िला मंगवाइ ग्राुरु घुरवायौ री श्ररी खाइलै मेरी बीर तेरें लीला होइगी री होइगो पृत सपृतु बड़ी मरदानी री श्ररी गोरखनाथु मनाइ रानी गूगुरखायौ री श्ररी गोरखनाथु मनाइ रानी घट में डारै री श्ररी द्यौरानी जिठानी भैना जुरि श्राश्रौ श्रांगन भरि श्रायौ री चौरानी जिठानी बैठि मंगल तुम गात्रौ री 'अरो सब सब के तौ री तुम देरों लागी, अरी तुमारी होइ ललना श्रोतार • बड़ी बड़ी रानी ब्वाई बैठीं तखत पै, खस खस के बँगला हो जी कुघरी गई ऐ जाकी सुघरी ए आई, घर घर की कामिनि हो जी नांदी भी बाड़ी चिरजों जी जीश्रों जी, मेरी बाछिल भैना हो जी श्ररी कि तेरें होइ बेटन श्रौतार श्ररी कि तेरें धरिंगे सांतिए द्वार जी, सब सब के तौ रानी पैरों लागी, सीलमंतिनि रानी होजी श्राजु श्रपनी नन्दुलि के लागी हति नांइ

मेरे पैरों री तू तौ नांइ लगी मेरी भावज प्यारी हो जी श्रारी तोइ श्राजु नंगर ते देंजंगी निकारि हां हो जी मेरे मेरे पैरों री तोइ तौ नंगर ते में तौ ऐसी निकारि दूँ जी मेरी भावज प्यारी हो जो जैसें दूध मखारी हो जी तेरें तैरें पैरों में तौ कबऊ न लागूँ मेरी नन्दुलि प्यारी हो जी मेरें हुक मुगुरु की नाँइ श्रारी तू तौ री नन्दुलि ऐसें बनाई जैसें भगनी की हांई हो जी श्रारी व्वानें सीया ऊ दई ऐ निकारि

दोसौ निन्यानवै

#### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

तेर करें ते भेना कछूना होइगों मेरी नन्दुलि प्यारी जी मो पै किरपा करिंगे गोरखनाथ जी मान हरायों जे हो, म्वां ते आई ननदृलि छवीलदे अपने बाबुल ते चुगली खाई हो जी

लाज थी घनेरी जी, परदा घनेरे मेरे, गरूए से बाबुल हो जी आज बहूजी ने परदा डारथी ऐ फारि हाँजी सौने की नाँदी रेसम की भोरी अरे क जानें जोगिनि कूँ दई ऐं गहाइ ए

बड़े बड़े लट्टा जानें घूनी में जराए मेरे गरुर से वाबुल हो जी अजी सबरी दौलित दुई ऐ लुटाइ जी हाँ हाँ दौलित लुटाई जानें भली रे करी ऐ मेरे गरुए से वाबुल होंजी बारह बारह बरस जे तो बागन रहि आई मनधारी राजा होजी अजी जे तो जोगीन को गर्म लेकें आई हाँ होजी राजा रे बाबू कोई सुनि जो रे पाबें मेरे गरुए से वाबुल जी मेरे सगाई ब्याह बन्द हैजोंगे जी हाँ। अपने बीरन को मैं तो ब्याह करबाऊँ मेरे गरुए से वाबुल जी अपनी ननदृत्ति को डोला लेकें आँऊ हो जी हाँ भंबा से राहि हों तो हाँ भंदी बटा ह समक्त मती मेरी बेटी छबील दे हो अजी कि मेरी बहुजी ते कछू न बस्याइ जी हाँ सुघरी गई ऐ जाकी कुघरी जो आई मेरी बेटी छबीलदे हो अरी क मैंनें बेटा ते प्यारी राम्बी जी

सुजरा की यो त्राइ जी तेरी तेरी मुजरा में तो कबऊ न लुंगों मेरे देवराय लाला है श्राजी कि बहूजी नें परदा डारबों फारि हाँ। दूजों दूजों मुजरा जानें उन्नर माऊँ की यो मारु देस के राजा हाँ

सेवान करिकें जाकी बेटा जी यायी अरे कि जानें काबुल ते

जानें नीचे कूँ नवाइ लई नारि हाँ। तीजी-तीजी मुजरा जानें बाबुल माऊँ कीयी देवराय लाला जी श्ररे कि जेती मुजरा पै देंतु जुबाबुजी

तीन सौ

### [त्योहार, व्रत और देवी आदि के गीत

तेरों तेरों मुजरा में तो जबई रे लुंगो मेरे देवराय लालाजी आज तुम बहूजी ऐ जो डारोंगे मारि म्वाँते चल्यों ऐ मारु देस को राजा पहुँच्यों ऐ महलन जाइ जुरि आई घर घर की कामिनी जी जे तो गामें बधाई हाँ जी अजी कि जाको लौटि आयो राजाजी ऐव असबाव जाके सबु डिक जाँगो अरी क जाके घरिंगी साँतिए द्वार हाँ रानी तो जो ठंडे तो पानी गरम घरावे बेटी संजा की जो अजी अपने बलमें डबिट न्हवाइ रही जी बलम नहवायों जाइ दिलु न सुहायों घर घर की कामिनि हो जी

श्रजी क मौंपे हुँगे बाबा सहाइ जी ऐ हां
तेरी बेंदुलि के में तो पेरों न लागी मेरे घर के बलमा हो जी
श्रजी क तिहारी भेना नें चुगलई बबुल ते खाइ लई जी
सीने की थारी रे भोजन लाई तुम जेंलेड राजा हो जी
श्रजी क तुम तो भोजन जें लेड चित्त लगाइजी हां
'जेंमत हो सो हम तो जें तो चुके हैं मेरी घर कामिति हे
मोइ रामु जिमाने जब जेऊँ हो जी
ऐसी तो रानी मोइ फिरि न मिलैगी मेरे करतम करता हो जी
ऐसी सौने में मिल्यों ऐ सुहागु जी हां
ऐसी पितभरता मोइ फिरि ना मिलैगी मेरे गरूए से बाबुल
हो जी

श्रजी पितभरता ऐ लगाइ रहा। दोसु जी हाँ बाबुल की तो में तो कहनों न मानू मेरे सिरी ठाकुर हो श्रजी कि अबई सतजुग पहरी चिल रहा। जी हाँ एक दिन ऐसी आवे सतगुज जावे कलजुग आवेगी में गरूए से बाबल हो जी

श्रजी क जाकूँ बेटा दिंगे बाबुल ऐ फिटकारि हाँ जी मैं तौ तेरौ कहनों रे मानि तौ रह्योऊँ गरूए से बाबुल जी

तीनसौ एक

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

श्राजु पतिभरिता ऐ डारूँगो मारि जी ए हाँ। तौपै तौ बेटी वाबुल मारी न जाइगी जानें कौन से गोत की बेटी हो जी

जा भगनी के पीछे मारू जी हाँ साँक भई ऐ भाई भयी तो श्रंधारयी मेरे गरूए से बाबुल हो जी

म्यांते चलेगो रे मारू देस की राजा देवराय लाला हो जी अजी क जितो पहुँच्यो ऐ महल मंमार हो जी चँद्न किवरी मारी खोलि खोलि दीजो मेरे घर की री कामिनि इो जी

अजी क मनें कुँदी तौ दीनी ऐ खोलि जी हाँ रानी भी सोई जा को राजाऊ सीयो मेरे करतम करता हो जी अजी क जा राजाएे नींद न आवे जी हां आधी रे निकरि गई जाकी अधर रैनि आई हो जी श्रजी क जानें खांड़ी ती लीयी निकारि ऐ हाँ पहली पहली खाँड़ी जा नें रानी माऊँ त्रोज्यी हो जी श्रजी क जापे है गए गोरखनाथ सहाइ दुजो दूजो खाड़ी जानें त्रोज्यों रे देस की राजा ने जी त्राजी क जापै दुरगे भई ऐ सहाइ जी ए हाँ तीजी तीजी खांड़ी रे जानें मारु मांक खोज्यी देस के राजा हो सीस बचैगौ जाको चोटी कटि जाइगी मेरे करतम करता हो श्रजी क राजा रोबै जार बेजार हो जी बारह बारह बरस तू तौ उघटि न्हवायौ खांड़े दुधारा हो जी अजी क गांडू तू न भयौ सहाय जी अरे क तैनं रानी डारी गांडू मारि हां गोरख तही।

यहाँ पर गीत का आरम्भ मात्र दिया गया है। गीत बहुत
बड़ा है। यहाँ गुरुगुग्गा की कथा मात्र देना ही पर्याप्त होगा।

बहिन% के भड़काने पर भाई देवराय + ने पहले तो बाछल को मार डालना चाहा पर जब तलवार चल ही न सकी तो बाछल को घर से निकाल दिया। वह एक रथ पर सवार होकर अपने पिता × के यहाँ जाने को प्रस्तुत हो गयी। मार्ग में एक स्थान पर बैंल पानी पीने को रुके, वहाँ एक सर्प ने वैलों को डस लिया। बाछल बड़ी दुखी हुई। तभी गर्भस्थ गुग्गा ने चयत्कार दिखाया। उसने बाछल को स्वप्न दिया कि पास में नीम का पेड़ है। उसकी शाखा तोड़ कर गुरु गोरखनाथ का स्मरण कर बेलों को भाड़ दो, विष उतर जायगा। बाछल ने इसी प्रकार विष उतार दिया, मायके पहुँची। वहाँ बाछल को बड़ा कष्ट रहता। तब गुग्गा ने गर्भ में से गरु गोरखनाथ का स्मरण किया श्रीर प्रार्थना की कि श्राप पिताजी को सद्बु छि दें। मैं यदि यहाँ जन्म लूँगा तो उचित नहीं होगा, वे मां को लिवा जायँ। गुरु गोरखनाथ ने देवराय को स्वप्न दिया, जिससे भयभीत हो वे बाछल को लिवा ले गये। गुग्गा का जन्म हुआ। गुग्गा कुछ बड़ा हुत्रां तो शिकार को निकला उसे बड़ी प्यास लगी। एक कुँए पर ब्राह्मणी पनिहारी से उसने पानी मागा। ब्राह्मणी ने कहा-मिट्टी के घड़े हैं, उनसे कैसे पानी पिलाऊँ, वे खराब हो जायँगे। वह दोनों घड़ों को सिर पर रख कर चलने को तच्यार हुई। गुग्गा ने क्रोध में भरकर एक बाग् से दोनों घड़े फोड़ दिये। ब्राह्मग्री पानी में तर हो गयी। उसने गुग्गा को शाप दिया, मा बाछल ने जैसे तैसे शान्त किया।

उधर कारू (कामरूप) में धूम नगर के राजा संजा की बेटी सिरियल की सगाई के लिए पुरोहित मेजे गये। उन्होंने गग्गा से

\*टेम्यल महोदय ने जो स्वॉॅंग दिया है उसमें इसका नाम सामरदेई है' इस गीत में 'छवीलदे' है।

+ टेम्पल महोदय के स्वॉॅंग में यह नःम 'जेवर' है क्रो देवस्य का अपन्नंश ही सकता है।

अवज के भीत में पिताका नाम 'मान' है, जिन्होंने गोवर्धन में 'मानसी'-गंगा, की पार बैंजबाई है। टेम्पल महोदय के गीत में बाछल का पिता मजनी का राजा था।

### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

सगाई कर दी, विवाह की तच्यारियाँ हो रही थीं कि देवराय को मृत्य हो गयी। यह समाचार संजा को मिला। उसने बेटी को अभा-गिनी समभ कर गुग्गा से उसका विवाह न करने का सन्देश मेज दिया। इससे बाछल बहुत दुखी हुई। तब गुग्गा घर से निकला। एक बंशी बनाई। जंगल में जाकर वह वंशी वजाई। जितने भी नाग थे वे जग पड़े। कासकि ने सोचा यह वंशी बजाने वाला कौन है? तातिग नाग को भेजा। उसने वासुकि को समस्त समाचार दिया। वासुकि ने तातिग को नियुक्त किया कि जात्री, गरगा का कार्य करो. वह गोरखनाथ का शिष्य है। तातिग कारू पहुँचा। उसने सिरियल को डस लिया श्रौर ब्राह्मण गुग्गा बना कर विष इतारने भेजा। जब राजा सिरियल का गुग्गा से विवाह कर देने का बचन दे दिया तब सर्प सिरियल का विष चूस लिया। धूमधाम से विवाह कराके गूगा घर बागड़ में आ गया। उसकी इच्छा अपने दोनों मौ रिक्ष भाइयों को देखने की हुई। वह भाइयों से मिला। भाइयों ने गुग्गा से आधा राज्य मांगा। उस प्राथंना पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया ता वे गुग्गा को शिकार के लिए लिवा ले गये और उसे मारने के लिए दो बार तलवार चलाई, पर हर बार निष्फल हुए। तब गुग्गा ने उन पर अपना बार किया। दोनों के सिर काटकर उसने माँ को दिखलाये माँ ने उसे धिकारा श्रीर कहा-मुभे मुँह मत दिखाना। गुग्गा बहुत दुखी हुआ, उसने पृथ्वी माता से प्रार्थना की वह उसे अपनी गोद में ले ले । पृथ्वी ने कहा-मुसलमान जमीन में दफनाये जाते हैं, हिन्दू चिता पर चढ़ते हैं। तू अजमेर रत्तनहाजी और ख्याजा खिळा के पास जा और कलमा पढ़ आ, मैं तुभे ले लूंगी।वह अजमेरू गया। वहाँ कलमा पढ़के घर लौटा और जमीन में समा गया।

त्रज में तो गुग्गा की जाहरपीर के नाम से ज्योति ही जगाई जाती है और जागरण किया जाता, पर मारवाड़ तथा पंजाब में तो

अ टेम्पल महोदय के स्वाँग में गुरण की सीशी का नाम 'काछल' दिया गया है और दोनों भाइयों का नाम उरजन और सुरजन दिया गया है

### [त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत

'नाग-पंचर्मा' को गूगा-वंचसी कहते हैं, इस दिन घर-घर में गूगा की मानना होनो है।

यहाँ देवी जागरण के प्रसंग में ही जाहरपीर के जागरण का विवरण दे दिया है। यथार्थ में जारहपीर का जागरण किसी भी मानता में कभी किया जा सकता है। यह जागरण नाथ लोग कराते हैं। वैसे भादों का पहीना गुग्गा के जन्म का महीना है, उसी में उसकी पूजा विशेष होती है।

वैंशाख में अखतीज का त्यौहार तो मात्र त्यौहार है। घट-पूजन होता है। किसी कथा कहानी या गीत का इस दिन कोई स्थान नहीं। पर 'आस चौथ' पर कहानी होती है, गाज पहनी जाती है। 'गाज' का अभिप्राय बाढ़लों की 'गरज' से है। जब गरज सुनी जाती है, तभी यह गाज पहनी जाती है।

. ज्येष्ठ-त्रापाद में केवल एक दशी ही महत्व के दिन हैं। जेठ में निर्जला एकादशी होती है, त्रापाद में घोंघा घरनी एकादशी होती है। एकादशी तो सभी महिनों में बत मानी जाती है। इस बत के दिन कहीं कहीं कथा भी होती हैं, पर त्राब उस कथा का प्रचार नहीं मिलता। उस कथा का लिखित रूप हिन्दी के हस्तिलिखित ग्रंथों की खोज में मिला है। इस दिन गीत भी होते हैं एक गीत यह है:

# [ एकादशी त्रत का गीत ]

चरत भरत लिंडमनु रामु पढ़ी तो हिर की एकाद्शी
भूठों कहते भूठीं सुन्ते भूठीं साखें जे भरते
अरे इन पापिन सों भये कूकुरा घर घर घूँ सत जे फिरते।।चरतु०॥
चोरी चुगली और परिनन्दा कपट बुराई जे करते
इन पापिन सों भये विहलवा आखें बाँधे वे चलते॥ चरतु॥
साँची कहते साँची सुन्ते साँची साकें जे भरते
इन धर्मनिसों भये बादसाहि भरीं कचहरिन वे बैठे॥ चरतु०॥
गडऊ दान अरु अन्नदान औ कन्यादान सदा करते

# मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

इन धर्मनिसों भये बादसाहि चढ़े विमाननि वे फिरते ॥चरतुः॥ सूरज समुही कुल्ला करते जल में जूठिन जे डारें इन पापिन सों भये सिड़ोश्रा ऊँचे चिढ़कें चिल्लाने ॥ चरतुः॥ तुलसीदास भजो भगवाने हिर चरनि की वितहारी॥चरतुः॥

इस गीत में पाप और पुख्य के फलों का दिग्दर्शन कराया गया है। श्रावण का महिना त्राते ही ब्रज के जन जन की वाणी मुखर हो उठती है। वर्षा हो चुकी होती है। चारों श्रोर हरियाली छा जाती है। धुले हुए वृक्त अनोखी मनोरमता से विभासित हो उठते हैं। श्याम जलदों को आकाश में उमड़ता देखकरकभी कभी उसकी गरज से होड़ करता हुआ मोर कूक उठता है, उसकी कुहुक प्रान्त में तीखी तलवार की भाँति एक छोर से दूसरी छोर निकल जाती है। दादुर अलग अपना राग अलापते सुन पड़ते हैं। िमंगुर िमनकारने लगता है। जन ही नहीं, बन, नदी, नद, तालाब, भी विविध संगीत-मयी ध्वनियों से गूँज उठता है। स्थान-स्थान पर वृत्तों पर भूले पड़ जाते हैं, वहाँ मैदानों में पुरुष पेंगे बढ़ाते दिखाई पड़ते हैं। घरों और वाटि-काओं में भूलों पर स्त्रियाँ भूलती होती हैं, प्राय: संध्या और रात्रि के समय। यह महिना गीतों का महिना कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। प्रतिदिन एकानेक नये नये गीत श्रीर नये नये स्वर इस महिने मे सुनने को मिलते हैं। विविध भावों का उद्देलन भूले के दोलन के साथ होता मिलता है। इस महिने में प्राचीन काल का आनंदातिरेक भरा रहता है।प्राचीन काल में, जविक यातायात की आधुनिक सुविधायें नहीं थीं यह विधान था कि 'चातुर्मास' में वाहर गये हुए घर आ जायँ। सभी प्रवत्स्यपतिकायें इस महिने में अपने पति की बाट जोहती थीं और उनके आ जाने पर आनन्द मग्न हो जाती थीं। इस महिने में पित के श्रा जाने पर उन्हें यह सुविधा होती थी कि अपने भाई के घर जा सकें। प्रेम का साचात प्रवाह माँ-बहिनों : स्त्रियों में लहरें लेने लगता है श्रीर वह शतशः गीतों में परिगात होकर भूमिको रसमय कर देता है।

सावन के गीत अगिशत हैं। उन्हें हम कई विभागों में बाँट

### ित्यौहार, ब्रंत श्रोर देवी आदि के गीत

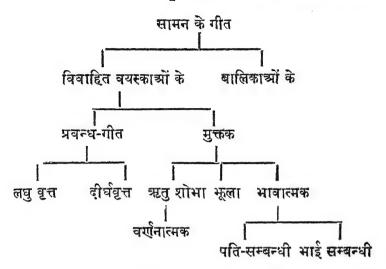

ऋतु-शोभा और भूला के गीतों को साधारणतः ऋलग-ऋलग नहीं किया जा सकता। ऋतु-शोभा के सभी गीतों में भूले का समा-वेश नहीं मिलेगा, पर भूले के प्रायः सभी गीतों में ऋतु-शोभा का उल्लेख किञ्चित अवश्य हुआ है। भूले के लिए ऋतु तो पृष्ठ-भूमि ही है।

ऋतु-शोभा में रिमिक्त मेह की प्रधानता है: "रिमिक्त रिमकिस मेहा वरसत"। रिमिक्त मेह में तो पावस की मनोरम प्रवृत्ति
का ही परिचय है, पर मेह की फुहार, नन्हीं-नन्हीं बूँ हैं श्रोर नन्हींनन्हीं फुहारें तो रस से सिक्त किये देती हैं। ये नन्हीं-नन्हीं बूँ द्रियाँ
कारे कारे वादरों से ही तो छन के आ रही हैं। बादर उमड़ रहे हैं,
मेह के ढङ्का हो रहे हैं। घटायें साधारण नहीं, घनघोर हैं, उनमें बिजली
भो चमक जाती है। पपीहा 'पीउ' 'पीउ' कर रहा है, कोयल कूक रही
है, और शोर मचाती है। ऐसा हरियल सामन आ गया है। बाग में
बहालों (बहार) छा गयी है। बाग में—

गेंदा हजारी रौसन खिलि रह्यों, चम्पा खिल्यों है ऋपार बेला चमेली फूलों मोतिया फूलों हार सिंगार। ऋजब सुगन्घी ऋाली डिंड रही फुकी है कदम की डार।

तीनसौ सात

### वजलोक साहित्य का अध्ययन

लोक-गीतों का यह बाग 'चस्ता जाग' ही है। कोई-कोई चन्दन बाग में भी पहुँचा है। नौलखा बाग भी मिलता है। इस बाग में हिंडोले पड़ रहे हैं। हिंडोला श्राम की डाल पर ही एड़ा है। उस पर राधिका श्रथवा राजकुमारी श्रथवा नर-नारी भूलते हैं। श्रवेलें नहीं भूला जाता, साथ में सिबियाँ भी हैं। ये सात सिखियाँ जाय हैं।

ऋतु के इस दृश्य में शोभा है। रिमिक्स सेह, नन्हीं बूँ दें, पपीहा की 'पिड पिड' कोयल की क्रुक, मोर का शोर, घनघार बादल, बिजली की चमक सभी हैं—जो हृदय को ही नहीं शरोर की भी थर-थरा देते हैं—पित की चाह के लिए यह सब सामग्री डही, क है।

किसी-किसी गीत में मूसलाधार वर्षा का भी उल्लेख है। मूसलाधार वर्षा में भूलने का ज्ञानन्द नहीं रह सकता। नन्हीं-तन्हीं फुहारें ही रस बरसा सकती हैं। इन फुहारों में भींगने से चूँ दरी का रंग भी खूटता है—यह रङ्ग किसकी चूँ दरी का छूट रहा है ?

कोई गोरी कोई साँबरी जी ऐ जी कोई पल में लें चित चोर ।

भूले के गीतों में ये गोरी-साँवरी दीठ बन्दिनी, कर्णफूल, भूमका, हार पहिने हुए हैं। सूत्रा-कसूमी रङ्ग की साड़ी हैं। सीिया और पचरंगी चूंदरा (ओड़नी) रॅगा देने का सुकाव 'धन' का पति अपनी माता से करता मिलता है। मारवनी चीर का भी अभाव नहीं। यों सजधज के राजकुमारी अथवा राधिका और उनकी सिखयाँ बाग में भूला भूलने जाती हैं। मल्हार की मधुर ध्वनि से चम्पा-चन्द्र-नौलखा वाग गूँज उठा है। जिसके नन्दिकशोर धर हैं वह उमंग भरी

\* एक ग'त में तो पावस वी तुष्टाना प्रध्याराज के बुद से वरदी गयी है—
पढ़े रे हिंडों जे नौताख बाग में जी—एजी को? भूतत राशी राज कुमारि
इत मधवा दल ले चढ़ी जी,—एजी कोई उत दल प्रिथियो राज
इत मध धोरे नन्हों नन्हों घोर से जी—एजी कोई उत चमकें तरवार
इत धन चमके मेरी आली बीजुरी जी—एजी कोई उत चमकें तरवार
इत धन चरमें नन्हीं नन्हीं चूँदरी जा—एजी कोई उत गोलिन की बीछ र
इत बाग में गावत वामिनी जी—एजी कोई उत शहरें हाग महिंदी रा

भूलती है, जिसके नन्दिक्शोर नहीं वह जली जा रही हैं, पीड़ा से वह विकल है; कोई-कोई मायके में पित की वाट देख रही हैं। सल्नों; रचावन्धन, तीज के सुहावने त्यौहार इसी सामन में आते हैं। धौरी-धौरी सेंमई तथा खीर भी राँधी गयी है।

ये गीत वर्शनात्मक माने जाने चाहिए। भाव की अपेचा % वर्शन प्रवान है। भावात्मक गीतों में वर्शन की अपेचा भावों का विशेष समावेश हुआ है।

भावात्मक गीतों के केन्द्र या तो पति हैं, या भाई।

पति संबंधी गीतों में चार प्रकार के भाव मिलते हैं। १-प्रवस्य पतिको का, वियोगिनी का। २-स्रासन्न-वियोगिनी का ३-संयोगिनी का ४-स्रागत-पतिका का।

प्रवत्स्य पतिका अपने पति की बाट जोह रही है। वर्षा ऋतु आगयी, पर प्रियतम परदेश ही में है—

"कारी सी आई बादरी मकमक्षारि आयौ मेह। बरसै असाढ़ी मेहरा एजी इत वालम परदेश।"%

वियोगिनी वर्षा को देख कर कल्पना कर रही है, कि उसके साहिब का सिर भीग रहा है, उनकी पगड़ी में से कुसुम्भी रङ्ग चू रहा है। इस ऋतु में उसे भाई का स्मरण हो ख्राता है, वह कामना है कि भाई की ख्रोर सोने की बूटें बरसें, ख्रीर जिथर 'ननदुल के बीर' हैं उधर पानी की बूटें ही बरसें। वह वियोग नहीं सँभाल पाती—

"श्रंचर फारि कागज करूँ कोई उँगरी तराच कलम नैंनन की स्याई करूँ कोई लिखूँ संदेशौ भेज

पत्र मारूजी के पास पहुँचा, श्रीर बड़ा निर्मम उत्तर श्राया कि "हमारी धनियाँ से यों कहीं कोई दिन दस श्रामन नाँइ।" इस प्रकार बारह महिने बीत गये—इप्पर पुराने पड़ गये, वाँस तड़कने लगे—

<sup>\* ः</sup>स गीत को पड़कर सूरदास के एक गीत का स्मरण हो जाता है जो इस प्रकार है :---''वर ये बदरा हू बरसन आये।

अपनी अविध जानि नेंदनंदन गरिज गगन घन छाये॥

# जजान साहित्यं का श्राध्ययन ]

पति नहीं आये। पति के वियोग में जोगिन हो जाने के भाव-से [समन्वित एक काव्यमय गीत इस प्रकार है—

कोंने' बजाई बीजाँ बाँसुरी कोंने' री गाई ऐ मल्हार एरी सखी सैंया राजा जोगी है गए हमऊँ जोगिनि हैं री जाँइ जोगीरा बजाई बीजाँ बासुरी जोगिन ने गाई ऐ मल्हारि चम्पा थी बोए चमेला बी बोए हिंग हिंग बोए ऐं अनार एरी सखी राजा जोगी है गए सरप नें छोड़ी चम्पा काँचुरी निद्या नें छोड़ियों ऐ किनार ए री सखी राजा जोगी है गए सरपु सम्हारी ऐ काँचरी नदिया ने सम्हारयौ किनार राजाजी नें सम्हारयौ बारौ जोवना हमऊँ जोगिन है री जाइँ

पति योगी हो गये हैं। वही 'बीजाँ बाँसुरी' बजा रहे हैं। पति ने पत्नी को जिस प्रकार निर्मोही हो कर छोड़ा है, उसे स्पीकी काँसुरी और निद्या के किनारे की उपमासे ज्यक्त किया गया है। इस वियोग् गिनी को पहली वियोगिनी की भाँति अन्त तक तड़पना नहीं पड़ा है। राजाजी ने 'वारा यौवन' सँभाल लिया है। चम्पा-चमेली और अनार के बोने में अभिप्राय से अधिक प्रभाव-ज्यक्षना है।

वियोग के गीतों में ही 'बारहमासा' नाम का गीत आता है।
वियोग के उत्ताप में वर्ष के विविध महीनों का वियोगिनी के लिए क्या
रूप हो जाता है, यही बारहमासे में अभिन्यक्त होता हैं। इनमें प्रत्येक
अध्यु की विशेषता के साथ ही उसकी विरहिणी पर प्रतिक्रिया प्रकट
की जाती है। साहित्य में षट-ऋतु का जो स्थान है, वही लोक-काल्य

में बारहमासे का माना जाना चाहिए। ग्राम या लोक-किव यथार्थ में सभी महीनों की कोई विशेषता इतनी प्रवलता से नहीं प्रकट कर पाता कि उनकी पारस्परिक भिन्नता प्रकट हो सके। एक बारहमासे में बैसाख उतर कर जेठ ज्ञाने पर कोइल के शब्द सुनाने मात्र का वर्णन है। कोइल की कूक ही क्या जेठ की विशेषता है? किसी किसी स्थान पर वह अच्छा वर्णन भी कर सका है। आषाढ़ में बादल उमें हैं, गरज रहे हैं; स्त्री विकल घूम रही है। उसे बादल नदलाल से लगते हैं:—

'उमँगे से वाद्र फिरत काभिनी गाजि घोर सुनाइये ऐसे नंद् के लाल कहिए असाढ़ मास जो लागिये।'

श्रावरण का यह वर्णन है:—

सामन रिमिक्तम मेहा वरसै, जोर से कर लाइये हरियल वन में मोर बोलें, कोइल सब्द सुनाइये।

रिमिक्तित में हैं श्रीर कर लगना दोनों बातें इस मिहने में हैं; मीर श्रीर कोइल का बोल भी सुनाई पड़ता है। भादों के वर्णन में 'घनघोर घटा' छाई है उसमें 'जोर दमकै दािमनी' ऐसे श्रवसर पर विरह की तीत्रता होती है—'राम बिना सुख-सेज सूनी सेज बिलकै कािमनी'। इस बारहमासे के किय ने कार में भी वर्षों का वर्णन किया है:—

'कार जलहल नीर बरसे आमन की आशा भई। नदी तो नारे सागर ताल भरगो बीच बरखा अति घनी॥'

कार्तिक में राधा कार्तिक-स्नान करती है, उद्धव से अगड़ती है अग्रेंर कहती है कि यदि कृष्ण इस महिने में भी नहीं आए तो 'जोगिन' हो जाऊँगी। इसी प्रकार अगहन, पूस, माघ का वर्णन है। फागुन में फाग खेलने, केशर में अँगिया बोरने का उल्लेख हैं। चैत में बन फूले हैं, हरियल बांस लुभावने लग रहे हैं। ऐसे ही विविध विधियों से महिनों, ऋतुओं तथा विरहिणी की अवस्था का चित्रण इन गीतों में होता है।

पित को संदेश भेजने के वृतों का भी इन गीतों में समावेश है।

### त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

एक गीत का त्रारम्भ है: "पांच टका दूँगी गाँठि के, है कोइ लक्कर जाह, लहरिया सब रँग भीज धन की डोरिया।" यह गीत 'लहरिया' नाम से ही प्रसिद्ध है। इसमें विरहिणी पित की बुलाने के लिए पहले तो यह संदेश भेजती है कि मा मर गयी है। पित नहीं त्राता, यह दह देना है कि 'अच्छा हुआ घर का दिद्ध दूर होगया।' संवाद जाता है भावज मर गयी, उत्तर आता है 'अच्छा हुआ, तुम्हारी आधी बटौतिन चली गयी।' वहन के मरने के संवाद पर भी उसका मन विचित्तत नहीं होता। तब उसे यह समाचार भिलता है कि तुम्हारी स्त्री मर गयी। इसे सुनकर वह विकल हो उठता है "नारि मरी तो दुरी भयी रे घर भयी बारहवाट"—तब कहीं वह चाकरी छोड़कर घर के लिए चल देता है—वहाँ का दृश्य ही कुछ और थाः—

"माय तौ काते है कातनों बहिन छाटेरे सून भावज तपे ही रसोइया नारि सँभाले घरवार।"

इत युक्ति से पित को स्त्री ने बुलवाया। इसी गीत का एक रूप 'मँहदी' नाम से मिलता है। इसका आरम्भ यों है: —

"पांच पेड़ मैंहदी बये केसरिया लाल ए उपजे हैं नौ दस पेड़ कि मैंहँदी रंग चुए जी महाराज"

दूसरी पंक्ति से उपरोक्त गीत की दूसरी पंक्ति सिलती है, आगे की पंक्तियाँ भो भिलती चली जाती हैं। भावज का उल्क्लेख इसमें नहीं है। दो चरण इसमें अधिक हैं:—

मात्रल गाड़ों देहरी कोई ऊपर श्रामन जान, बैंदुल गाड़ों खेत में कोई ऊपर सूर बबूर धनहुलि गाड़ों बाग में कोई ऊपर फूल गुलाव—मैंहदी०

इन चरणों में 'गाड़ने' का संकेत विशेष टप्टव्य है। इस लोक-कवि ने जलाने का उल्लेख नहीं किया। यह कुछ कम संभावना प्रतीत होती है कि इस गीत में आयों से पूर्व के मृतकों के गाड़ने की प्रथा का

तीनसौ बारह

उल्लेख है, जो आज तक बचकर आ गया है। अधिक संभावना यही प्रतीत होती है कि गीत पर मुसल्यानी प्रभाव है।

'मिनरा' नासक गीत में मिनहार से चूड़ी पहनने का उल्लेख है। मिनहार विविध रंग की चूड़ियाँ दिखाता है, किन्तु स्त्री उस रंग से पित के किसी रंग को मिलता पाकर अरदीकार कर देती है। यह मिनहार पूर्व से आया है, पश्चिम को जा रहा है। मिनहार हरी, नीली, काली, पीली, ऊदी, लाल रंग की चूड़ियाँ दिखाता है पर ये रंग पित के भगा, घोड़ा, केश, तोड़ा, दाँत (मिस्सी के कारण ऊदे होंगे) होठ के रंग हैं। वह इनसे भिन्न किसी रंग को पहनती है। पातिश्रत्य प्रकट करने का यह एक अनोखा ही ढंग लोक-किन ने अपनाया है।

संयोग सुख में ही वियोग दुख की चर्चा एक गीत में आई है, पर किन ने उसमें दुख को एक आगे की बात का प्रस्तान रख कर पीछे छेत दिया है। इस गीत की टेक 'करेला मारूजी' है। स्त्री अपने ' माय के जाने का आग्रह करती है। पित उसे अपने साथ मुजाने ले जाता है। स्त्री इतने जोर का फोटा लेती है कि भटके से वह स्त्री मरमन—गिर पड़ी। मरणासन्न स्त्री अपने पित को दुखी देखकर अपने मृत्यु-कष्ट को भुला देती है; और पित से कहती है कि वें और विवाह कर लें और उसी की छोटी बहिन से करें, जो उससे 'दो तिल' रूप में आगे हैं।

एक गीत में पित के पास द्तिण देश से नौकरी का परवाना आया है। रात्रि है, पित तभी दीपक जलाकर उसे पढ़ डालना चाहता है। नौकरी का संदेश सुनकर उसकी स्त्री उसे रोकती है। वह सुम्काती है कि इस बार श्वसुर को भेजों, अथवा जेठ, देवर, पड़ौसी, मित्र आदि को भेज दो। तुम घर का त्यौहार करो। पित उन्हें न भेजने का कोई न कोई कारण बताता है, अन्त में चाकरी पर जाने के लिए उससे आशीर्वाद साँगता है।

इस गीत में 'द्विण देश' का उल्लेख हुआ है। यह गीत तीनसी तेरह

## नजलोक साहित्य का अध्ययन ]

शिवाजी के समय से चला होगा। किसी योद्धा को उसके यहाँ से नौकरी लिली है।

एक गीत की नायिका ने तो उपालम्स देते हुए पति के घोड़े की लगास ही पकड़ली है—उलाहना यह है:

> तिहारी ढोला बुरौ रे सुभाइ उठत जुवन चाले चाकरो जी महाराज।

स्त्री कहती है तुम नौकरी पर क्यों जाते हो, तुम्हें जो चाहिए
मुक्त से माँग लो। पित विविध वस्तुएँ माँगता है यथा—घोड़ी, घुड़सार, सोने की मूँठ का खाँड़ा, बारहमन की सौर, आलमसाले की
गेंदुआ, बारह गाम, अपनी सूरत का पुत्र,—स्त्रो सब कुछ देना स्वीकार
कर लेनी है। पर 'सामन' आया, स्त्री पालकी पर चढ़ अपने मायके
को चली। इस बार पित को वारो आई। वह भी उलाहना देता
है, "तिहारी गोरी बुरौ सौ सुभाव, लगत सामन चालीं बाप कें"।
डोजी का बाँस पकड़ के बह भी खड़े हैं, और कह रहे हैं, माय के मत
जाओ माँगना हो सो माँग लो। स्त्री अपने पित से अधिक चतुर
निकलती है वह माँगती है:—

माँगूँ ढोला अम्बर अपर दूब धरती पै माँगूँ ढोला तारई जी महाराज।

विचारा पित परास्त हो जाता है, "जइयो गोरी री तेरो नासु" यही उसके मुख से निकलता है। एक अन्य गीत में रत्री अपने पित को रोकती नहीं, स्वयं पित के साथ जाने को अस्तुत हो जाती है। पित विविध बहाने बनाता है—तुम्हारी बेंदी चमकती है, चूँदरी रँगीली है, बिछुआ बजने वाले हैं, आरसी चमकनी है, लड़का रोने वाला है—ये बातें लश्कर में बुरी लगेंगी। गोरी इन सबको, लड़के को भी, छोड़ जाने को तच्यार है। किसी को बहिन को, किसी को जिठानी दौरानी, नन्द आदि को दे जाने को प्रस्तुत है; लड़का सास को दे जायगी पर जायगी पित के संग। इस प्रकार पित सम्बन्धी गीत, संयोग-वियोग के विविध नूतन भावों से परिपूर्ण हैं। सामन का

# [ त्योहार, वत और देवी. ऋदि के गीत

महीना पित से भी अधिक भाई की मान्यता का होता है। स्त्री के हृद्य में भाई का प्रेम इसी ऋतु में सबसे अधिक प्रवल होता है।

इन गीतों में स्त्री अपने भाई के यहाँ जाने को प्रस्तुत है, इसीलिए कि उसके पति, उसकी ननद के बीर चले गए हैं। ननदी कहती
है भाई के क्यों जा रही हो, भूला यहाँ डाल लो, लीला वस्त्र यहाँ
रंगालो आदि। पर भावज कहती है इन सबका आनन्द तो तुम्हारे
भाई के साथ चला गया। चमारों के यहाँ से प्राप्त एक गीत में पीहर
जाने वाली स्त्री को पुरुष ने यह उपदेश दिया है कि वह अवेली न
सीचे छोटे भाई को साथ ले ले। स्त्री ने तुरुत वही उतर पति को दे
दिया है—भादों की अवेरी रात में अवेले मत सोना, छोटी बहिन को
साथ सुला लेना! इसी प्रसंग में शेष वत्रह महीनों का भी संसेप में
उल्लेख हो गया है। कार में करेला होते हैं, कार्तिक में जोंड़री (ज्वार)
अगहन में ये कट जाते हैं, पूस में फुसेला लगते हैं, माह में महुआ,
फागुन में फगुआ, चैत में थे कट जाँयगे, जेठ में छप्पर छबेंगे; असाढ़
में वर्षा होगी। ऐसे गीत भी पति-चर्चा में गिने जाने चाहिए।

भाई के सम्बन्ध में एक बहिन का प्यार उमँगा है, वह नन्हानन्हा सूत कातने का गीत गाती है। उससे रेशम की पगड़ी अपने
भाई के लिए बनाएगी। उसे पहन कर भाई नौकरी के लिए चलेंगे, तो
ऐसे फकेंगे कि बाजार में राधा गूजरी की नजर लग जायगी। बहिन
भाई पर राई नोंन करेगी, ब्रार राधा को कोसेगी। भाई पर कितना
अधिक प्रेम इस गीत में अकट हो रहा है। एक वहिन अपने आये हुए
भाई को लौटा देती है, वह भाई के यहाँ एक पग भी नहीं रखेगी। माँ
के गेहुँ शों को तो चिड़िया बनकर चुग जायगी, भावज लीपेगी उसे
बिल्ली बन खूँद आयेगी, उसे भावज से चिढ़ है। भावज ने सपने में
ननद से कह दिया है कि तुम अपने घर जाओ; समुर, जेठ, देवर के
आगे कैसे रहे इसकी शिचा भी दी है। वह भाई के नहीं जायगी।
इस गीत का आरम्भ यों है:—

मारू बुहारूँ कोठरा, कूरौ रे पटकन जाँउ रे नीबोला। कोई अधिब भिलि गये वीर, ओ नीबोला।

तीनसौ पन्द्रह

### ब्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

√नीबोला' इस गीत की टेक हैं। 'भावज' का चित्र इन गीतों में ननद का श्रपमान करते हुए ही बहुधा श्राया है, भाई कहीं गये हुए हैं बहिन घर पहुँची, भावज ने सत्कार नहीं किया। जिस वस्तु की भी चाह ननद ने की उसी को देने से उसने इनकार कर दिया—कह दिया तुम्हारे भाई ने लाकर ही नहीं दी। बहिन जैसे श्राई थी वैसे ही लौट गयी। दूर मार्ग में भाई मिल गये तो उसने 'श्रोछे घर की भावज' का उल्लेख कर दिया।

बहिन अपनी समुराल में ऑगन बुहार रही है। बुहानी की सींक टूट गई। सामु ने भाई को गाली दी, भाई की सुधि अन्यो। कौए को बहिन दाज्ञिण देश में भाई का संदेश लेने भेजती है। पर भाई कौए के उड़ने से पूर्व ही अन्जाता है, बहिन बड़ा सत्कार करती है। डोली में बेठकर बहिन भाई के साथ चल देती है। मार्ग में चमुना पड़ो। उतमें बहिन, भाई, डोलो, कहार सब दूव गये। 'नाइ कहै देटा धीय लिवोआ, सामु कहति प्यासार।'

ऐसे ही एक गीत में भाई और देवर के संस्कार के अन्तर का चित्र उपस्थित हुआ है। भाई लीली घोड़ी पर चढ़ कर आये हैं, उनके लिए उज्जल चावल, हरी मँगोड़ी, घोवा दाल, लपक्षपी पूड़ियाँ, दस-बीस शाक सेंमरी, घेगर, फेरी सभी बढ़िया भोजन सजाये गये हैं, मथुरा के थाल में। चन्दन चौकी पर घेठाकर दूध से पैर पखारे गए हैं। अंचल से वायु की गई है। भाई पचात मुहर देंगे देवर कानी गधइया पर चढ़ कर भावी की विदा कराने पहुँचे हैं, उनके लिए किस-किने चावल, हरी मँगोड़ी घोशा दार की गयी है, लचपवी पूड़ियाँ हैं, दस-श्रेस शाक हैं। दूर से घेवर फेरी मँगाई गई है, सोने के थाल में परोसे गए हैं। चन्दन चौकी पर बिठाए गए हैं, पानी से पैर धोथे गए हैं, पंखे से वायु की गई है। थे लाड़िले देवर भाई को पुरस्कार में पचास लट्ट देंगे।

इस प्रकार इन गीतों में भाई के प्रेम, भावज के तिरस्कार, तथा देवर श्रादि के व्यवहार का रोचक उल्लेख हुआ है।

बालिकात्रों के स्फुट गीतों में विनोद-भाव की प्रधानता है।

त्रीनसौ सोलह

उनके गीतों का छन्द भी छोटा है, गति में कुछ दूत, श्रीर मध्य में कितने ही विरामों के साथ। इन गीतों में से किसी किसी में कोई प (म्वरित वर्णन होता है, उदाहर ए। श्रं ब्राह्म में चुँदरी दी, वह पुंद्री मैंने घोवी को दी, घोबी ने चीर-चीर कर दी, वे मैंने दरजी को दी, दरजो ने गुड़िया बनादी, वे मैंने तिखाल में रख दीं, वहाँ से उसे भैंस खा गई। किसी भाई के ससराल में जाने और वहाँ होने वाली खातिरदारी का वर्णन है। किसी में भाई, माँ, बाप, ऋादि के लिए विविध सामान लाए हैं, वहिन के लिए चुंद्री लाना भूल त्र्याये हैं इससे सौ सौ नाम धरे गए हैं। ऐसे ही एक गीत में भावज के स्तेहपूर्ण व्यवहार का उल्लेख है – उसके लिए पान-सपाड़ी काये हैं. वह अकेली नहीं खायगी, प्यारी ननद को बुलाती है। ननद को आदर से बिठती है, मातियों से माँग भरती है। पर अन्त में एक करोर चेतावनी भी है: 'जौ ननदुलि तुम लरौ-भिरोगी, मूसर ते धमकाऊँगी।' इस प्रकार छोटी ननद के प्रति स्नेह का भाव मिलता है। इन गीतों में ऐसे ही बिनोद, मनोरखन और भाई-भावज के स्तेह तथा स्तेहपूर्ण उलाहनों के उल्लेख हैं।

सानन के गोतों में सबसे रोचक गीत प्रवन्धातमक हैं। इनमें से िकसी में छोटी कथा है, िकसी में बड़ी। इनमें से अधिकांश गीत स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध के हैं। इनके सम्बन्ध में िकसी न िकसी घटना का उल्लेख है। उस घटना का दृश्य बहुधा कूआ अथवा वाग है। िकन्तु यह दृश्य बहुधा भूमिका—रूप ही रहता है। प्रधान विवय कहानी हो जाती है।

वर के गोदे पर भूता डालकर एक एक 'डावर नैनी' भूत रही है। सात सहेलियाँ साथ हैं। सातों के पित घर हैं। इस डावर नयनी के पित परदेश गये हें। एक बटोही आकर उससे कहता है तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें सोने-चाँदी में मढ़ दूँगा। वह सास के पास गयी और कहा कि एक बटोही कहता है मेर साथ चलो। सास उससे उस बटोही की रूप रेखा पूछ कर बताती है, वही तो तेरा पित है। यह सुनकर स्त्री रोष में भरकर कहती है कि वह परायी स्त्री की और

श्रॉंख उठाता है मैं उसकी दाढ़ी मूँ झ जला दूँगी, उसके रस भरे नैनों को फोड़ दूं गी। 'मरमन' नाम के गीत में ऐसा ही एक दृश्य स्त्री के मायके में मिलता है। लड़की अम्मा से आग्रह करके कुँए पर पानी भरने गयी है। वहीं कुँए पर एक बटोही मिल गया। माँ ने बताया 'गहि चौं न पकरी थाकी बांह', वही तो तुम्हारा पति है। अब तो वह माँ से, भाभी से कहती है -गेंह विसात्रो, पूड़ियाँ सिकात्रो। तुन्हारे जमाई या ननदोई आये हैं। वह पुरुष उसे लिवा ले गया। चम्पा बाग में डोला उतारा, वहाँ काला नाग उसे उस गया। उस मरमन का पति समभ रहा है कि मरमन सो रही है। ग्वारिया ने बताया कि यह सो नहीं रही है, संसार से कूँच कर गयी है। पुरुष मन्न हृद्य से केवल इतना कहता है 'ए मरमन जा तोकूँ रोवैगी कौन, माय-के मरी न सासुरे।' कहीं कहीं यह गीत और आगे बढ़ता है। मर्गासन स्त्री कहती है कि मेरे राजा, मेरी सास रोऐगी जिसका बेटा रंडुआ हो गया है, मेरी मा रोएगी जिसको कोख में पैर पसारे हैं। यह स्त्री पित को यह भी सुफाती है कि तुम मेरे पीहर जाकर मेरी छोटी बहिन से विवाह कर लेना। 'कलारिन' नाम के गीत में पानी भरने 'कलारिन' गयी है-चन्द्रमा की चाँदनी छिटक रही है। कलारिन भी ऐसी ही सुन्दर है। वह गानर और रस्सी कुँए पर रख कर बाग में गयी, दांतन तोड़ो। मल मल के पैर घोए, दाँत माँजे। वहीं एक बटोही त्रागया। दोनों एक दूसरे के यन भा गए। उस पुरुष ने कहा हमारे देश में अ।ना तुम्हारी जोड़ी के वर वहाँ मिल जायेंगे। कलारिन गयी. पर उसने किवाड़ न खोले, कहा कि शय्या पर तो विवाहित सोऐगी। कलारिन ने कहा हमारे देश में त्राना तुम्हारी जोड़ी की बरनी वहाँ मिलेगी। पुरुष पहुँचा तो उसने भी कियाड़ लगा लिए और कहा कि घर लौट जात्रो, शय्या पर तो विवाहित पति ही सो सकता है। 'नटवा' गीत में भावज और ननद पानी भरने गयी हैं। भावज नट पर रीफ गयी है। वहिन ने भाई से यह बात कह दी। भाई ने नट बुलाया तमाशा कर या और 'भरोखा बेठी गोरली' उसे देदी। नटवा के यहाँ हर बात पर उसे राजा और राजसहलों का स्मरण हो आता। कहाँ टांडा, कहाँ पालकी, कहाँ सिरकी का छप्पर, कहाँ राजमहल, कहाँ

माँग कर लाए हुए दूँक, कहाँ महलों के थाल, कहाँ गुद़ की का बिछीना, कहाँ राजा की सुख सेज। राजा शिकार में नट के यहाँ रानी से मिले। रानी रोप ही। बहुत रोथी, पर अब क्या हो? तब नट पर क्यों रीमीं। ऐसा ही एक प्रेम राजा की बेटी का बनजार से हो गया। बनजारा उसे लेकर बाजार में गया, बाग में गया, ताल पर गया, वहाँ खूब सत्कार किया। महल में उतारा—''जाइ उतारी महल में लाइक बनजारे व्याही के मिर गए मान जी।" किन्तु जब उस गृहिणी ने पूछा यह कौन है तो बनजारे ने उत्तर दिया—

"नाँ मैं लायो दोसरी रे यहलों की रानी, ना लायो यहमान जी राति कूँ पीसे तेरों पीसनों रे महलों की रानी दिन को खिलावें नंदलाल जी।"

रानी की बेटी को यह बात बुरी लगी, बेसर बेचकर विष खरीदा और पीकर सोरही। एक गीत में बड़ी अवस्था होने पर विवाह नहीं किया गया, इससे वह लड़की विजयसिंह जाट के साथ ही भागने को तय्यार हो रही है। आखिर माँ को कहना पड़ा है कि आगामी 'साहें' पर विवाह कर दिया जायगा। एक और गीत में ननद-भावज का साथ है इसलिए ननद भावज से कहती है चलो पानी भरलावें। पर भावज रोकती है। भाई से पूछ आओ, छए पर नवाव एड़ा हुआ है, नवलसिंह गागर भरने नहीं देता। एक अन्य गीत में ननद-भावज पानी के लिए गयीं तो गैंदाराय के बाग में घूमने लगीं और गैंदाराय की एक एक चीज देखती हुई उसकी शय्या के पास जा पहुँची। वहाँ पहुँच कर ननद ने कहा—

"चलो भावज गगरी उठाइ मेरो भैया राजकुमार जे बजमारौ राइको छोहरा जी महाराज ।

धोबिया नाम के गीत में 'धोबी' से प्रेम हो जाने का वर्णन है। एक स्त्री चूँदरी धुलाने गयी। धोबी ने धुलाई में आधा यौवन और सम्पूर्ण सुख सेज माँगली। पर द्वार पर असुर है, पौरी में पति। धोबी पनाला पकड़कर छत पर चढ़ गया और सोती हुई स्त्री को गठरी में वाँध कर ले आया। एक गीत 'जाटनी' नाम का है। एक पुरुष जाटनी

# व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

ले आया है, 'पटना' से । उसकी विवाहित स्त्री सभी कुटुम्बियों के पास फरियाद लेकर जाती हैं। कोई उसकी सहायता नहीं करता। ननद ने यह उपदेश अनत में दिया है। "हिलमिल रहियो भावी साथ भैया जी को लागे प्यारी जाटिनी जी महाराज।" कुछ गीतों में घर के आन्तरिक अष्टाचार का भी वर्णन है। पित बारह बरस बाहर रहा है यहां जेठ का मन डिग गया है। जेठ के द्वारा एक लड़का हुआ है। जेठ ने उसे दुलरी पहना दी है। पित आया तो स्त्री कहती है; "तुमने कमाये पिया मौहर असरफी हमनें कमाये नन्दलाल।' पुरुष पूछता है खुलड़ी का भेद बताओ। वह कहती है अपने पिता से पूछो, माता से पूछो, भाभी से पूछो, बहनोई से पूछो, बहनोई उत्तर देता है कि उसी छलछंदी से पूछो—अनत में उसने यह उत्तर दिवा है कि उसी छलछंदी से पूछो—अनत में उसने यह उत्तर दिवा है के

''बाजत आमें धूम-धमाके गूंजित आमें तरबारि गोरी के सिर है कूँ महाराज फाटिगए वे ढोज-धमाके टूटिगई तरवारि हमती जीति गए जी महाराज जेठ गढाई हमने पहिरी

'भानजा' गीत में मांई के साथ भानजे के शयन का उल्लेख है। भाई बहिन से कहता है कि अपने पुत्र को रोकलो मेरे सूने महलों में आता जाता है। वहिन कहती है कहीं छैल रोका जाता है। 'मोरा' गींत में 'मोर' को प्रेमिक का रूप मिला है। राजा की रानी पानी भरने गई। मोर की कुहक मन में दस गयी। यह जानकर राजा शिकार को गये। मोर को मार लाये। पर हृदय में बसी कुहक नष्ट नहीं होती।

ये तो लघुवृत्ती कथाएं हैं। कुछ बड़े गीत भी गाये जाते हैं। बड़े गीतों में 'चँदना' 'चन्द्रावली' और निहाल रे गिनी जा सकती हैं। 'चँदना' में चँदना अपने मायके है। वहाँ उसकी बदनाभी हो रही है। उसका प्रेम सुनार से हो गया है। माँ ने उससे कहा बेटी चरखा ही कात लो। उसी में मन लगाओं। चरखा कातने में देह में पीड़ा होती हैं। हँगली और कमर में दर्द होता है। मा ने आखिर सुसराल में

समाचार भिजवाया। लिवा ले जायँ। जमाई आया। खाना खा के लेट गया। सोते होने का बहाना बना लिया। रात में उसकी स्त्री सुनार के गयी। ये भीछे पीछे गये और समस्त बात समक आये। दूनरे दिन बिदा करा के चले। मार्ग में स्त्री को मारकर गाड़ दिया और घर आये। यह प्रसिद्ध है कि यह गीत किसी वास्तविक घटना पर बनाया गया है।

चन्द्रावली अपानी के लिए सहेलियों के साथ निकली। पठान की सेना आगे पड़ी थी। पठान ने चन्द्रावली पकड़ ली। भाई, पिता, ससुर, पित, जेठ सब के पास यह सम्वाद पहुँचा। सभी चन्द्रावली को छुड़ाने के लिए द्रव्य तथा पदार्थ लेके गये। पठान—'मुगल के छोहरा' ने छुछ भो स्वीकार नहीं किया। चन्द्रावली सी रानी कहाँ मिलेगी। चन्द्रावली ने प्रत्येक से यही सम्वाद कहा कि आप जाय में छुल में द्राग नहीं लगने दूँगी। जब सबके प्रयत्न विफल हो गये तो चन्द्रावली ने पठान से कहा—प्यास लगी है, बर्तन साफ माँज कर पानी मँगवाओ। उसने पीठ फेरी कि चन्द्रावली ने तम्बू में आग लगा ली और जल गयी, इस प्रकार दोनों कर्लों की लज्जा बचाई।

'निहालदे' सामन का बहुत प्रसिद्ध गीत और राग है। निहालदे मां के रोकने पर भी भूलने के लिए बाग में गर्यी। वहाँ भूल रहीं थीं कि बाग मुग़ल ने घेर लिया सब सहेलियाँ भाग गर्थी, निहालदे को मुग़ल ने पकड़ लिया। सखियों ने सब समाचार जाकर घर कहे।,भाई ने सुना तो तच्यार होकर बहिन को छुड़ाने चला। मुग़ल के द्वार पर पहुँच कर उसे वहाँ मार डाला और बहिन को छुड़ा लाया।

इस गीत में पुरुष भाई ने वहिन की वंदि और बन्धन मुक्त कराये

<sup>\*</sup> वज में को गीत चन्द्रावला नाम से प्रचालत है, वही बुदेतखंड में मथुरा-वली नाम से हैं। दोनों को कथावस्तु विलक्क एक हैं। बुंदेली गीत में आरम्म में हमें काका का वृक्तान्त नहीं जो सुराल को चढ़ा लाया। व्रज के गीत में सुराल ने चन्द्रावली से तिलक इचार पहनने और कलाद नाम सेने का आग्रह नहीं किया। यहाँ के गीत में चन्द्रावली ने ढोल वाले से ढोल बजाकर चन्द्रावली के जातने की घोष्णा करने के लिए भी नहीं कहा। देखिए लोकवार्ती: वर्ष २ आंक १

## त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

हैं। पर एक गीत में स्त्री ने साहस पूर्वक अपना पति दिल्ली से छुड़ाया है। उसके पति दिल्ली में व्यापार करते थे पकड़ लिए गये। स्त्री ने ससुर, जेठ, देवर सभी से प्रार्थना की कि पति को छुड़ालायें। किसी को अवकाश नहीं तब वह स्त्री ही मरदाना भेष करके दरबार में पहुँच गयी और मटक कर अपना पति छुड़ा लिया।

यह सामन (श्रावण भादों) के गीतों का परिचय है। श्रिधिकांश गीतों का श्राधार प्रेम है—रोमांस से परिपूर्ण इन समस्त प्रबंध गीतों पर दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि इनमें किसी वास्तविक घटना का ही उल्लेख है। कहीं न कहीं वह घटना घटी है, श्रीर किन ने उसे अपने कान्य का विषय बना लिया है। घटनायें या तो बाग में हुई हैं, या श्रिधकांश पानी भरने के लिए जाने के समय कुँए पर। विवाहित श्रीर कारी दोनों ही गीत का विषय बनी हैं।

जिन गीतों में कारी स्त्री का उल्लेख है उनमें शब्दावली प्रायः एक-सी है:

> 'श्ररे छोरा तू श्रित को बड़ों मल्क इतनों बड़ों तो कारों चों रहां।' 'श्ररे छोरी तू श्रित की बड़ी मल्क इतनी बड़ी तो कारी चों रही।'

श्रीभिषायः यह कि इन गीतों में जहाँ भाव-साम्य होता है वहाँ पर बहुत शब्दावली भी साम्य हो जाती है। मुगल-पठानों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि इन गीतों का निर्माण मुगलकाल में हो गया होगा। जाटों की श्रोर भी श्राकर्षण है, यों जाटिनी भी एक गीत में प्रेयसी बन गयी है। निम्न स्तर के श्रोर काम करने वाले श्रथवा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति रोमांस के नायक बनाये गये हैं—जैसे बनजारा, घोबी, नटवा श्रादि। इनमें योन-शास्त्र श्रोर मनोविश्लेषण की श्रनुकूलता है, पर यह भी लच्चित होता है कि इनका श्रारम्भ श्रथवा प्रचार निम्नस्तर की जातियों से ही हुआ होगा। प्रायः सभी गीतों में नैतिक व्यञ्जना श्रवश्य उपस्थित हो गयी है। जहाँ तक गीतों में श्राये यौन-सम्बन्धों की श्रीभव्यक्ति का सम्बन्ध है, उनमें समाज-नियम की

# [त्यौहार, व्रत और देवी आदि के गीत

श्रवहैं लगा तो दृष्टिगत होती है, पर अस्वस्थ मन नहीं दिखायी पड़ता। वस्तुस्थिति को अत्यन्त हृष्ट-भाव से यथार्थ रूप में प्रहण किया गया है। यही कारण है कि साधारण शिष्ट-भावाविष्ट जन को इन गीतों के पात्रों के भाव सहज नहीं लगेंगे। फिर भी इन गीतों में भावों का धरातल उतना पावनता उद्रेकी नहीं है—ये गीत सभी मुसलमानी काल में रचे गये प्रतीत होते हैं। कितने ही गीतों में दिश्ण में चाकरी के लिये जाने का उल्लेख है। यह मरहठाओं के उद्य के काल के गीत होंगे।

सामन-भादों के रँगीले-रसीले, त्राले-गीले महिनों में गीतों के फब्बारे छूट जाते हैं, फिर कार में उतने गीत नहीं रह जाते। 'न्यौरवा' होता है-नवरात्रि। न्यौरता खेला जाता है। मिट्टी का एक छोटा घर बना लिया जाता है, एक देवी की पूरी मृर्ति मिट्टी से दियाल पर जमा लेते हैं। प्रातः सूर्योद्य से पूर्व स्त्रियाँ-लड़िकयाँ इस पर मिट्टी की सन्त्याकार 'गोरें' चढाती हैं और गीत गाती हैं। इन गीतों में भजनों की प्रधानता होती है, पर दो गीत प्रधान होते हैं। एक में गौरी-गौरा से प्रार्थना की जाती है कि वे किवाड़े खोलें, पूजने व:ली आयी हैं। थे 'खेल-खिलन्तर' क्या माँगती हैं ? बेटियाँ, पिता का राज मांगती हैं, भाई की जोड़ी माँगती हैं, भाभी की गोद भतीजा माँगती है; यहुएं श्वसर का राज्य माँगती हैं, छोटा देवर माँगती हैं, हरी चूड़ियाँ मोती भरी माँग के द्वारा अटल सौभाग्य माँगती हैं, अमरबेल के बिछ्चा माँगती है और अपनी गोद में वालक माँगती हैं। यह याचना का गीत अवश्य गाया जाता है। दूसरा गीत गौरी-दर्शन का है, 'अपनी गौरि की भाँई देखूं का प्हेंरें देखूं' यह प्रश्न करके विविध वस्त्राभूषणों का नाम लेती चली जाती हैं और पानी भरे लोटे में जैसे इस फाँई को देखती जाती हैं।

कार्तिक का महिना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रायः स्नान का बड़ा महत्व है। यह महिना राई दामोदर (राधा दामोदर) की पूजा का है, किन्तु साथ ही साथ प्रतिदिन की पूजा-मानता भी होती है। स्नान के उपरान्त गीतों का, यथार्थ में भजनों का श्रीर उस

दिन की कथा सुनने श्रीर कहने का श्रनुष्टान श्रनिवार्थ े। फलते हैं, इन सजनों में तो नियमतः प्रातःकाल भजन सुनने को मिलते हैं, इन सजनों में प्रातः जागरण के गीत प्रधान हैं—'जागिर गोपाल लाल मीर भयो श्रगना' जैसे गीत गाथे जाते हैं। 'अठि मिल्ल लेख राम मरत श्राये' जैसे तीर्थ के गीत भी गाये जाते हैं। श्रीर भी हरिन्सरण सम्बन्धी भजन इस श्रवसर पर गाये जाते हैं। कार्तिक स्नान के विविध महात्म्य सम्बन्धी एक एट यहाँ उद्धृत किये देते हैं:

राधा दामोदर बिल जइये।
राधा यूमें बात चतुर्भुज कैसें रे कातिक निहये। मेरी राधाः
नींतु तेल को नेमु लयो ऐ खालोनई भोजन करिये,
नीतु तेल को नेमु लयो ऐ घीड सुरहिन को खहथे।
मूँग मनोहर नेमु लयो ऐ साठो के चामर खहथे,
खाट पिढ़ी को नेमु लयो ऐ घरती पै खासन करिये। राधाः
चारि ऐंतवार है एकादशी इतने ज्ञतन कूँ रहिये। राधाः
कातिक माम उज्यारी सी नौसी खामरे तन जहये
जोड़ी जोड़ा नौति जिमहये इच्छा भोजन पहथे
राधा पूछे बात चतुरभुज का कातिक को फलुऐ
कारी करह सुघर वरु पावें तरुनी लाल खिलाइथे
बुढ़िया हनाइ विषुन पद पावें तरि बैकुएठें जहये। राधाः

इसी के साथ 'करवा चौथ' आती है। 'करवा चौथ' अँधेरे पत्त में चतुर्थी को होती है। चन्द्रमा को अर्घ्य देने के गीत में दही का अर्घ्य देने का उल्लेख होता है, और दरारथ से श्वसुर, कौशिल्या-सो सासु, राम से पति, लक्ष्मण चरत-भरत से देवरों की कामना की जाती है। 'आहोई आठ' और दीपावली का त्यौहार भी इसी कार्तिक में पड़ता है। दीपावली की पूजा में तो गीतों का विधान नहीं, पर प्रातः 'स्याहू', या 'स्याही' की पूजा में गीत गाये जाते हैं; गोवर्द्ध न रखते समय गीत गाये जाते हैं और दौज को गोवर्द्ध न के स्थान की पूजा करके दौज की कहानी सुनने के उपरान्त एक विशेष तान्त्रिक उपचार के साथ एक गीत गाया जाता है। यथार्थ में ये प्रतिपदा और दौज के गीत तो 'अगहन' के महिने में माने जाने चाहिए।

#### वीनसौ चौबीस

# [ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत

र्त्रगहन में एक ही त्योहार 'देवठान' पड़ता है। देवठान पर भी गीतों का विधान नहीं होता। देवता उठाने के समय मन्त्र की भाँति यह गीत पढ़ा जाता है:

उठो देवा. बैठौ देवा. आँगुरिया चटकाओं देवा। चिल चिल मूसे गोवर जायँ। गोबर लाइ लाइ ऋँगनु तिपामें। श्रँगत लिपाइकें वम्हन नौतें। वम्हन दीजै किपला गाय, सुरई गाय। चिल चिल मूसे डाव कटामें। डाव कटाइकर जिबरो वटामें, जिबरी बटामें। जिबरी वटाबट खाट बनामें, खाट बनामें। इतनी ऋंबर तारइयाँ, तारइयाँ। इतनी जा घर भौटरिया, भौटरिया। इतनोंई बाहिर ईंटा रोरौ। इतनोई जा घर बरध किरौरी, बरध किरौरी। श्रीरें कोरें धरे मजीरा, धरे मजीरा। जीयौ भगिनी तिहारेऊ बीरा। श्रीरें कौरें धरे अनार। जीत्रों खसमजी तिहारेऊ यार, तिहारेऊ यार। श्रीरें कौरें घरे चपेटा, घरे चपेटा। जित्रों मातुल तिहारेऊ बेटा, तिहारेऊ बेटा। जनेऊ जनेऊ, ढोकसरा भर देऊ। ढोकसरा फुटै राए में, चौराए में। कौसल्या नांची गिरारे में, गिरारे में। इतनी पोखरि मेंड्कियाँ, इतनी जा घर भैंसरिया।

पूस-माय में जाड़े श्रौर शीत की उपता के कारण गीतों की

# न्नजीक साहित्य का अध्ययन ]

खिन सन्द हो जाती है। माघ में बसन्तोद्य-बसंतपंचमी से फिर गीतों की लहर उठती है और फाल्गुन में तो वह अपने चरम पर पहुँच जाती है। यों इस महिने में होली और फाग-धमार ही विशेष गाये जाते हैं, पर अनुष्ठान-त्योहार सम्बन्धी गीत इस महिने में भी कम ही हैं। 'घरगुली' (गृह-होली) फागुन सुदी दौज को रखी जाती है। प्रत्येक घर में पट्टी के आकार की 'धरगुली' खोदी जाती है। इस अवसर पर एक गीत गाया जाता है, इसका आरम्भ यों है—

> रामा बित के द्वार चढ़ी ए होरी कौन के हाथ रँगीलों डफु सोहै, कौन के हाथ गुलाव की छड़ी।

उत्तर में विविध नाम लेते जाते हैं, इस 'घरगुली' पर प्रतिदिन लीप कर संध्या के समय 'टिकुलियाँ' रखी जाती है। ये आटे से रखी जाती हैं। उँगली के पोटुए के आकार ( $\Omega$ ) की ये होती है।

होली में आग लगने से पूर्व उसे पूजने जाते हैं, उस समय के गीत में स्त्री तो यह शिकायत करती है कि मेरे पास कोई आभूषण ही नहीं होली कैसे पूजूँ ? पित कहता है इस बार ऐसे ही पूजो, अगली बार दो-दो बनवादूंगा। सीधा-सा अभिप्राय यह है कि आगामी फसल अच्छी हो। जिससे बहुत से आभूषण बन सकें। आग लग जाने पर बालें उस पर भूनी जाती हैं। उस समय भी गीत गाया जाता है। वह कुछ ऐसे हैं—

वालि

बाति वल्लिरियाँ जौकी लामनियाँ कृष्णजी भैनि बुलाइ, के जौ की लामनियाँ सहद्रा दौरी दौरी श्रावे, " भैना गूंजा खाइबे श्राउ " के हिस्से खाइबे श्राउ "

तीनसौं छंडबीस

# [ त्यौहार, व्रत और देवी आदि के गीत

होली मँगर जाने के बाद घर लौटते समय कुछ ऐसा गीत गाया जाता है:

होरी में त्राग जला कर लोटने पर स्त्रियाँ यह गीत गाती है—
होरी के हुरिहारे त्राये राम चना रे
कोरे दतार त्राये राम चना रे
कुश्न जी दतार त्राये राम चना रे
होरी मँगारि घर दाऊजी अत्राये राम चना रे
प दें मइया रोटी राम चना रे
ईंधन नाँइ बाँधन नाँइ
कैसें पैंड बेटा रोटी राम चना रे

इस प्रकार विविध त्यौहारों और पर्वों के गीतों का यह परिचय यहाँ समाप्त होता है।

# —ई— श्रन्य विविधंगीत

विशेष अवसर और अभिप्राय के गीतों का वर्णन हम अब तक कर चुके हैं। उक्त गीतों के साथ अवसरानुरूप किसी न किसी लोक-वार्ता का बड़ा गहरा सम्बन्ध था। यहाँ अब हम बज के रोष गीतों के अटूट भण्डार का संनेप में निरीन्त्रण करेंगे। इन रोष गीतों को हम दो बड़े भागों में बाँट सकते हैं: एक प्रबन्धात्मक, दूसरे मुक्तक। प्रबन्धात्मक गीतों को एक अलग अध्याय का विषय बनाना उचित होगा। यहाँ पर तो मुक्तकों पर ही विचार करेंगे। इन मुक्तकों को भी अपनी सुविधा की दृष्टि से निम्न वर्गों में बाँट कर देखेंगे: [देखिए पृष्ठ ३२८]

इन शेष गीतों की संख्या अगिणत है। इनका संप्रह वर्षों पर्यन्त चलने पर भी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ तो हम इनके

<sup>\*</sup> भैयों का नाम लिया जाता है।

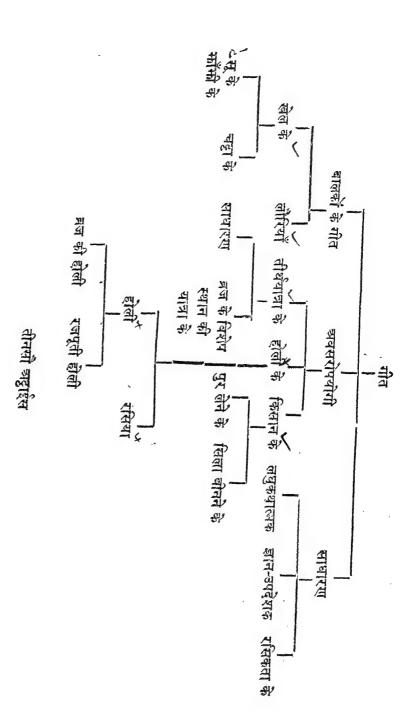

स्वभाव पर ही किंचित प्रकाश डाल कर समाप्ति करेंगे। बालकों के गीतों में खेल के गीत प्रधान हैं। इन गीतों में गीतकार ने दो बातों का ध्यान रखा है: एक गीतों में सामूहिक लय। बहां के खेल के गीत कितने ही बालकों द्वारा मिलकर गाये जाते हैं, फलतः इनमें सामूहिक लय का ध्यान रखना स्वभावतः ही अनिवार्थ है। प्रत्येक चरण छोटो तौल का होता है। अधिक लम्बे चरण इनमें नक्की होते। साधारणतः इन गीतों का एक चरण इस गित का होता है:

## 'इमिली की जड़ में ते निकसी पंतंग'

इसमें बीस मात्रायें हैं। १४ तथा २०-२२ मात्रात्रों के बीच के ये छन्द होते हैं। प्रत्येक चरण प्रायः संतुलित, बहुधा सतुक होता हैं, यद्यपि बीच-बीच में अतुकान्त स्थलों के अ। जाने की भी सम्भावना रहती है। दूसरी बात है विलच्छाता। टेसू के गीतों में विलच्छाता हमें अद्भुत अकल्पित बातों की, एक दूसरी पर आश्रित संयोजना के रूप में मिलती है। उपर जो चरण दिया है वह एक टेसू का गीत है। इसी पंक्ति में यह विलच्छाता स्पष्ट है। इमली का वृच्च हैं, उसकी जड़ में में से पतंग निकली। यह अकल्पित संयोग है। इन टेसू के गीतों में इस प्रकार की अकल्पित अद्भुत संयोजनाओं के साथ एक, चीए क्योर लघु, कथा-वस्तु भी मिलती है। एक गीत में वह वस्तु यह है:

टेसूराय ने दस नगरी दस गाँव बसाये। उसमें तोतर-मोर बस गये। वहाँ एक सरी डोकरी ( श्रत्यन्त वृद्ध स्त्री ) रहती थी, उसे चोर चुरा ते गये। चोरों के यहाँ खेती होती थी। बुढ़िया वहाँ खा-खा कर मोटी हो गई।

एक दूसरे गीत में है-

कोई कहीं गिलोंदे खाने पहुँच ज्या। कुछ खाये कुछ, बाँध लिये। उसी समय उस पर रक्तों में हैल्ला बोल दिया। उसने आशा ग्वाल को पुकारा। आशा ग्वाल की लीली घोड़ी है, उसने दाना खाते ममय दाने का पात्र फोड़ दिया। पानी पिलाने वाला सका मारा। तब वह दिल्ली को फरियाद ले चला। पर दिल्ली तो बहुत दूर है। अन्तत: वह चूल्हे की ओट में छिप गया।

तीनसौ उन्तीस

#### बजलोक साहित्य का अध्ययन ]

चूल्हा माँगै सौ सौ रोट एक रोट घटि गयौ चूल्हा बेटा लटि गयौ।

इस प्रकार के कथा-विन्यासों में भी ऋद्भुत का प्राधान्य रहता है। एक गीत में एक छोटो सी छटमासी या कचपेंद्रिया गैंया का ऋद्भुत वर्णन है। वह ऋस्सी डला भुस खाती है। तालाब का समस्त पानो पा जाती है। हंगने बटेश्वर जाती है। समस्त नगर में दूध देती फिरती है। दूध से पोखरें भर देती है। पार\* पर वी जम जाता है। इसी प्रकार के हैंकानेक ऋद्भुत प्रकरण इन गीतों में आते हैं। टेसूराय भी सात वधुआंं का बहुधा इन गोतों में उल्लेख हुआ है।

> 'टेसूराय की सात बौहरियाँ नाचें कूटें चढ़ें अटरियाँ'

ये स्त्रियाँ क्या हैं, मल्ल हैं। मन मन शिसती हैं, मन मन खा जातो हैं। बड़े मल्ल से युद्ध करने जाती हैं। किसी किसी गीत में सातों वधुआं के अलग आलग काम बताये गये हैं। सातवीं वधू टेस्राय को अल्यन्त त्रिय है। बह हाट पर बैठी बैठी मोटी हो गयी है—

> "एक लला जू की बहोतुई प्यारो तो पिलका ते पासु न देय सुगना फूलि बिटौरा है गई सुगना तो घर के द्वार न समाइ सुगना ज्याई गाँम के बढ़ईये बोली तो घर को द्वार छिलाइ सुगना ।

टेसू' के अधिकांश गीतों में अद्भुत की, परम्परा होती है। एक पद में एक बात का वर्णन हाता है, तो उसके बाद के में उससे

<sup>\*</sup> किनारा।

<sup>े</sup> यह गीत का अंश बास्तव में माँमी के गीत में से है। उसमें देस् का नाम नहीं है खलाज् नाम है।

असम्बद्ध को सम्बद्ध करके यह परम्परा प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए एक पद है—"इमली की जड़ में ते निकली पतझ, नौसे
मौती, नौसे जंग"। इस पद में इमली की जड़ का और पतंग से कोई
सम्बन्ध नहीं। इस सम्बन्ध द्वारा अद्भुत प्रस्तुत किया गया है। उस
पतझ में नौसे मोती, नौसे जङ्ग। अब इस अनायास ही आजाने वाले
शब्द 'जङ्ग' को और भी अद्भुत बनाने के लिए इसी के आधार पर
गीत आगे बढ़ाया गया—"एक जंग मेरी टेढ़क मेढ़ी' 'दाना देत
फुल्हेंड़ी फोड़ी' 'पानी पिलाता सकामारा—' एक दूसरे से असम्बद्ध
और असंगत बातें जोड़ी गई हैं 'मारा' शब्द आते ही 'मारा है वे
मारा है, जा दिल्ली पुकारा है—फिर दिल्ली की शरण ली गयी है।

'टेस्राय' के गीत तो बालक गाते हैं। इसी अवसर पर बालिकाएँ भाँभी ( मैंभी के गीत गाती हैं। भाँभी के गीतों में एक और पद्धति का उपयोग किया जाता है। वह यह है कि बहुधा ये गीत सम्वादात्मक हैं। माँ से प्रश्न हैं, फिर उसका उत्तर है। साथ ही एक पुच्छवत् टेक रहती है जैसे—

"माँ भैया कहाँ कहाँ ब्याहे, पारेवरिया"

इस गीत में 'पारेवरिया' पुच्छवत् टेक है। समस्त गीत में यह यथा स्थान आती रहेगी। टेसू के गीतों की तरह इनमें भी वही अकल्पनीय असम्बद्धता-सम्बद्धता रहती है

> माँ भाभी की मुँहद़ी कैसी ? नाक चना सी, मुँह बदुत्रा सी, घूँघट में मन लाई \*थोरी खानी बहुत कमानी जे जगु जीती त्राई

( किसी किसो गीत में मन लाई के स्थान पर 'धुर्राई' पाठ है जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है )

\* एक श्रकवरपुर के गीत में यह मिलता है—
'माँ रोटी कितनी खानै, पारेविरया १''
बेटी चड़ी की चड़ी उनानें. पारेविरया
बादबरपुर के गीत में 'बोनी' रुव्द बाया है।
"माँ होनी कितनी लाई, पारेविरया १''

तीनसौ इकत्तीस

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

एक दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि 'दरवड्जे (द्वाराचार के समय) कहा कहा दीयी ?"

उत्तर है - "बाठ बिलैयाँ, नौ चकचूँदरि सोल्है मूँसे दीये, पारेवरिया '

एक अन्य काँभी या फैंकी के गीत में ऐसी ही टेक है 'भली मेरी रावरिया'। टेसू के गीतों के से क्रम—असम्बद्ध से सम्बद्धता के तारतम्य का इन गीतों में भी अभाव नहीं है—एक गीत यों है—

> बावाजी के चेली चेला भिच्छ्या माँगन त्राए जी भरि चुंकटी मैंने भिच्छा डारी, चूँदरिया रॅगि लाए जी

भिन्ना की चुकटी का तो संबंध है, पर चूँदरी रँगने असे कोई संबंध नहीं, फिर चूँदरी का वर्णन—

चूँद्रिया की उरकन मुरकन हैं मोती मोह पाए जी, वे मोती मैंने सासु ऐ दिखाए जी सासु निपृती ने घरि पत्थर पे फोरे जी

इसी प्रकार यह क्रम चलता है। इनमें एक ध्रुव सूत्र अवश्य रहता है। समस्त गीत में मिचा डालने वाली लुप्त नहीं होती। ऐसा ध्रुव-सूत्र टेसू के गीतों में नहीं मिलता।

भाँभी श्रंथवा मैंभी के गीतों में देसू के गीतों से एक और विशेषता भिलती है। वह यह है कि इनमें मात्र श्रद्धत ही नहीं रहता। श्रद्धत के भोतर हृदय का रस भी भाँकता दीखता है। ये गीत किसी न किसी नाते-रिश्ते का श्राश्य लिए रहते हैं। उपर के गीत में सास श्रीर माँ के व्यवहार की एक भलक है। सास ने मोती फोड़ दिये, उसने वे फूटे मोती माँ के पास भेज दिये। माँ ने गङ्गा-यमुना में प्रवाहित कर दिये। इसी प्रकार किसी गीत में भाई-भावज को देखने समभने का ही स्नेह-श्रिक भाव है।

इस समस्त विवरण से विदित हो जाता है कि इन गीतों का मूल स्वभाव विनोदात्मक है। फिर भी दिस्' के गोतों के गाने वाले

<sup>\*</sup> चुंदरी रेंबने' में प्रेम से रंग देने का अभिप्राथ: अवस्य निहित है । किन्तु यहाँ इसके द्वारा अञ्चल-भाव का भी उद्देक हो रहा है ।

समक के साथ और ठसक के साथ द्वार पर पहुँचते हैं — और पहुँचे ही यह गर्वोक्ति सुनाते हैं —

"टेसू आये भूम से टका निकार सूम से"

श्रीर यह सच ही है कि जिस द्वार पर टेसू पहुँच जाते हैं, उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। मांमी इतने दर्प से नहीं पहुँचतीं।

देस-फॉफी के खेल कार के महिने में दशहरा अथवा पूर्णिमा को समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के माँगने के दूसरे गीत 'चट्टा के गीत' हैं। ये चट्टा के गीत 'जन्माष्ट्रमी' के बाद आने वाली चौथ के दिन गाये जाते हैं। टेसू फॉफी के गीत ती बालक-बालिकाओं के समृह स्वतंत्र-भाव से स्वयं ही मिल कर गाते हैं, और अपने पास-पड़ौसियों के घरों में मांगने जाते हैं। चट्टा-चौथ विशेष संगठित रूप में होती है। यह गरोश-चतुर्थी मानी जाती है। यह दिन गुरु-पूजन का होता है। गाँवों में पाठशालात्र्यों के अध्यापक इन गीत-टोलियों का आयो-जन करते हैं। उनके समस्त विद्यार्थी इस दिन स्वच्छ वस्त्र पहनकर और एक जोड़ी चट्टा लेकर आते हैं। उन्हें साथ लेकर अध्यापक मही-दय प्रत्येक विद्यार्थी के द्वार पर जाते हैं। मार्ग में श्रीर द्वार पर चट्टे बजाते जाते हैं और उनके साथ गीत गाते जाते हैं। चट्टों के साथ तबले और बेले का भी कोई-कोई प्रबन्ध कर लेते हैं। 'चट्टा' शब्द 'चट-शाल' से सम्बन्ध रखता है। बज में चट्टा' विद्यार्थी को प्राम्य की साधारण बोलचाल में कहते हैं। 'सरस्वती' पूजन के एक हिन्दी-मन्त्र में भी 'चटिया' शब्द विद्यार्थियों के लिए आता है : 'तुम्हरे चटिया लख सै साठि। विद्या माँगें हाथ पसारि'। जैसा ऊपर बताया जा चुका है चट्टों की संयोजना अध्यापकों के द्वारा होती है, इसके गीत श्चादि भी अतः उतने स्वयंभू नहीं होते जितने कि टेसू-फाँम्बे के। अधिकाँश गीतों में 'वसन्तक' नाम की छाप रहती है। ये गीत भी बहुधा अद्भुत पर निर्मर दिनोदात्मक होते हैं, वस्तुतः तो विनोद से भी अधिक हास्य युक्त इन्हें कहा जा सकता है। एक गीत जो माँगने के लिए गाया जाता है बह यह है:-

"उठ उठ री मोहन की माँ

तीनसौ तेतीस

## मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

भीतर ते तू बाहिर आ
गढ़े गढ़ाये रुपिया ला
पंडित जू कूँ पागौ ला
मिसरानी कूँ तीहर ला
चट्टन कूँ मिठाई ला
चट्टा दिंगो बड़ी अशीश
बेटा हुँगो नी-सौ तील
आयो वसंतक सुन चकपैया
अबका देखी लाओं रुपैया

इन गीतों में बहुत प्रसिद्ध गीत फूहड़ का, नाजुक स्त्रियों का, चूही खाँर बनियों का तथा देवर-भावी का है। फूहड़ के वर्णन में किव ने खात करदी है, बिल्कुल घृणोत्पादक चित्र उपस्थित हो जाता है। नाजुक स्त्रियों में एक दूसरी से अपनी नजाकत का वर्णन करती है और एक दूसरी से बढ़कर अपनी नजाकत सिद्ध करना चाहती हैं; चूही और बनिये के गीत में बनिये को चूहे के भय का वर्णन है। "जब चूही ने दाँत दिखाये। सात-पाँच बनियाँ लुढ़काये"। इस गीत का चरम वहाँ है जहाँ चूही भटका देकर धोती में से कूद कर बिल में चली जाती हैं। उस समय होश में आकर बनिया कहता है: कहन लगे अब हारी तू ही "

यह गीत १४ मात्राश्चों के श्राधार पर है। १४-१६ भी हो सकती हैं। इसका स्वरूप मार्ग-गीत (मार्चिक-साँग) का जैसा है। यह अ दीर्घ स्वरमामों में बाँटकर गाया जाता है, १६ या १४ मात्राश्चों के गीतों को भी गाने में ७ प्रामों में समाना पड़ता है। उदाहरणार्थ यह तो इसकी स्वाभाविक गति है:—

| बे   | टा  | **  | मो           | नौ | सौ       | तीसु     | = १४ मात्रा |
|------|-----|-----|--------------|----|----------|----------|-------------|
| 2    | S   | S   | <b>S</b> .   | 5. | ,5       | s        | 1           |
| श्रा | चू  | ही  | त्           | वा | हर       | आ        | = १४ मात्रा |
| 5    | S   | 2   | <b>S</b> 100 | 5. | 11,5     | · 5.     | 1 4 6       |
| भीर  | हुई | बनि | यों          | की | . न्या - | री       | = १६ मात्रा |
| 5    | 2   | 3   | 8            | 5  | 1 5 M    | <u>S</u> | 19 28 m     |

तीनसौ चौंवीस

इस गीत में पहली पंक्ति में १४ मात्रायें हैं, जिनमें अन्तिम 'प्राम' ३ मात्राओं का होता हुआ भी एक दीर्घ स्वर की अनुरूपता रखेगा। दूसरा चरण बिल्कुल ठीक जितने प्रामों में जितनी मात्राएँ होनी चाहिए उतनी ही रखता है। तीसरे में १६ मात्राएँ हैं। इसमें प्रथम दो प्राम तीन तीन मात्राओं के हैं। इस प्रकार दो अधिक मात्राएँ पहले दो प्रामों में समा गयी हैं। यह इस गीत का मूल रूप है।

त्रज में बालकों के इन गीतों की इतनी चर्चा ही पर्याप्त है। लोरियाँ वे गीत हैं जो बालकों के लिए होते हैं। स्वयं बालक इन्हें नहीं गाते। बालकों से भी अधिक शिशुओं से लोरियों का सम्बन्ध है। शिशुओं को सुलाने के लिए ये लोरियाँ गायी जाती हैं। अज में साधारणतः लोरियों की प्रथा उठ सी गथी है।

श्रवसरोपयोगी गीतों में तीथों के गीतों को लें तो उनमें एक तो साधारण कोटि के वे गीत हैं जो किसी भी तीर्थयात्रा के समय गाये जा सकते हैं। इनकी संख्या भी बहुत है। साधारणतः कोई भी भक्ति सम्बन्धो भजन इस श्रवसर पर गाया जा सकता है। फिर भी कुछ विशेष गीत हैं, इन गीतों में गंगा, राम श्रीर कृष्ण का उल्लेख श्राता है। गंगा सम्बन्धी एक गीत में तो गंगाजी की यह शिकायत है कि संसार मुभे दुखी करता है, यहाँ श्राकर रुदन मचाता है; बाँभ पुत्र माँगती हैं, विधवा सौभाग्य माँगती है, कोढ़ी निर्मल काया माँगते हैं, श्रंथे श्राँखें, ये में कहाँ से लाऊँ। पर एक दूसरे गीत में भक्त को पूर्ण विश्वास है कि त्रिवेणी गंगा सब दुख दूर कर देगी। इसी की प्रार्थना श्रीर याचना वह करता है।

राम सम्बन्धी गीतों में से तीन विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। एक में राम जाने का आग्रह कर रहे हैं, सीता रोकती हैं। वह राम से अपने दिन काटने के सम्बन्ध में उपाय पूछती हैं—और अपने अभाव बताती हैं। यह अभाव निकट सम्बन्धियों का ही दिखाया गया है, किसी वस्तु का नहीं। अन्तिम पंक्ति मार्मिक है:

"कोखि न जाये नँदलाल हमारे मन रामजी वसें चलत फिरत देखत करतु श्रजुध्या कौ बासु हमारे मन रामजी वसें।"

#### बजलोक साहित्य का अध्ययन ]

दूसरा गीत सीता के पृथ्वी में समा जाने के समय का है। लहमण और राम बन में प्यासे लव-कुश के पास पहुँच गये हैं। लव-कुश ने जब पानी भर कर लोटा दिया तो जाति पूछने का ध्यान आया। इसी प्रसंग में रामपुत्रों ने बता दिया कि वे सीताजी के पुत्र हैं। उस समय सीताजी बाल सुखा रही थीं, राम को आया देखकर भूमि में समा गर्यी। राम बचाने को दौड़े पर सिर के बाल ही हाथ में पड़े।

तीसरे गीत में राम-भरत मिलन की चर्चा है। यह गीत बहुत प्रचलित है; यात्रा के अवसरों में अन्य गीतों से ऊँचे स्वर में इस गीत की यह ध्वनि अनायास ही सुन पड़ती है:

# 'उठि मिलि लेड राम भरत आये।"

इस गीत में स्वर का आकर्षण ही विशेष है, इतना विषय-विस्तार नहीं। विषय तो इतना ही है। "आँगन लिपा है, गजमोतियों के चौक पुरे हैं, हाथी पर बैठकर चारों भाई आये हैं, बाहें पसार कर मिल रहे हैं। नेत्रों से आँसू बह रहे हैं।" इतने लघु विस्तार में ही इस लोकहित के किन ने अपना मनोरथ स्पष्ट कर दिया है। भरत की पुकार ही राम तक नहीं पहुँचा दी, चारों भाइयों को साशु मिला भी दिया है। इस गीत में लोक-गीत की विलच्चणता स्पष्ट विदित होती है। लोक गीतों में बहुधा कुछ बातें बार बार दुहरायी जाती हैं। ये बातें पृष्ठभूमि की भाँति काम करती हैं। केवल एक बात रोष से विशेष कहदी जाती है, वही चुभ जाती है। इस गीत में रोष तो सब पृष्ठभूमि है—वह चुभने वाली पंक्ति है, "नैनन नीर हरत आये री"। यहो गीत का मर्म-स्थल है।

कृष्ण सम्बन्धी गीतों में विषय सामान्य है। कृष्ण के दर्शन की लालसा, उनके रास में सम्मिलित होने का प्रस्ताव, राधा-कृष्ण का स्वरूप, यमुना में जल-भरने में संकोच, कदम्ब वृद्ध के नीचे वंशी बजाना—ऐसे ही भाव और विषय इन गीतों में हैं।

एक गीत विशेष गाया जाता है "ते लीजी हिर की नाम के आगें आगें गैल कठिन की"। इस गीत में तो बात्रा का भाव प्रतीत होता है, अन्य प्रायः जितने भी गीत हैं, उनमें यात्रा अथवा तीर्थ का कोई आभास नहीं मिलता गंगा-यमुना, राम-सीता, राधा-कृष्ण से वे साधारणतः संबंधित हैं।

बज-भाषा के कुछ विशेष गीतों में बज के विविध स्थानों का उल्लेख मिलता है। इसमें न लोक-कवि की कल्पना है, न कौशल। विविध बनों और कुएडों के नाम गिना दिये गये हैं।

ज़िब वे गीत जाते हैं जो फागुन में होली के नाम से गाये जाते हैं। होलों के अवसर पर होली जोर रिसया का चोली दामन का साथ होता है। सामन में जिस प्रकार स्त्रियों के करठ से स्वर लहरी प्रवाहित होकर जाले गीले वातावरण को और भी आद्र बनाया करती है, वैसे ही फागुन में मनुष्य का करठरव बसन्त के उन्माद को बढ़ाता है। गीन पर गीत फूटे पड़ते हैं। रात और दिन होली के गीतों का समाँ वंधा रहता है। होली के इन गीतों का प्रधान विषय तो सधा और छुष्ण की होली खेलने का वर्णन होता है, जिसमें अबीर, गुलाल और पिचकारी का उल्लेख विशेष रहता है। 'उड़त गुलाल लाल भये बादर' का गीत, उस समय का सत्य चित्र ही देता है। राधा छुष्ण की होली के बहाने और भी रगरलियाँ इन गीतों में आ जाती हैं विकसी किसी गीत में तो जैसे शिव जी भी होली खेल ने का प्रस्ताव कर बैठते हैं, और हरियारिन कहती हैं—

'तोते होरी को खेलै तेरी लट में बिराजित गङ्ग"

होली के त्यौहार की रूप-रेखा में राधा-ऋष्ण और शिव दोनों का ही कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य है। इस अवसर पर भाँग आदि नशे के पदार्थों के सेवन की प्रथा का मूल संबंध 'शिव' से ही माना जा सकता है।

इस समय के गीतों में भी दो संघर्षी लहरियाँ मिलती हैं। एक बहुत उम होती है, अत्यन्त ओजमय; जिसके तीत्र स्पंदनों में मनुष्य के शरीर के अङ्ग-अङ्ग का उत्ताल संचालन होता है, और मानवीय ताएडव का दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। मूलतः इस उपभाव को

# अजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

ठीक ठीक अपने पूर्ण चरम के साथ आगरे का 'पतोला' नामक व्यक्ति हो अभिव्यक्त कर सका है। उसकी होली रजपूनी होली कहलायी, और अत्यन्त प्रिय हुई। दूसरी वह लहरी है जो मृदु, मध्यम गति से चलती है।

इस अवसर पर शिव श्रौर राधा-ऋष्ण का यह संयोग होना हो चाहिए; यह त्राकस्मिक नहीं है। दोनों ही प्रजनन और यौन पत्त के प्रतीक हैं। एक ने प्रजनन श्रीर यौन तत्व को मूर्त रूप दे दिया है, दूसरे ने उसको अन्तर्दार्शनिक रूप दे दिया है। शिव और कृप्यों एक ही मृत के दो रूपान्तर हैं; अगेर इस फाल्गुण मास में होली के अवसर पर इनके रूपों का मृल ऐक्य और उसका रहस्य प्रकट हो जाती हैं। होली वस्तुतः फसल का त्योहार है, यह भी सूजन के तत्व पर निर्भर करता है। यही कारण है कि होली पर ऋश्लीलता के नम्र प्रद-र्शन होते दिखायी पड़ जाते हैं। होलियों की और होली पर गाये जाने वाले रसियों आदि विविध अन्य गीतों की गिनती नहीं हो सकती। प्रति वर्ष गाँव-गाँव में शतशः होलियाँ बनती हैं। इनमें उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक विषयों का भी समावेश हो जाता है। अधिकांशतः गीतों का भाव रसिकता लिये हुए रहता है। रजपूतो होली की अनोखी तर्ज में किसी कथा-प्रसङ्ग का एक छोटा सा दुकड़ा ही लिया जाता है, श्रीर पाँच-छह पंकियों में ही गीत समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण देना ठीक होगा:

जाके पाँच पुत्र बलदाई
जुलमु हैगो मैया, जुलमु है गयौ
तू काहे रही घवराइ
ऐरावत मँगाइ
तो पे द्ऊँ पुजवाइ
एक करिद्ऊँ जमी आसमाँ
सुत अरजुन सौ पाइ
घवराती ऐ
कहि कितेक बात हाती ऐ

तीनसौ ऋड़तीस

फालान के महिने में साधारण होतियों और गसयों का भण्डार खुल जाता है। अनेकों पुराने ऋौर नए गीत गाये जाते हैं। इनके मुख्य विषय राधा और कृष्णा हैं। होली की गति का रूप यह है कि यह पहले अत्यन्त मन्द गति से चलती है. फिर तीत्र भौर अत्यन्त तीत्र हो जाती है। अत्यन्त तीत्रावस्था में कएठ स्वर ही ऊँचे से ऊँचा नहीं हो जाता. शरीर का रोम रोम तीव्र गति से थिरकने लगता है। यों तो होलियों में कोई भी विषय आ सकता है, पर 'रजपूती होली' बहुधा किसी प्रसिद्ध कथा के एक छोटे से स्थल को लिये होती है। उपर महाभारत का एक स्थल है। एक अन्य होली में राम के निराश-विलाप का। इनुमास संजीवनी लेकर नहीं लौटे, यही राम के विलाप का स्थल इस होली में है । ऐसे ही मार्मिक कथा-स्थल इन होलियों के विषय बतते हैं। एक और विशेषता अधिकाँशतः रजपूती होली में मिलतो है। समस्त होली जैसे किसी एक पात्र का स्वयं अपने मुख से अपनी बात का कथन होता है, आत्माभिव्यक्ति होती है; उन्नम पुरुष श्यान रहता है। उत्पर की होली में अर्जुन माँ को आरखासन दे रहा है। एक में राम अपना दुःख प्रकट कर रहे हैं; किसी में शैन्या का विलाप है ? किसी में विरहिशी गोपी का।

अज की साधारण होलों में मुख्य विषय राधा-कृष्ण की होली का वर्णन होता है: साथ में प्रेम और यौवन की उमें गों का भी उल्लेख रहता है। एक प्रसिद्ध होली में शिवजी से होली खेलने में आपित बताई गई है 'तोसे बबजिया से को होरी खेलें तेरो लट में विराजत 'गंग'। भला ऐसे हुरियारे से होरी में कौन जीत सकता है। इन होलियों में स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों का भी चित्रण है; जिनमें वाल-विवाह पर भी आहोप ध्वनित हो उठता है "बारौ बलमा रे बारौ बलमा, तगड़ो ऐ घर नारि के बारौ बलमा"। बालम पढ़ने जाता है, योवन तक्ष करता है। बहुविवाह का भी चित्र मिल जाता है—

"श्रकेली दलमा रे श्रकेली वलमा, घर में है नारि श्रकेली बलमा"

किस किस को यह संतुष्ट करे। अबीर गुलाल का, रंगभरी

तीनसौ उन्तालीस

### नजलोक साहित्य का ऋध्ययन ]

पिचकारी का इन होलियों में खूब उपयोग होता है। किसी किसी होली में दार्शनिक तत्व-विवेचन भी मिल जायगा।

इन अवसरोपयोगी गीतों में <u>किसान के पुरहे लेने के समय के</u> गीतों में कोई निशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती। अधिकाँशतः इनके छन्द दोहे होते हैं और उनमें निनिध क नियों के प्रचलित दोहे भी पाये जा सकते हैं। बहुधा जो दोहे गाये जाते हैं, ने ये हैं:

विन्दाबन बानिक बन्यों सँवर करें गुंजार । दुलहिन प्यारी राधिका दूल्हें नन्द कुमार ॥ —'राम श्राये'

बिन्दाबत वंसी बजी मोहे तीन्यों लोक। वे तीन्यों मोहे नहीं सो प्यारे रहे कौन से लोक ।। व्रज चौरासी कोस में चारि गाम निजवाम । • बिन्दाबन और मधुपुरी बरसानों नम्दगाम ॥ विनदाबन सौ बन्न नहीं नन्दगाम सौ गाम। वंश्विवट सौ बट नहीं कृष्न नाम सौ नाम ॥ चकई चकवा है जने इन्हें न मारे कोय। ये मारे करतार के प्यारे रैनि बिछोयौ होय।। तू रोधा बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन सो जग तेरे आधीन।। रामनीम सबु कोई कहै जसरथ कहै न कीय। एक बार दशरथं कहैं सो कोटि जज्ञ फल होय।। कागा किस की धन हरे और कोइल किसको देय। मीठो बानी बोलि कें प्यारे जगु अपनौ करि लेय !! कूर्या तेरी मनि बड़ी मनि ते बड़ी न कोय। मनु करिकें रामनु बड्बी सो छिन में डारबी खोय।। —'राम आये<sup>?</sup>

इकिली लकड़ी चाँय जरें और नाँय उजीती होय। भद्दय लिखमन मारिकें सो राम अकेली होय।

तीनसी चालीस

काम समाप्त होने पर जो शब्द कहे जाते हैं, वे अवश्य सार-गर्भित होते हैं:

चारि पहर बत्तीस घरो, और जब मालिक नें महरि करी। छोड़यौ कूआ देखों काम, गऊ के जाये करी आराम।

'सिला बीनने' के समय के गीतों में भी कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती। वे आनुष्ठानिक तो हैं नहीं, केवल मन रमाने के हैं; अतः किसी भी विषय को लेकर हो सकते हैं। एक में कौशल्या की कोख की प्रशंसा की गयी है, जिससे राम पैदा हुए और सीता सी बहू आई।

सिला-बीनना समाप्त हो जाने पर खेत में खत्ती गाड़ी जाती है। ऊपर मिट्टी का देला रख़ कर उसकी हलदी से पूजा होती है; उस समय यह गीत गया जाता है:

जब तो बनिया हेली न देती
अब कैसें भेली लुटावे बाल
देखों लाल जा साहब की बानी
जा ठाकुर की बानी
जब तो किसानु बालि नई देती
अब कैसें बोम लुटावें
देखों लाल जा साहिब की बानी
जा ठाकुर की बानी
जा ठाकुर की बानी
जा ठाकुर की बानी
जब तो तेली तेलु न देती
अब कैसें कुल्पी लुटावें
देखों लाल जा साहिब की बानी
पाँचों पीर धरम ते क्तरे
पाँचों अनी अनी भाँति
तुम देखों लाल जा ठाकुर की बानी
जा साहिब की बानी

इस गीत में अच्छी फसल होने से जो गाँव के सभी व्यवसा-वियों को प्रसन्नता होती है और फसल के अवसर पर जो उनमें उदा-

तीनसौ इकतालीस

# बजलोक साहित्य का अध्ययन ]

रता आजाती है उनका वर्णन पहले की संकोचशीलता से तुलना करके किया गया है। यही नहीं—उस आनन्द की पराकाशा वहाँ दिखाई है, जहाँ अच्छी फसल पर आशीर्वाद देने और उसे अज़ीकार करने के लिए पांचों पीरों के स्वर्ग से उत्तर आने की कल्पना है।

सिला बीन कर जब खेत से अस्थान किया जाता है तब इस अवसर का वधाया गाया जाता है। इस बधाये में सिला बीननेवालो स्वियों के सन का आशोर्वाद भरा रहता है:

'रामचन्द्र के दस हर चिलयों, लिछिमन के बड़ सीर सोना सिलश्रनु बीनिए, जो घोंटून बड़ी बालि वधायों मेरे मन रहियों'

. एक दूसरा गीत चिड़िया को तद्य कर फसल से हुई सम्पन्नता में सुख-विभोरता का भाव प्रस्तुत करता है:

हरी ऐ चिरेया जों कहै मैं उपजुङ्गी लिछिमन के खेत हरी ऐ चिरेया जों कहै मैं जैंऊंगी ब्वाकी धनित्र के थार हरी ऐ चिरेया जों कहै मैं खोढ़ूँगी ब्वाकी धनित्र को चीर हरी ऐ चिरेया जों कहै मैं पोढ़ूंगी ब्वाकी धनित्र की सेज

ज्ञान-उपदेश श्रोर रिसकता के गीतों के सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं मिलती। ज्ञान की चर्चा के सभी विषय इन गीतों में श्राये हैं। उपदेश भी हैं। ईश्वर की विनय भी है। रिसकता के गीतों में प्रायः परकीया प्रेम के नक्षे उत्तेजक गीत हैं।

कार-कार्तिक में वज में पुरुषों द्वारा 'हीरो' नाम का एक गीत गाया जाता है। एक 'हीरो' उदाहर एवत् यहाँ दिये देते हैं:—

चारे पहलें रे के कांतु मनाइयें, और कौन की लीजें रे नाम चारे पहलें रे के रामु मनाइयें और गुरू की लीजें रे नाम चारे कातिक रे के पेहेली-रे-अष्ट में और राधा कुएड की रे न्हान चारे न्हाय लें रे कन्हैया प्यारे सामरे और दे गौअन की रे दान चारे अरसिट रे तीरथ की रे जलु भरयों और न्हाइलेंड अपने रे आप चारे बच्छारे असूर मारयों सामरे, और किट जाइ तेरी रे पापु

अपरे गिरयर रे कै तेरी रे शिखिरि पै और टाड़ों नन्द के किशोर अरे व्यारि में रे चलते रे फरहरें औह, और पीनाम्बर के रे छोर |ऋरे वन्शी रे बजाई कान्हा सामरे ऋौरु गिरवर पहली, रे ऋोर अपे महलन रे के मोही रानी बाछिला अरु, गयौ ए सांकरी रे खोर अरे मटुकी रे के फोरी रे लुकटते और हस्यों हार की रे ओर। अरे राधे रें के ठाड़ी रे महल पे और चितवनि चारयों रे ओर अरे नंद रे बबा कोरे सांमरी और जिन कहूँ आमतु रे होइ।। अरे राधे रे के ठाड़ी रे महल पे और ठाड़ी सुखवे रे केश अर कैसे रे सुनहरी रे खिलि रहे और भमर वासना रे लेय।। अरे व्याहुए रे रच्यौ ऐ श्री कृष्ण की और विरक्तमान केरे द्वार । अरे दुलहिन रे बनीएँ रानी राधिका और दुलहा नंदे रे कुमार। | अरे राधा रे के जी के हात में और एक फूल एक रे सेत। अरे राधे रे के पूछे रे कृष्ण ते और, कृष्ण जुबाबु न रे देत ॥ अरे गाँड़र रे कैसो है भोल में और बर पोखरि की रे पारि। अरे बेटी रे के सोहै रे सामुरे और मोरु सरस की रे डारि। अरे कारी रे सो लैंदे मैया कामरी और धौरी लैंदे रे गाइ॥ अरे बनशी रे सो लैदे मैया बाजनी ज्याते चोमासौ कटि रे जाइ। अरे ऊँ चौरे के खेरों रे दमदमों और बरकति आमें के गाइ। अरे टूटित रे के आमें रे सेली भूमिका और बीनत आमें रे खार अरे गोधन रे के माँडूँ रे तू बड़ों श्रीरु तोते बड़ों न रे कोय। अरे तृतौ रे पुजवायौ श्री कृष्ण नें तोय कोंनुन जानत रे होय।। अरे ऊ चौरे के खेरी रे दमदमों और फाँद फंदारी रे घास। कै यामें खामें रन के घो ज़िला और कै भोजा की रे गाय अरे कैसी रे कहीएे गूजरु भोजिला और कैसी बाकी रे गाय।। अरे भूरी रे के भूरी गोछन भोजिला और हिरन डराड़ी रे गाइ। अरे के लखरे कहीं यें याके जेंगरा और के लख याकी रे गाय अरे नौलख रे कहीं यें याके जेंगरा और दस लख सुरई रे गाय अरे कहाँ तौ रे के सोबे भौजिला और कहाँ तौ बैठे रे गाय।। अरे पोरी में के सोबे गूबर मोजिला और घेरि मँगाऊँ रे गाइ अरे नौलख रे के बेचूँ याके जेंगरा और दस लख सुर्ह के गाइ

### मजलोक साहित्यका अध्ययन ]

अरे बेच्येरे बेचि कें ढेरी करूँ और भोजा यें लाऊँ रे छुड़ाय

(अरे विदा के कें वन के रे बिरिछि को और भरमनु जानें को हा।

अरे डारे रे डार और पान पै रे प्यारे राधेई राधे रे होय।

अरे एक रे दिना तो काड़ गेल में ओर फिरि गूजर के रे द्वार

अरे पक रे दिना तो काड़ गेल में ओर फिरि गूजर के रे द्वार

अरे बनसी रे बजाई रे साँमरे और गिरवर पहली रे ओर

अरे बनसी रे बजाई रे साँमरे और गिरवर पहली रे ओर

अरे वृधे रे बिलोवे रानी राधिका और जंगल मोंहे रे मोर

अरे दूधे रे बिलोवे रानी राधिका और कान्हा माँखनु रे खाइ

अरे बीर ये रे खबावे मोरा बाँदरा और वंशीवट पे रे जाइ।।

अरे बिरजे रे चौरासो कोस में और चारि गाम निज रे धाम।

अरे विदारे के वन और मधुपुरी और बरसानों नन्द रे गाम

अरे विदारे बन बनसी बजी और मोहे तीनों रे लोक।

अरे वे तीरे तीन्यों मोई नहीं और रहे कोन से रे लोक।

होरी, रसिया, ज्ञान और रसिकता के गीतों का ब्रज में असएड भएडार है। ये सभी गीत लोक के चेतन-मानस की कृति हैं, अतः इनमें लोकवार्त्ता का सहज रूप प्राप्त नहीं होता। बहुत से गीतों में साहित्य में प्रसिद्ध कवियों का भी प्रभाव दिखायी देता है।

#### ● उ-प्रवन्ध-गीत

गीतों का अध्ययन समाप्त करने से पूर्व हम यहाँ प्रबन्ध-गीतों की चर्चा कर लेना आवश्यक सममते हैं। ये गीत किसी न किसी कहानी को लेकर चलते हैं। मूलतः ये कहानियाँ हो हैं, पर गेम हैं, अतः गीत का आनंद इनमें भर जाता है, ज़िससे कहानी और भी रोचक हो जाती है।

प्रत्येक चेत्र श्रौर श्रवसर के गीतों में छोटी बड़ी कथा कहीं न कहीं गर्भित मिल हो जाती है। यह कथा कभी कभी मात्र एक विन्दु की भौति भी हो सकती है। जन्ति के गीतों में वह कहीं श्रत्यन्त लघु वस्तु है—लड़का हुत्रा, नन्द हठ कर रही है नेग के लिए, भाभी कहती है, मायके की वस्तु नहीं दूंगी यहाँ की बनी लेलो। रूठती नन्द को भाई के कहने से भाभी प्रसन्न कर लेती है। यही छोटा गीत कहीं-कहीं बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। जगमोहन लुगरा इसी प्रकार का ख्रीर मूलतः इसी कथानक को तीलियों से बना है। जन्ति के गीतों में यही वस्तु मुख्य है। एक वस्तु जो 'कौमरी' में मिलती है, विशेषतः भाभी की जुद्र मनोवृत्ति प्रकट करती है। नन्द के यहाँ वह 'कौमरी' नहीं भेजना चाहती। वहाँ पहुँच जाने पर उन्हें लौटा देने का सन्देश भेज देती है। बहिन सोने की कौमरी लौटा देने को तय्यार है। पर जाति-विज्ञान की दृष्टि से वह प्रवन्ध-गीत रोचक है जिसमें वर्द्ध के स्पर्श से ननद के गभे रहता है और उसके बद्ध हा होता है। भाभी ननद के इस रहस्य को यह पूर्व छिपाती है, और अवसर देख कर ही ख्रपने पति को बता कर प्रशंसा पाती है।

विवाह के गीतों में तीन प्रयन्ध गीत विशेष आकर्षक हैं। एक भात-न्योंतने का है, जिसमें बहिन भात-न्योंतने भाई के यहाँ जाती है। उसका सगा भाई मर चुका है, चचा-ताऊ के पुत्र उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। अन्ततः वह मरघट में जाकर भाई के प्रेत को निमंत्रण दे आती है। प्रेत आता है भात चढ़ाता है, अन्त में कोई उसी वृच्च की पटली डाल देता है, जिस पर वह प्रेत रहता था और जिसकी उसने वर्जना करदी थो। उस पटली के आते ही बहन से बिना मिले, ठीक उस चए पर जब बहिन मिलने के लिए हाथ पसारती है, वह पटली में समा कर लुत हो जाता है। इस भात के गीत की तुलना 'नरसी के भात' से हो सकती है। 'नरसी' में स्वयं भगवान भात देने आते हैं। इख कहानियों में, विशेषतः व्रत की कहानियों में प्रेत की भाँति स्यांप (सर्प) उपकार के कारण एक स्त्री से बहनापा जोड़ लेता है, और उसका आई की भाँति सम्मान करता है।+

भाई का एक बहिन, मौसी की लड़की पर मुग्ध होकर उसी से विवाह करने का हठ विवाह के एक अन्य गीत में मिलता है। लड़के

<sup>\*</sup> देखो इसी पुस्तक का तृतीय अध्याय पृ० १४६।

<sup>+</sup> देखों 'त्र के लोक कहानियाँ'-- 'मह्या दौ क' को कहानी ।

#### ज्ञजलोक साहित्य का अध्ययन ]

को बहुत सममाया जाता है, कोढ़ी होने का भय दिखाया जाता है, पर वह हठ पर अड़ा हुआ है। अन्त में लड़की, बिर्जी उसका नाम है, उसके साथ गंगा नहाने को जाती है। गंगा में धीरे-धीरे आगे बढ़ती जाती है और लड़के से कहती आती है, 'अब भी समम्म'— अन्त में गंगा में समा जाती है।

प्रातःकाल के गीत में 'दाँतिन' का गीत अद्भुत है। मा यशोदा ने किमगा से दाँतुन माँगी, किमगा ने माँ की अवज्ञा से असन्तुष्ट होकर कृष्ण-रुक्मिणी को उसके पीहर (पितृ-गृह) पहुँचा आये। अब तो घर की श्री ही फीकी पड़ गई। यशोदा के कहने पर कृष्ण गये और फिर रुक्मिणी को ले आये। ये तीनों तो संस्कार के अनुष्ठान के अज्ञवत हैं। खेल के अनेक गीतों में 'पूरनमल' भी गा लिया जाता है, पूरनमल पूर्ण प्रवन्ध काव्य है—इस लोक-गीत को कथा-वस्तु में सौतेलो माँ के प्रेन-प्रपंच से अपने पुत्रत्व को रचा करने का आग्रह प्रधान है। यह कथा-वस्तु बहुत साधारण कथा-वस्तु है। आशोक पुत्र 'कुनाल' और 'पूरनमल' का एक-सा भाग्य है। 'पूरनमल' के लोक प्रचलित कथानक से इस लोक-गीत का कथानक मिन्न है। रू इसमें तोते ने भेद खोल दिया है, पूरनमल फाँसी पर चढ़ने से पूर्व ही बचा लिये गये हैं। इस लोक-गीत में साम्प्रदायिक छाप नहीं लग पायी। कुनाल और पूरनमल की कथा-वस्तु में यह साम्य है:

१-सौतेली माँ का सौतेले पुत्र पर मोहित होना,

२ - पुत्र का अपने कर्तव्य (धर्म) से न डिगना,

 सौतेली माँ का कोध में उस पुत्र के प्रति प्रतिहिंसा का त्राचरण,

१-पिता पर भेद खुलना।

इस भेद खुलने की विधि में ही साम्प्रदायिक छाप इन कहा-नियों में लगायी गई है। कुनाल में भेद उसकी मधुर वाणी ने खोला है। भगवान बुद्ध की जैसी चमा के आचरण से कुनाल के

<sup>🗴</sup> देखो यही तुस्तक तृतीय ऋष्याय, विवाह के गीत, पू०, २२४।

नेत्र लौटे हैं, पूरनमल को गुरु गोरखनाथ ने कूप में से निकाला है। इससे यह प्रकट होता है कि यह कथानक अत्यन्त प्राचीन है। लोक-गीत ने उस कथानक की उस अवस्था को सुरिचत रखा है जिसमें यह अन्तिम धार्मिक छाप नहीं लग पायी। प्रेम-गाथाओं के 'ज्ञानी-शुक' का रूप इसमें है, पर यह 'शुक' भेद खोलने का कार्य करता है, प्रेम का दूतत्व नहीं करता।

कृष्ण-चरित्र के पद्य भी लोक-गीतों में मिलते हैं। एक गीत में कृष्ण गूजरी से मिलने के लिए उसकी बहिन बनकर स्त्री भेप धारण करके गये हैं। कृष्ण-चरित्र में इस प्रकार के छद्यों का समावेश लोक-वार्ता के प्रभाव के ही कारण हैं। यह लोक-कल्पना ही है जिसने कृष्ण को कभी 'लिलिहार' बना दिया है; जैसे इस रसिया में:—

'विन गये नन्दलाज लिलिहार के लीला गुद्वाइ लेड प्यारी' कभी 'मिनहार' बना दिया है, और भी न जाने कैसे कैसे बाने उन्हें दिये हैं।

त्रज त्रौर त्यौहार के गीतों में प्रबंध-गीतों का प्राधान्य माना जा सकता है, विशेषतः देवी के गीतों में। इनमें एक 'सुरही' का गीत है। 'सुरिभ' गाय का पौराणिक नाम है। सिंह सुरिभ को खाना चाहता है, सुरिभ कहती है बचों को दूध पिला क्राऊँ, वचनवद्ध होकर सुरिभ बचों को दूध पिलाती है। बच्चे भी उसी के साथ त्राते हैं। वे सिंह से कहते हैं, सिंह मामा पहले हमें खाना। सिंह मामा होकर बहिन-माँजों को कैसे खाए? सिंहनी भी इस नाते का त्राद्र करती है। यह गीत देवी के गीतों में गाया जाता है, एक त्राक्ष्य की बात है। इसका भाव बौद्ध-त्रमा से विशेष मिलता जुलता है। एक बौद्ध-जातक का भाव ही नहीं सिंवधान भी इससे बहुत मिलता-जुलता है। वह जातक है उस शिकारी से सम्बन्धित जो कम से तीन हरिण त्रौर हरिणियों को मारने के लिए प्रस्तुत हुत्रा, पर जिन्हें मार नहीं सका। एक ने कहा में बालकों को दूध पिला त्राऊँ, दूसरी ने कहा, पित से मिल त्राऊँ, तीसरे ने कहा पित्रयों से मिल त्राऊँ। तीनों त्रा उपिश्यत हुए, जिसका प्रभाव उस शिकारी पर यह पड़ा कि

उसने शिकार करना छोड़ दिया। सुरिभ और सिंह का उल्लेख पौरा-िएक राजा दिलीप की कथा में भी आता है। कहा नहीं जा सकता कि यह गीत देवी के वाहन 'सिंह' का स्मरण करने के लिए देवी के गीतों में सम्मिलित किया गया है, अथवा 'सुरिभ' के मानु-भाव के कारण। देवी को माता कहा ही जाता है। यह मानुत्वशिक का ही अतीक है। यों देवी के भयानक से भयानक रूप से भी यह बौद्ध-समा का भाव, जिस रूप में इस कथा में आया है, अनिमल नहीं है। देवी का भयानक रूप तो असुरों के लिए है, शरण में और परिकर में सम्मिलित हो जाने वाले के लिए देवी की उदारता और कुपा की कमी नहीं रहती।

किन्त देवी के गीतों में और भी कितने हो कथा-गीत हैं। वे भी महत्वपूर्ण हैं। इन गीतों में एक तो है प्रसिद्ध 'जगदेव का पँचारा' देवी के गीतों में प्वारों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही प्वारा नहीं, कई पँवारे हैं। पँवारे सभी 'श्रवदान' के रूप हैं। किसी म किसी वीर का चरित्र इनमें रहता है। यों भले ही इनकी कथा-वस्तु पूर्णत: ऐतिहासिक न हो पर, कथा-वस्तु का विन्दु अवश्य ऐतिहासिक होता है। 'पँवारा' के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि यह शब्द कहाँ निकला। 'पँवारा' बज के मुहाविरे में तो भंभट, भगड़े, युद्ध का पूर्याय हो गया है, विशेषकर ऐसा मंभद्ध जो समाप्त ही न होने पाये 'इस प्वाड़े से बची'; 'यह कहाँ का प्वाड़ा फैला दिया है ?' ऐसा बहुधा कहा जाता है। जो पॅवारे ब्रज में हमें मिले हैं उनमें उसका प्रयोग युद्ध के लिए हुआ है। यथा-वास्याइ जी रोसमंत है गए किए जानें ख़ब पमारे।' तथा 'श्रमरसिंह ने कियौ पमारी कही तौ गाइ सुनाऊँ श्रादि। बुन्देलखण्ड में पँवारे का त्रर्थ लम्बी कथा का भी होता है। मराठी में यह शब्द 'वीरगाथा' के लिए प्रयुक्त होता है। ये सभी अर्थ 'पँमारे' के वाच्यार्थ अथवा मूल अर्थ नहीं। ये दूसरे अर्थ हैं, जो प्रयोग के कारण इसे मिले हैं। यह बात किसी सीमा तक उचित प्रतीत होती है कि इन गीतों में पहले 'पँवार-परमार' चत्रियों की बीर-गाथायें गायी जाती होंगी अ। ये लम्बी होती होंगी और लड़ाई

<sup>\*</sup> देखिये खोडवार्ता, जून १६४० के श्रद्ध में 'बगदेव की पॅवारी' पर सम्पा-दकीय भूमिका।

मगड़ों से परिपूर्ण होती होंगी। फलतः परमारों के गीत होने के कारण ये 'पँवारे' कहलाये। 'आल्हा' के नाम से 'आल्हा', 'ढोलां' के वर्णन के कारण 'ढोलां' दो अत्यन्त प्रसिद्ध व्यापक गीत इसी प्रकार की नामकरण की प्रणाली पर हैं।

ये जगदेव रासमाला × के अनुसार मालवा के राजा उर्यादित्य (१०४१-८७ ई०) के पुत्र थे। ये धारानगरी से किन्हीं घरेलू षड्यंत्रों के कारण बाहर चले गये थे; और जैसा कहा जाता है, ये गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयासिंह के यहाँ नौकर हो गये। १८ वर्ष नौकरी करके ये घर लौटे। तब उन्होंने अनेकों पराक्रम किये।

बज में जो 'जगदेव का पँवारा' हमें मिला है उसमें यह कथा है। रनधौर ने यज्ञ रचा। भाई-बन्धुत्रों ने कहा कि जगदेव भाई है. उसे भी बुला लो। जगदेव और उसकी माँ पाटमदे धारा पहुँची। वहाँ 'रनधीर' की माँ 'दीवलदे' ने 'पाटमदे' का 'उचित सम्मान नहीं किया। माता को दुखी देख जगदेव प्रांतकार के लिए पूर्ण तैय्यारी करके रनधीर के द्रवार में पहुँचा । वहाँ उससे कहा गया, आपस में पीछे समभना, पहले अपने दिता को छुड़ा कर लाओ। पिता अनवोला रानी के यहाँ बन्दो थे। जगदेव अपनी स्त्री फूलनदे को माँ को सौंप कर चल दिया। आगे बन में पहुँचकर कितने मार्ग फटे, वहाँ देवी ने श्राकर ठीक मार्ग दिखाया। यह पँवारा श्रध्रा है, इसमें कोई सन्देह नहीं। पर इतने ही आरम्भ से यह विदित होता है कि इसमें और उस पँवारे में जो लोकवार्ता में दिया गया है, जो बुन्देलखण्डी है, बहुत अन्तर है। बुन्देलखएड के पँवारे में तो जगदेव ने अपना सिर माँगने पर देवी को चढ़ा दिया है। देवी उसे लौटाने गयो है, पर रानी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया है कि दी हुई वस्तु वापिस नहीं ली जाती। अन्ततः देवी को धड़ में से नया सिर ही पैदा करके जगदेव को जीवित करना पड़ा है। उनके पँवारे में इतिहास और लोकवार्ता का पुट सन्तुलित दीखता है। बुन्देलखएडी में श्रलौकिकता है, मोरध्वज राजा की प्रसिद्ध कहानी से बन्देलखएडी प्वारा टकर

## नजलोक साहित्य का अध्ययन ]

लेता है। ब्रज के गीत में देवी जगदेव की सहायता करने को सदा सक्षद्ध है। किन्तु ब्रज में भी 'जगदेव के शीश चढ़ाने की कहानी' अप्रसिद्ध नहीं है 'जयमल फत्तेसिंह के पँवारे' में आरम्भ की पंक्तियों में अन्य भक्तों के साथ जगदेव का भी उल्लेख है। इस पमारे में ध्यान देने योग्य पंक्तियाँ ये हैं:

> को को अगड़ी हो गया, अगड़ चताया अगड़ी राजा जसमंत, जसमत का जाया विद्या भोज पमार की जानें जग परचाया

इस पॅवारे में कई अन्य पॅवारों का उल्लेख मिलता है। 'जसमंत', संभवतः 'यशवंत' का अपभ्रंश है, कौन है, यह अभी तक विद्तित नहीं। राजा मोज तो म लवे के प्रसिद्ध राजा है हीं। 'होमपाल' के पॅमारे का भी पता नहीं चला है। इसी पॅमारे में जिस प्रकार होमपाल का उल्लेख हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि होमपाल ने अपने शरीर को देवी के यज्ञ में आहुत कर दिया था। राजा पूरना, पुनः, प्रसिद्ध पूरनमल भक्त है, जिसका उल्लेख इसी अध्याय मे वैवाहिक गीतों में हो चुका है। इसकी प्रसिद्ध कहानी पर अज में अनेकों स्वाँगां तथा भगतों का प्रचार है।

हम पनारे में जयमल-फत्तेसिंह को अमरसिंह का भाई बताया गया है। इसका भी आरम्भ 'अमरसिंह' के प्रसिद्ध कथानक की भाँति है। फत्तेसिंह बादशाह के दरबार में नौकर है। उसका हाल ही विवाह होकर आया है। जैसे-तैसे फत्तेसिंह दरबार में पहुँचता है। वहाँ देर हो जाने के उपलब्ध में बादशाह कहता है या तो लड़ाई लो या यह चार चीजें दो। वे चार चीजें ये हैं - संदिता बेटो, द्र्याई घोड़ा, मोहन चीता तथा दलपेलन हाथी। फत्तेसिंह ये वस्तु कैसे दे। बे हैं कहाँ ? अतः लड़ाई मोल लेनी पड़ी। दादशाह पर जब बहुत मार पड़ी ओर राठौरों का पच्च भारी हुआ तो बादशाह ने बतलाया कि उसे यह भेद 'सुरजावती' ने दिया। 'सुरजावती' जैमल-फत्तेसिंह की बहिन लगती थी। आखिर बादशाह से भयानक लड़ाई हुई! ग्रह्मक के बछेड़े, दर्याई घोड़े ने भी यद्ध में खूब भाग लिया। जिस

प्रकार इस पँचारे में कथा आई है, उससे प्रतीत होता है कि घोड़ा फर्निसिंह का था, बादशाह ने मोल लिया था। पहले वह बादशाह की ओर से लड़ा, पुनः जब उसे यह बतलाया गया कि बादशाह अनाचार करने के लिए ही चढ़ आया है तो घोड़ा उलटा पड़ गया। बादशाह इसो धोसे से परेशान हो गया। फिर भी यह भाग अस्पष्ट है।

इसमें बादशाह की द्यों कि है कि अखल 'किरारों' और 'ढाकरों' को मैंने मार डाला है; ये संवरवारे (तात्र ये साँभर वालों से है) किस खेत की मूली हैं। अन्य राजपूत जातियों का भी इसमें उल्लेख है—वे हैं हाड़ा, राठौर, सकरवार, कछवाहे, लड़कड़, किगार। यह पमार राठौरों से विशेष सम्यन्धित हैं।

लोकवार्ता के तत्वों में द्याई घोड़े का उल्लेख प्रधान है।
माता के दूध की शक्ति का बड़ा अद्भुत वर्णन है। 'माता ने कुचों से
दूध की धार छोड़ी तो पत्थर की शिला चकनाचूर हो गयी। कटारे में
दूध रख दिया जाय, यदि वह फट जाय तो जानना कि बेटा मर गया।
यह थिश्वास भी लौकवार्ताओं की परम्परा में विशेष स्थान रखना है।
इसकी एक प्राचीन लम्बी परम्परा है। अनेकों गीतों और कहानियों में
जो देश-विदेश में प्रचलित हैं, इस प्रकार की युक्ति का कोई न कोई
रूप मिलता ही है। कहीं पर फूल रख दिये जाते हैं, उनके मुरमाने
पर किसो विपत्ति की सूचना मिलती है। कहीं पानी में खून हो जाने
से यह सूचना दी गयी है।

यह पमारा भी हमें इस ऋाश्चर्य में डाल देता है कि ऋाखिर यह क्यों देवी के भजनों में सिम्मिलित किया गया है। जगदेव का जिस प्रकार देवी से सम्बन्ध है, उस प्रकार की कोई वात हमें गीत में नहीं मिलवी। इसमें तो देवी को सहायता के लिए भी नहीं बुलाया गया है। वम्तुतः यह गीत शक्ति-उगसकों की परम्परा प्रकट करता है। संभवतः इसालिए यह देवी के गीतों में सिम्मिलित है। इसी 'पमारे', की भाँति 'ऋमरसिंह' का साका हैं। 'ऋमरसिंह' के साके में ऋमरसिंह का प्रसिद्ध वृत्तान्त सहज ढंग से दिया गया है।

सरस्वती में पहले शारदा माता का स्मरण है, फिर गुरु

# त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

उस्ताद की मानता है, पंचपीर श्रीर सभी श्रीलियों को माथा नवाया गया है, खेरे की चामुण्डा का भी 'सुमिरन' है। हरि को बीड़ा-बताशे श्रार रेबड़ियाँ चढ़ाई गनी हैं।

फिर गाथाकार ने शुरू किया है:

'अमरसिंह ने कियो पमारो कही तो गाइ सुनाऊँ'

श्रीर वह आगे कहता है-

'कहाँ ते उत्पित्रि भई, कहाँ ते भई लड़ाई, दीय सहर उत्पित्रि भई, ऋगरे ते भई लड़ाई।'

अमरसिंह के साके का 'दीघ' से कोई सम्बन्ध नहीं। फिर लोकवार्ता का किंव अपनी जानकारी की सीमाओं में ही वस्तु को ढाल देता है, इसी कारण 'दीघ' शहर का उल्लेख इसमें हुआ है। 'आगरा' तो मुख्य घटनास्थल था ही।

श्रव किव ने एक कचहरी का वर्णन किया है 'कंचन' की कचहरी है, 'विसकरमा' ने पद्म स्थान-स्थान पर लगा दिये हैं, पानों से वंगला छाया हुआ है:

'जल में खम्मु, खम्मु में जलहल, जामें कमलु बिराजें जगमग जोति बरै ठाकुर की सिकिल घिड़ांघड़ बाजें'

यह 'ठाकुर' श्रीर कोई नहीं ब्रह्मा है। ब्रह्मा की कचहरी का ही उल्लेख है, जो श्रद्भुत रस से संचरित हो रहा है। ये दो पंक्तियाँ श्रीर दृष्टञ्य हैं:

> 'काऊनें लादी लौंग सुपारी, काऊनें लादी राई कबीर लादी रामनाम बेंकुएठ की गादी पाई'

अब गाथा आरम्भ होती हैं। वादशाह तस्त पर आकर बैठ गया। अमरसिंह वहीं दीखते। चुगलखोर ने कहा—अमरसिंह तुम्हारे राव नहीं, वह कभी मुजरा करने आता ही नहीं, मुफ्त में बाईस परगनों का सरदार बना बैठा है। बादशाह कोधित हुआ। तुरन्व एक पर एक अहदी चुलाने के लिए भेजे गये। अमरसिंह को समाचार मिला। उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगा—

बीनसौ वावन

डाल दी। राजा के पाम समाचार पहुँचा। राजा त.ल पर तेली के साथ आया। वह साबर वड़े बड़े पहतवानों से भी सीधी नहीं हुई। नल को बलाया गया। दुर्गा की कृपा से उपने पैर की ठोकर से ही वह सावर तोड़ दी। तब राजा ने नल की सब खता माफ कर दी। तेलो की मित्रता बुध से बढ़ी, बुध से सार-पाँसे खेलने लगे। गंगू तेली सब हार गया। बावन कोल्ह, सब धन, बारह हजार घाड़े। नल ने कहा-श्रव खेलने जाश्रो, श्रभी तो एक सौ चार बैल, घोडों की साज, कुलवारा महल मौजूद है। इल ने अपने पांसे दिये। कह दिया, पहले तो दुर्गा का स्मरण करना और फिर जब पाँसे फेंको तो मन में ही कह देना-'चल रे नल के पाँसें'—इस विधि से तेला जीतता गया, जब अपना सग जीत लिया तब वध ने मारवाड़ का परगना रख दिया। तेली उमंग में जोर से कह गया-'चल रे नल के पाँसे ।' बुध चौंका, तब उसने नल को बलवाया, ऋौर उससे पाँसे खेले। वहीं दोनों ने अपनी स्त्रियों के गर्भ दाँव पर चढ़ाये। नल जीता। यह हुआ कि एक के लड़की हो या एक के लड़का तो उन दोनों का सम्बन्ध कर दिया जायगा। नल के ढोला हुआ, बुध के मारू। बुध ने मारू की सगाई ढोला के यहाँ भेज दी। पर यह संबन्ध बध के परिजनों को पसन्द नहीं आया। शादी के लिए कई शर्ते रखी गर्यों। पहली यह कि नल जंगली मानुस-खाने घोड़े पर चढे। घोडा निकाल के लाया गया। नल ने पहचान लिया कि यह दानेवाला कट्ट घंडा है, इस घोड़े को उसने विपत्ति पड़ने पर छोड़ दिया था। घोड़े ने नल को पहचान लिया। नल उस पर सवार हो गया, सारी तमा चिका हो गयो। तब उससे कारे गाँड़े लाने के लिए कहा गया। कारे गाँड़े जिस बन में थे, उसमें दानों का राज्य था। नल कहर घोड़े पर चढकर, दुर्गा की सहायता से दानों को जीतकर गाँड़े लाया, और दानों के राजा का पकड़ लाया। उसे द्रवाजे में चिनवा दिया। दाने ने कहा, जब ढोलकुमार इस द्रवाजे से निक्लेगा, मैं उस पर गिर पड़िंगा। उस समय तो ढोला का विवाह मारू से हो गया।

एक दिन दुर्मैंती ने नरवर की खोर मेह वरसते देखा। उसने नल से कहा: त्राज तो नरवर की दिशा में बादल हो रहे हैं। शायद हमारे दिन श्रच्छे श्राने वाले हैं। चलो, श्रपने देश चलें। नल श्रोर दुर्भेंती वहाँ से चले उन्होंने पहला पड़ाव करमलपुर किया, दूसरा भीषमपुर। भीषमपुर के राजा ने मालिन के कहने से अपने चार वीर भेज कर ऊपर तम्बू फाड़ कर दुर्भेंतों को उठवा मँगाया। प्रातः, यह देखकर नच ने दुर्गा का समरण किया दुर्गा ने कहा, चलो लड़ा जाय। पर कोई और उपाय करलों तो अच्छा है। अब नल ने वासुकी का समरण किया। वासुकी के मन्दिर के चौरासी घरटे वजने लगे। वासुकी ने नागों की सेना भेज दी। नागों की सेना भीषमपुर चल पड़ी घर घर में भय छा गया। भीषम राजा को नाग को जाकर इस लिया। जब दुर्भेंती हाथ में आ गई तो नल के कहने से भोषन का विष सर्प ने खींच लिया।

यहाँ से आगे चलने पर और भो कष्ट पड़े, अन्त में नल और दुभैंतो फिर एक दूसरे से अलग हो गये। दुभैंतो फिर एक सेठ के साथ विदर्भ पहुँची, अपने पिता भीम के पास। नल को मार्ग में पर्प ने इस लिया।, जिससे उसका शरोर काला पड़ गया, बाँहें छोटा हो गयीं। वह कर्केंटक सर्प नल का हितेषी था। उसने नल को एक जोड़ा कपड़ा दिया और कहा, जब आवश्यकता पड़ जाय तब इन वस्त्रों को पहनना, तुम्हारा रूप पूर्ववत्त हो जायगा। नल कोशल में ऋतुपर्ण के यहाँ पहुँचा। वहाँ से उसे दमयन्ती के दूसरे स्वयंवर की सूचना मिली। वह ऋतुपर्ण के साथ विदर्भ गया। वहाँ दमयन्ती ने नल को परीचा करके देख लिया कि यह नल ही है, तब वह उसके पास पहुँची। नल भी अपने पूर्वरूप में आ गया। तब नल ने पुष्कर को फिर जुए के लिए आमंत्रित किया। इस बार पुष्कर सव हार गया। नल ने अपना राज्य सँभाला।

डोला अब विकाह योग्य अवस्था का हो गया था। उसके गीने का सन्देश पिंगल भेजा गया। नल चला, तब मार्ग में रेवा नाम की जादूगरनी ने उसे बन्दी बना लिया। बड़े कोशल से करिहा। उँट। की सहायता से बह बहुब दिनों वाद रेवा के फन्दे से छूट कर भागा। पिंगल पहुँचा। वहाँ यही शर्त रखो गयी कि वह सिंहद्वार से आये। डोला को उस द्वार का समाचार म.क ने पहुँचवा दिया था। डोला सार-फाँसे खेल रही थी ? मोतिनी ने कहा—देवलोक की अप्सरा आयी थी, आपको आता देख उड़ गयी है। दाना चला आया। सुबह ही मोतिनी ने दाने से पूछा: आपके प्राण कहाँ हैं ? दाने ने कहा—मैं सहज में नहीं मर सकता, नल नाम का आदमी ही मुक्ते मार सकता है सात कोठिरियाँ पार करके एक अखेबर का पेड़ हैं उस पर एक पिंजड़ा टँगा हुआ है, उसमें एक बगुलिया है। उस बगुलिया में मेरे प्राण हैं। नल ने दाने के जाने पर सात कोठिरियाँ पार कीं, उनमें से एक में कट्टर घोड़ा था, एक में वासुकि नाग बन्दी था, एक में घोड़े का चाबुक था। इसी प्रकार प्रत्येक कोठिरी में कुछ न कुछ था। कोठिरियाँ पार करके घृत्त मिला। युक्ति से उसने पिंजड़ा उतार लिया। बगुलिया हाथ में ले ली, तभी दाने का सिर धमका। नल ने बगुलिया मार डाली, दाना मर गया। मोतिनी से नल का विवाह हुआ। वैमाता और दुर्गा ने दोनों का विवाह सम्पन्न कराया।

मोतिनी श्रौर चौपड़ को लेकर नल जहाज पर आया। जहाज चल पड़ा। लक्खी सेठ के लड़कों की नीयत बिगड़ गयी। उन्होंने नल को समुद्र में ढकेल दिया, मोतिनी श्रौर गोटों को लेकर घर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर प्रचारित किया कि हम मोतिनी श्रौर गोटों को लाये हैं, नल तो डूब गया। सेठों ने गोटें श्रौर मोतिनी राजा प्रथम को दे दीं। मोतिनी ने कहा कि मैं छ: महोने तक किसी से बात नहीं करूँगी।

नल पानी में डूबकर पाताल में गया, वहाँ वासुकी नाग मिला। उस नाग की नल ने भौमासुर दाने के यहाँ से बन्दि छुड़ायी थो, अतः वासुकी ने बड़ा सत्कार किया। उसने उसे एक किनारे पहुँचा दिया। वासुकी ने नल को एक अँगूठो दो जिससे वह अपना रूप परिवर्तन कर सकता था। नल वृद्ध बनकर नरवर पहुँचा। वहाँ मोतिनी ने नल-पुराण सुनाने के लिए बड़े बड़े पिएडतों को निमन्त्रण दिलवाया था, पर कोई नल-पुराण न सुना सका। वृद्धरूप में नल ने वहाँ जाकर नल-पुराण सुनाया। नल ने राजा प्रथम से मोतिनी प्राप्त की। नल-पुराण सुन कर ही प्रथम को विदित हुआ कि मैका जीवित है और पराक्रमी नल उसी का पुत्र है। प्रथम स्वयं जाकर मैका को ले आया।

अब गङ्गा दशहरा का दिन आया। प्रथम और मंभा स्तान

तीनसौ इकसठ

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

करने गये। वहाँ फूलसिंह पंजाबी ने प्रथम और मंभा को कैंद्र कर लिया। भगड़ा इस बात पर चला था कि कौन पहले नहाये। फूलसिंह पंजाबी जादू जानता था। उसने प्रथम की सब सेना को पत्थर बना दिया। नल और गूजर मोतिनी के साथ चले। मोतिनी ने अपने जादू से पिता-म ता को मुक्त कराया।

नल राजा हो गया। एक दिन हंस ने आकर दुमैंती का वर्णन किया, वह राजा भीम की बेटी थी। दुभैंती के निमंत्रण को नल अस्वीकार नहीं कर सका और मोतिनी से छिपकर स्वयंवर में गया। उसमें देवगण भी आये। इन्ह्र ने नल को दूत बनाकर भेजा। दुभैंती का निश्चय अटल था कि वह नल को वरेगी। सब देव नल का वेश बनाकर बैठे। दुर्गा ने दुभैंती की सहायता की। दुभैंती ने नल को वरा। जब दुभैंती को लेकर नल नरवर पहुँचा, मोतिनी नल से यह कह कर कि दुमने दूसरा महौर सिर पर रख अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण किया है पछाइ खाके गिर पड़ी और मर गयी।

इन्द्र श्रादि देवता तो नल पर प्रसन्न हुए थे, पर देवताश्रों का श्रयमान रानिश्चर देवता नहीं सह सके । उन्होंने नल को दुःख देने का बीड़ा उठाया।

एक अवसर देखकर शनिश्चर नल के शरीर में प्रवेश कर गया।
नल अपने छोटे भाई पुष्कर से जुए में सर्वस्व हार गया। नल और
दुभती राज्य छोड़ कर चल दिये। अनेक आपत्तियाँ भेलते भेलते
पिंगल जा पहुँचे। पिंगल के रघुनन्दन अथवा गंगू तेली ने दोनों को
अपने यहाँ आश्रय दिया। नल के पहुँचने से तेली अत्यन्त समृद्ध हो
गया, यहाँ तक कि तेली की और पिंगल के राजा बुध की दाँत-काटी
रोटी हो गई। बुध के यहाँ तभी एक दावत का प्रसंग आ गया। उसमें
तेली का समस्त अदुम्ब न्योंता गया। तेली का समस्त अदुम्ब नल पर
बैलों को पानी पिलाने का भार सौंपकर दावत खाने के लिए चले गये।
नल बैलों को पानी पिलाने भवर ताल पर ले गया। वहाँ सिपाहियों ने
उसे रोका तो लड़ाई हो गयी। उसने चार हजार सिपाही मार डाले, दो
जीवित सिपाहियों की पीठ से पीठ भिड़ा उनके गले में सावर की बेड़ी

किन्तु इन सब गीतों से भी कहीं महान, कहीं, जटिल, कहीं रोचक 'ढोला' नामका लोक महागीत श्रथवा महाकाव्य है।

'ढोला' हिन्दी-चेत्र का एक प्रसिद्ध लोक महाकाव्य है। 'महा-काव्य' से अभिप्राय यह नहीं है कि वह लिखित है। 'ढोला' अभी तक नहीं लिखा गया, यह प्रामीणों के कण्ठों पर ही विराज रहा है। अन्य लोक-गीत तो सर्व-साधारण प्रामीणों में से प्रायः हरएक को याद रहते हैं। किन्तु 'ढोला' का गीत किसी किसी विशेषज्ञ को ही याद रहता है। यह विशेषज्ञ भी प्रत्येक गाँव में नहीं होता, किसी किसी गाँव में ही होता है।

यह 'ढोला' वर्षा-ऋतु में ही प्रायः सुना जाता है। ढोला साधा-रणतः 'चिकाइं' पर गाया जाता है। 'चिकाइं।' सारंगी' की शक्ल का होता है किन्तु बहुत छोटा, लम्बाई में सुश्किल से एक हाथ, एक बालिश्त से भी कम चौड़ा। तीन या चार तार होते हैं। इसका सिर विविध द्र्णों के दुकड़ों से सजा लिया जाता है, जिससे रात में चमकता है। चिकाड़े के साथ के लिए 'ढोलक' और मजीरे होते हैं। एक 'सुरैया' होता है। 'सुरैया' ढोला में बहुत आवश्यक और अनीखा तत्त्व है, जो अन्य लोक-गीतों में इस रूप में नहीं मिलता। आल्हा भी 'ढोला' की माँति गाया जाता है, पर इसमें 'सुरैया' की आवश्यकता नहीं पड़ती। 'सुरैया' का काम सुर भरना है। ढोला गानेवाला जब पर को समाप्त कर विराम लेता है तो यह सुरैया इसके सुर में सुर मिलाकर आलाप करता रहता है, ढोला-गायक कुछ काल विराम ले लेता है। ढोला 'पैरियों' में विभाजित रहता है। 'पैरी' 'संभवतः 'प्रहर' स निकला है। एक प्रहर के उपरान्त ढोला गायन बन्द कर दिया जाता है, और एक इंटरबल या अवकाश दिया जाता है। इस अवकाश में ढोला

<sup>‡</sup> इसको लिपिनद करने के कुछ ब्यक्तिगत वर्शाग हुए हैं, पर वे प्रायः सभी उन लोगों के उद्योग हैं जिन्होंने दोने के राग को समक्त कर अपने शब्दों में उसे दाल दिया है। दोना की कुछ पुस्तकें खपी भी हैं। इन खपी पुस्तकों के नाम और लेखक इस प्रकार हैं: १—प्राचान अखाड़ा गनाधर वर्मा फतेपुर ठाकुर मजाधर बिंह भूदेव-प्रसाद फतेपुर निवासी कृत 'दोना राह चिकाड़े में; २—वन चरित्र दोना चिकाड़े के राह में; छेदानान करकीनी निवासी कृत । कुछ अन्य भी हैं।

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

गानेवाला और सुनने वाले चिलम-तमाखू पीते हैं, अन्य तात्कालिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 'पहरी' डेढ़-दो घण्टे तक चलती रह सकतो है। अवकाश में ही ढोला-गायक कोई मनोरञ्जक लोक-कहानी कहकर सुनाते हैं। २४-३० मिनट के अवकाश के उपरान्त दूसरी पहरी आरम्भ होती है। एक बैठक में अधिक से अधिक तीन पहरियाँ हो सकती हैं।

यों 'ढोला' उत्तरी भारत के मध्य देश में, यू० पी०, राजपूताना में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, किन्तु 'क्रज' में वह जिस रूप में प्रचलित है, वह अनोखा है। राजपूताना में तो ढोला और मारू की कहानी अत्यन्त लोकप्रिय है। उसको साहित्य में भी स्थान मिल गया है। 'ढोला मारूरा दूहा' राजस्थानी का प्रसिद्ध प्रन्थ है। श्यामाचरण दुवे के 'छत्तीसगढ़ी लोक-गीतों का परिचय' में 'ढोला' दिया गया है। यह ढोला लोक-गाथा है, और प्रामीणों के कच्छ से भाषा में उद्घृत कर दिया है। यह लोक-गीत है। यह 'ढोला मारूरा दूहा' की भाँति साहित्यिक रचना नहीं है। इस 'लोकगीत' में केवल ढोला के साथ मारू के गौने का वर्णन हैं; और प्राधान्य है 'रेवा' नाम की जादूगरनी का, जो ढोला पर मोहित थी, उसे अपने जादू से अपने वश में रखती थी और उसके यहां को विफल कर देती थी। अन्त में बड़ी कठिनाई से ढोला उससे पिएड छुड़ाने में सफल हो सका।

एक और प्रकार का 'ढोला' बज में प्रचलित है। स्त्रियों में, स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। किसी माँगलिक ख्रवसर पर, जब माँगलिक और खेल के गीत गाये जा चुकते हैं, तब चलते समय घर से बाहर खाकर अन्त में ढोला गाया जाता है। ऐसे एक ढोले का उदाहरूण यहाँ दिया जाता है—

ए चंदा तेरी निरमल कहिये चाँदनी रे चंदा, राजा की रानी पानी नीकरी। अरे कुअटा ! तेरे ऊँचे नीचे घाट रे, अरे कुअटा, छोरा कौ धोबै धोबती। अरे छोरा, द्रै मारू बंगन तोरि ला, रे छोरा, तौजूँ मैं धोऊँ तेरी धोबती। अरे छोरी, तेरे गोबर सिन रहे हाथ रो, अरे छोरी, दागु लगेंगों मेरी घोबती। अरे छोरा, मेरे महँदी रिन रहे हाथ रे, अरे छोरा, रंग रंग चूर तेरी घोबती। अरे छोरी, तू अति की भौतु मल्क री, अरे छोरी इतनी बड़ी तो क्वारी चों रही? अरे छोरा! मोकूँ अच्छिम दूँ हो पिच्छम रे, अरे छोरा, हमारी जोड़ी के हजारी ढोला ना मिले। अरे छोरा, तू अति को बड़ी मल्क रे, अरे छोरा, इतनों बड़ों तो क्वारों चों रही? अरी लाली! मेरे मिरे गये मच्या बापु री, अरी छोरी, भइया भरोसे क्वारे हम रहे। अरी छोरी! अब चिल दें सोरों घाट री (देस-बिदेस री), अरी लालो.

्माँ चित कें डारें भाँवरी। अरे छोरा! माँ बहुत जुरिंगो लोग रे, अरे छोरा, मोक्र आवैगी लाज री।

ऐसे ढोला गीत अनेकों हैं। लोक-गाथा के 'ढोला' और बज के स्त्री-गीत ढोला की ज्युत्पत्ति में अन्तर प्रतीत होता है। ढोला ज्यक्ति का नाम होते हुए भी 'दूलह' 'दुर्लभ' से बना प्रतीत होता है। दृसरा 'ढोला' 'दौल' से निकला है, जिससे बज की 'डोलना' किया बनी है, यही ढोला चलते चलते गाये जाने वाला, 'ढोला' हो गया। किन्तु हमें तो यहाँ लोक-गाथा ढोला पर विचार करना है।

ढोला महाकाव्य का सार-भाग इस प्रकार है-

१—नरवर का राजा प्रथम (पिरथम) था। उसकी रानी मंमा थी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे कलंक लगाकर बिधकों को दे दिया गया कि जात्रों, इसको मार कर इसकी त्राखें निकाल लात्रों। बिधकों को मंमा पर दया त्रागयी। उन्होंने हिरणें को मार कर उसकी त्राखें निकाल ली, मंमा को जंगल में छोड़ दिया। उस विकट बनी में मंमा को दर्द त्रारम्भ हुए। हींस पादपों के सुरचित कुछ में, 'हींस बिरे' में, नल का जन्म हुत्रा। जन्म के समय देवी ने और वैमाता ने त्राकर

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

नल के सब संस्कार किए। दूसरे दिन उस बनी में होकर एक बाणिक सपरिवार वाणिज्य करके अपने नगर को लौट रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह सतर्क हुआ। उसने हींस बिरे में से मंमा को वस्त्र देकर निकाला। उसे धर्म-बहिन माना और उसके बच्चे को अपना भानजा।

२ - सेठ के दो लड़कों के साथ खेलता खेलता नल बड़ा हुआ। विविध विद्यार्थे सीखीं, उसके दो धर्म-मामा व्यापार करने जहाज पर चढकर चल दिये। जहाज एक अनजाने द्वीप में जाकर लगा। उस समय समुद्र के किनारे भूमासुर राज्ञस की लड़की 'सार-फाँसे' लेकर मन बहलाने त्रायी थी। जहाज को त्राता देखकर वह घबड़ा कर भागी. उस समय एक गोट उसकी जल्दी में वहीं रह गयी। जहाज कितारे पर लगा, सेठ के लड़कों के हाथ वह गीट लग गई। वाणिज्य करके जब वे लौट आये तो 'गोट' उन्होंने राजा अथम को भेंट में दी। उस गोट को देख कर राजा प्रथम ने कहा कि इसके साथ की और गोटें भी लाखो अन्यथा दण्ड मिलेगा। नल ने वह भार िलिया और छ: माह की महलत माँगो। नल ने फिर जहाज लदवाया. जहाज उसी द्वीप पर लगा। नल घूमने अकेला ही निकल गया। एक जगह एक बुढ़िया कैठी थी, वह वैमाता थी । उसने नल को बताया कि में जूड़ी लगा रही हूँ, श्रीर तेरी जूड़ी मोतिनी से जोड़ दी है। उसी ने बताया कि इसी द्वीप के दाने भौमासुर की वह बेदी है। उस किले के द्वार पर एक बड़ी भारी पटिया है, उसे हटाने पर भीतर का मार्ग मिलेगा। नल ने दुर्गों की सहायता से किले को पटिया सरका दी, वह दो दूक होगई। नल भीतर गया। मोतिनी और नल दोनों एक दूसरे पर विमोहित होगर्बे ।

भौमासुर दाने के आने पर मोतिनी ने नल को जूड़े में मोम की मक्खी बनाकर रस लिया। रात में दाने के सो जाने पर मोतिनी ने नल के साथ सार-फाँसे खेले, पर दाने की आँख खुल गई। वह ऊपर मोतिनी को देखने क्ला, मोतिनी को भी पता चल गया। उसने नल को फिर मक्खी बनाकर जूँड़े में रख लिया। दाने ने पूछा किसके साथ सार-फाँसे खेल रही थी १ मोतिनी ने कहा—देवलोक की अप्सरा आयी थी, आपको आता देख उड़ गर्यो है। दाना चला आया। सुबह ही मोतिनी ने दाने से पूछा: आपके प्राण कहाँ हैं १ दाने ने कहा—में सहज में नहीं मर सकता, नल नाम का आदमी ही मुक्ते मार सकता है। सात कोठरियाँ पार करके एक अखबर का पेड़ है. उस पर एक विजड़ा टँगा हुआ है, उसमें एक बगुलिया है। उस बगुलिया में मेरे प्राण हैं। नल ने दाने के जाने पर सात कोठरियाँ पार कीं, उनमें से एक में कहर घोड़ा था, एक में वासुकि नाग बन्दी था, एक में घोड़े का चाबुक था। इसी प्रकार प्रत्येक कोठरी में कुछ न कुछ था। कोठरियाँ पार करके हत्त मिला। युक्ति से उसने विजड़ा उतार लिया। बगुलिया हाथ में ले ली, तभी दाने का सिर धमका। नल ने बगुलिया मार डाली, दाना मर गया। मोतिनी से नल का विवाह हुआ। वैमाता और दुर्गा ने दोनों का विवाह सम्पन्न कराया।

मोतिनी और चौपड़ को लेकर नल जहाज पर आया। जहाज चल पड़ा। लक्खी सेठ के लड़कों की नीयत विगड़ गयी। उन्होंने नल को समुद्र में ढकेल दिया, मोतिनी और गोटों को लेकर घर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर अचारित किया कि हम मोतिनी और गोटों को लाये हैं, नल तो डूब गया। सेठों ने गोटें और मोतिनी राजा अथम को दे दीं। मोतिनी ने कहा कि मैं छ: महोने तक किसी से बात नहीं करूँगी।

नल पानी में डूबकर पाताल में गया, वहाँ वासुकी नाग मिला। उस नाग की नल ने भौमासुर दाने के यहाँ से बन्दि छुड़ायी थो, खतः वासुकी ने बड़ा सत्कार किया। उसने उसे एक किनारे पहुँचा दिया। वासुकी ने नल को एक झँगूओ दी जिससे वह अपना रूप परिवर्त्तन कर सकता था। नल बुद्ध बनकर नरवर पहुँचा। वहाँ मोतिनी ने नल-पुराण सुनाने के लिए बड़े बड़े परिडतों को निमन्त्रण दिलवाया था, पर कोई नल-पुराण न सुना सका। बुद्ध रूप में नल ने वहाँ जाकर नल-पुराण सुनाया। नल ने राजा प्रथम से मोतिनी प्राप्त की। नल-पुराण सुन कर ही प्रथम को विदित हुआ कि मेमा जीवित है और पराक्रमी नल उसी का पुत्र हैं। प्रथम स्वयं नाकर मंमा को ले आया।

अब गङ्गा दशहरा का दिन आया। प्रथम और मंका स्नान

# बजलोक साहित्य का ऋष्ययन ]

करने गये। वहाँ फूलसिंह पंजाबी ने प्रथम और मंमा को कैंद कर लिया। मगड़ा इस बात पर चला था कि कौन पहले नहाये। फूलसिंह पंजाबी जादू जानता था। उसने प्रथम की सब सेना को पत्थर बना दिया। नल और गूजर मोतिनी के साथ चले। मोतिनी ने अपने जादू से पिता-म ता को मुक्त कराया।

नल राजा हो गया। एक दिन हंस ने त्राकर दुभैती का वर्णन किया, वह राजा भीम की बेटी थी। दुभैती के निमंत्रण को नल अस्वीकार नहीं कर सका और मोतिनी से छिपकर स्वयंवर में गया। उसमें देवगण भी त्राये। इन्द्र ने नल को दूत बनाकर भेजा। दुभैती का निश्चय अटल था कि वह नल को वरेगी। सब देव नल का वेश बनाकर बैठे। दुर्गा ने दुभैती की सहायता की। दुभैती ने नल को वरा। जब दुभैती को लेकर नल नरवर पहुँचा, मोतिनी नल से यह कह कर कि तुमने दूसरा म्हौर सिर पर रख अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण किया है पछाड़ खाके गिर पड़ी और मर गयी।

इन्द्र आदि देवता तो नल पर प्रसन्न हुए थे, पर देवताओं का अपमान शनिश्चर देवता नहीं सह सके । उन्होंने नल को दुःख देने का बीड़ा उठाया।

एक अवसर देखकर शनिश्चर नल के शरीर में अवेश कर गया।
नल अपने छोटे भाई पुष्कर से जुए में सर्वस्व हार गया। नल और
दुर्भेती राज्य छोड़ कर चल दिये। अनेक आपत्तियाँ फेलते फेलते
पिंगल जा पहुँचे। पिंगल के रघुनन्दन अथवा गंगू तेली ने दोनों को
अपने यहाँ आश्रय दिया। नल के पहुँचने से तेली अत्यन्त समृद्ध हो
गया, यहाँ तक कि तेली की और पिंगल के राजा छुध की दाँत-काटी
रोटी हो गई। छुध के यहाँ तभी एक दावत का प्रसंग आ गया। उसमें
तेली का समस्त कुटुम्ब न्योंता गया। तेली का समस्त कुटुम्ब नल पर
बैलों को पानी पिलाने का भार सौंपकर दावत खाने के लिए चले गये।
नल बैलों को पानी पिलाने भँवर ताल पर ले गया। वहाँ सिपाहियों ने
उसे रोका तो लड़ाई हो गयी। उसने चार हजार सिपाही मार डाले, दो
जीवित सिपाहियों की पीठ से पीठ भिड़ा उनके गले में सावर की बेड़ी

डाल दी। राजा के पास समाचार पहुँचा। राजा ताल पर तेली के साथ आया। वह साबर बड़े बड़े पहलवानों से भी सीधी नहीं हुई। नल को बुलाया गया। दुर्गा की कृपा से उसने पैर की ठोकर से ही वह सावर तोड़ दी। तब राजा ने नल की सब खता माफ कर दी। तेली की मित्रता बुध से बढ़ी, बुध से सार-पाँसे खेलने लगे। गंगू तेली सब हार गया। बावन कोल्हू, सब धन, बारह हजार घाड़े। नल ने कहा-अब खेलने जाओ, अभी तो एक सौ चार बैल, घोड़ों की साज, कुलवारा महल मौजूद है। नल ने अपने पांसे दिये। कह दिया, पहले तो दुर्गा का स्मरण करना और फिर जब पाँसे फेंको तो मन में ही कह देना-'चल रे नल के पाँसे'—इस विधि से तेलो जीतता गया, जब अपना सग जीत लिया तब बुध ने मारवाड़ का परगना रख दिया। तेली उमंग में जोर से कह गया- 'चल रे नल के पाँसे।' बुध चौंका, तब उसने नल को बुलवाया, और उससे पाँसे खेले। वहीं दोनों ने अपनी स्त्रियों के गर्भ दाँव पर चढ़ाये। नल जीता। यह हुआ कि एक के लड़की हो या पक के लड़का तो उन दोनों का सम्बन्ध कर दिया जायगा। नलं के ढोला हन्ना, बुव के मारू। बुध ने मारू की सगाई ढोला के यहाँ भेज दी। पर यह संबन्ध बुध के परिजनों को पसन्द नहीं आया। शादी के लिए कई शर्ते रखी गर्यी। पहली यह कि नल जंगली मानुस-खाने घोड़े पर चढे। घोड़ा निकाल के लाया गया। नल ने पहचान लिया कि यह दानेवाला कटर घोड़ा है, इस घोड़े को उसने विपत्ति पड़ने पर छोड़ दिया था। घोड़े ने नल को पहचान लिया। नल उस पर सवार हो गया, सारी समा चिका हो गयो। तब उससे कारे गाँड़े लाने के लिए कहा गया। कारे गाँड़े जिस बन में थे, उसमें दानों का राज्य था। नल कहर घोड़े पर चढ़कर, दुर्गा की सहायता से दानों को जीतकर गाँड़े लाया, और दानों के राजा को पकड़ लाया। उसे द्रवाजे में चिनवा दिया। दाने ने कहा, जब ढोलकुमार इस दरवाजे से निकलेगा, मैं उस पर गिर पड़ेंगा। उस समय तो ढोला का विवाह मारू से हो गया।

एक दिन दुर्मैती ने नरवर की श्रोर मेह बरसते देखा। उसने नल से कहा: श्राज तो नरवर की दिशा में बादल हो रहे हैं। शायद हमारे दिन श्रच्छे श्राने वाले हैं। चलो, श्रपने देश चलें। नल श्रौर

# व्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

दुभैंती वहाँ से चले उन्होंने पहला पड़ाव करमलपुर किया, दूसरा भीषमपुर। भोषमपुर के राजा ने मालिन के कहने से अपने चार वीर् भेज कर, अपर तम्बू फाड़ कर दुभैंतों को उठवा मँगाया। प्रातः, यह देखकर नज़ ने दुर्गा का स्मरण किया दुर्गा ने कहा, चलो लड़ा जाय। पर कोई और उपाय करलो तो अच्छा है। अब नल ने वासुकी का स्मरण किया। वासुकी के मन्दिर के चौरासी घएटे बजने लगे। वासुकी ने नागों की सेना भेज दी। नागों की सेना भीषमपुर चल पड़ी घर घर में भय छा गया। भीषम राजा को नाग ने जाकर इस लिया। जब दुमैंती हाथ में आ गई तो नल के कहने से भोषम का विष सर्प ने

यहाँ से आगे चलने पर और भी कष्ट पड़े, अन्त में नल और दुभैंती फिर एक दूसरें से अलग हो गये। दुभैंती फिर एक सेठ के साथ विदर्भ पहुँची, अपने पिता भीम के पास। नल को मार्ग में सर्प ने उन लिया।, जिससे उसका शरीर काला पड़ गया, बाँहें छोटा हो गयीं। यह ककोंटक सर्प नल का हितेषी था। उसने नल को एक जोड़ा कपड़ा दिया और कहा, जब आवश्यकता पड़ जाय तब इन वस्त्रों को पहनना, तुम्हारा रूप पूर्ववत हो जायगा। नल कोशल में ऋतुदर्श के यहाँ पहुँचा। वहाँ से उसे दमयन्ती के दूसरे स्वयंवर की सूचना मिली। यह ऋतुर्श के साथ विदर्भ गया। वहाँ दमयन्ती ने नल को परीचा करके देख लिया कि यह नल ही है, तब वह उसके पास पहुँची। नल भी अपने पूर्वरूप में आ गया। तब नल ने पुष्कर को फिर जुए के लिए आमंत्रित किया। इस बार पुष्कर सब हार गया। नल ने अपना राज्य सँभाला।

होला अब विवाह योग्य अवस्था का हो गया था। उसके गीने का सन्देश पिंगल भेजा गया। नल चला, तब मार्ग में रेवा नाम की जादूगरनी ने उसे बन्दी बना लिया। बड़े कोशल से करिहा। उटँ) की सहायता से वृह बहुत दिनों वाद रेवा के फन्दे से छूट कर भागा। पिंगल पहुँचा। वहाँ यही शर्त रखी गयी कि वह सिंहद्वार से आये। होला को उस द्वार का समाचार म क ने पहुँचवा दिया था। होला बड़े असमंजस में था। करिहा ने कहा चलो, मैं सब देख लूँगा। ढोला जब द्वार के पास पहुँचा तो वह डिगमिगाने लगा। पर करिहा इतनी तीत्र गित से उसमे होकर निकला कि ढोला तो निकल गया, द्वार करिहा की पिछली टाँगों पर गिरा। ढोला गौना कर लाया।

इस कथा में नल के एक भतीजे किशुनलाल के विवाह का वर्णन श्रीर जोड़ दिया गया है। किशुनलाल के विवाह में ढोला भी गया। मार्ग में चँदना और चुनिया जादूगरनी मिल गयीं, उन्होंने दोनों को चुरा लिया और श्रपना अपना वर बनाना चाहा, तब नल ने बड़े कौशल से दुर्गा, मोतिनी और वासुकी अदि की सहायता से उन्हें मुक्त करा के किशुनलाल का विवाह कराया।

यह ढोला ढंग से करावा जाय, श्रीर ढोला गानेवाला रुचि से गाये तो एक महीने में भी कठिनाई से समाप्त होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह ढोला श्रभी तक भी केवल कएठ पर विराजमान है। जैसा सभी लोक-गाथाश्रों के साथ होता है, इसमें एक सूत्र में कितनी ही कहानियाँ पिरोधी हुई हैं, श्रीर ये कहानियाँ यथार्थ में जब विश्लेषण करके देखी जायँगी तो अलग श्रलग वर्ग की श्रीर श्रलग श्रलग समय की विदित होंगी, पर वे सब 'नल' के माध्यम द्वारा एक कहानी का श्रंग बन गयी हैं।

सबसे पहली कहानी नल के जन्म की है। यों तो इस कहानी का बीज पौराणिक साहित्य में भी मिल जाता है। दशाय ने निपुत्री होने पर यज्ञ किया, त्रौर यज्ञ की चरु-खीर से सन्तान का जन्म हुत्रा, किंतु नल-जन्म में खीर का स्थान तो चावल ने ले लिया है, यज्ञ-पुरुष का स्थान तपस्वी ने। तपस्वी द्वारा सन्तान-प्राप्ति का लोक-गाथात्रों में हमें बहुत प्राचीन विश्वास मिलता है। गुरु गुगा। (गूगा) के जन्म की कथा बहुत कुछ नल के जन्म की कथा से साम्य रखती है।

राजा जेबर भो निपुत्रो हैं। बच्छल (बाछल) उनकी सबसे प्यारी रानो है। दोनों गुरु गोरख की सेशा करते हैं। बच्छल की बहिन कच्छल भोखा करती है। पर बच्छल को अन्त में गोरख का बरदान मिल जाता है। जों कार्य नज की कथा में पुरोहित गंगाधर करता है, गूगा में राजा की बहिन साबिरदेई करती है। बहिन के भड़काने पर राजा बच्छल को कलंकिनी समफकर घर से निकाल देता है। इतना साम्य दोनों कहानियों में है। गूगा की पूजा राजपूताना में तथा पश्चिमी यू० पी० में और पूर्वी पंजाब में होती है। यही जाहरपीर के नाम से भी विख्यात है। गूगा का उल्लेख टाड, मालकम श्रीर इलियट ने किया है। ×

कथा-सिरत्सागर में उदयन और वासवदत्ता को भी आरंभ में पुत्रहीन बताया गया है। नारद के उपदेश से दोनों शिव की उपासना करते हैं। शिव पहले तो स्वप्न में प्रकट होकर पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं, फिर स्वप्न में जटाधारी साधू के वेष में आकर वासवदत्ता को एक फल दे जाते हैं, 'नरवाहन दत्त' के जन्म की यह भूमिका है।

दूसरी कहानी मोतिनी से विवाह की है। राचस-कन्या के विवाह से संबन्धित कहानियाँ विश्व भर की लोक-गाथाओं में मिलती हैं। कथा-सिरित्सागर में शृंगभुज ने भी राचस की कन्या से विवाह किया था, इसमें भी राचस-पुत्री ने हर प्रकार से शृंगभुज की रचा की थी। नारवे की एक कहानी है 'दानव—जिसके शरीर में प्राण नहीं थे'। इसमें बूट्स एक अंडे को तोड़कर दानव को मार डालता है और दानव की लड़को से विवाह करता है। यहाँ दानव के प्राणों का पता लगाने में उसकी लड़की ही सहायता देती है। दो माइथालाँजी आव आर्थन नेशन्स, कौक्स लिखित पृ० ७६।)

इसी बीच में वासुकी श्रोर नागों की कहानी भी श्रा जाती है। कथा-सिरित्सागर में नल-दमयन्ती की जो कहानी दी हुई है, उसमें भी एक कर्कोटक नाम का नाग उसकी सहायता करता है, पर ढोला के लोक-गाथाकार ने बड़े कौशल का उपयोग किया है। उसने वासुकी नाग को भूमासुर दाने के बन्धन से मुक्त कराके नल को वासुिक का पगड़ी पलटा यार बना दिया है श्रोर उसे मिण्यों की

<sup>×</sup> लोजेगड्स आँव् पंजाब, टेम्पल लिखित माग १; देखिये इसी तीदरें अध्याय में पृष्ठ २६१ से पृ० ३०४ तक 'आइरपीर' की जोति का वर्णन।

वह माला दिला दी है जिससे वह पानी को फाइता हुआ पाताल में चला जाता है। 'याफ होइ तो ऐसी होइ' जैसी कहानी में अथवा बंगाली फकोरचन्द को कहनी में सर्प को मारकर वह मिए प्राप्त की गयी है, पर यहाँ तो मित्रता के नाते नल गया है। वासुकी की मैत्री ने नल को कई स्थानों पर सह यता दी है।

फिर कहानी में 'गंगास्नान श्रीर फुलसिंह पंजाबी' की घटना है। तब वह मुख्य घटना त्राती है जो महाभारत त्रीर कथा-सरि-त्सागर में मिलती है, श्रौर जिसे विद्वान महाभारत से भी पुरानी कहानी बतलाते हैं: 'नल श्रौर दमयन्ती' का स्वयंयर, तथा नल पर विल का कोप, नल पर विपत्ति। इसमें ढोलाकार ने एक परिवर्तन कर दिया है। कथा-सरित्सागर में नल के एक लड़का इन्द्रसेन और लड़की इन्द्रसेना आपित का आक्रमण होने से पूर्व ही पैदा हो जाते हैं। ढोलाकार ने ढोला का जनम पिंगल में कराया है। नल की 'श्रीखा' के समय में ढोलाकार ने श्रीर भी कितनी ही रोचक घटनाश्रों का समावेश कर दिया है, जिसमें नल की दुर्दशा श्रीर विपत्ति का अत्यन्त करुणापूर्ण चित्र ही नहीं उपस्थित होता, नल के शौर्य का भी कहीं कहीं अच्छा वर्णन आ जाता है। दमयन्ती की पति-भक्ति चमक उठती है। मोतिनी के शाप से नल का कोड़ी हो जाना विपत्ति में कोड में खाज के समान है। नल का तेली के यहाँ रहना, वहाँ राजा बुध के हजारों सिपाहियों को सार डालना, उससे पूर्व ही दमयन्ती का गोगद्पुर के राजा के यहाँ रह कर नल ही प्रतीचा में सदावर्ष बाँटना-फिर पिंगल में ढोला का जन्म होना, मारू से विवाह, नल का उसके लिए दानों से युद्ध करके कले गांड़े लाना-ये सब बीच को घटनाएँ हैं. जो नल और दमयन्ती साहित्य में निलने वाले वृत्त के बीच में ढोलाकार ने सम्मिलित करके दी हैं। 'नल' से श्रीर ढोला से कोई सीधा सम्पर्क नहीं। नल रामचन्द्र से भी पूर्व का व्यक्तित्व है। रामायण महाभारत से भी पूर्व की कहानी है उसकी, और 'ढोला' मारू का मारवाड़ो किस्सा बहुत बाद का मध्य-युग का है, किन्तु बज के लोककथाकार ने नल के साथ उस कथा को बड़े कौशल से जोड़ दिया है। नल इन सब आपितयों के उपरान्त फिर अपना राज्य प्राप्त कर

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

लेता है; तब दोला के गोने का प्रश्न उपस्थित होता है। यहाँ 'रेवा' नाम की जादूगरनी उपस्थित होकर गौने की यात्रा को चमत्कारक बना देती है। दाला और रेवा की यह कहानी इस्तीसगढ़ी लोक-गाथा में भी मिलती है। (इस्तोसगड़ी लोक-गाथा: श्यामाचरण दुबे लिखित) जादूगरनियों के प्रभाव की बात और उसकी कहानियाँ हिन्दी-चेत्र में ही नहीं, अन्य भाषाओं के चेत्र में भी मिलती हैं, और इनका मूल भी अत्यन्त प्राचीन है। नल के भतीजे की कहानी बाद में और जोड़ दी गयी है।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि नल को कथा में जो अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वे विभिन्न युगों की हैं और उन सबका ऐतिहासिक मूल्यांकन करना कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव है। इन कहानियों में वे सब तत्त्व भी मिलते हैं जो इन्हें प्रकृति की घटनाओं का रूपक सिद्ध कर दें, ऐसे तत्त्व भी मिलते हैं जिससे प्रकृति को प्रजनन-प्रक्रिया का रूपक सिद्ध हो। इनकी व्याख्या से यह भी प्रकट होता है कि लोक-गाथा के विचारकों ने जिस रूपरेखा को पूर्व ऐतिहासिक काल में निर्मित माना है, वह भी इसमें सुरचित है। पर यहाँ हमें इन सब पर विचार करने की आवश्यकता नहीं।

ढोला यथार्थ में लोक-मानस की प्रतिभा का ही परिणाम है। उसने विविध प्रचित्त कहानियों को लेकर बड़े कौशल से चूल बिठा-कर महागाथा प्रस्तुन कर दी है। आरम्भ की कितनी ही घटनाओं का बीज आगे, अन्त में चलकर प्रतिफिलित होता है, उदाहरणार्थ ढोला के ऊपर पिंगल के राजा बुध के द्वार का गिरना सभी प्रचित्त ढोलामारू की कहानियों में मिलता है, और इन स्फुट कहानियों में यह नहीं प्रकट होता कि क्यां वह द्वार ढोला पर गिरा। पर लोक-मानस प्रत्येक ज्यापार के अन्दर एक कार्य-कारण-परम्परा का अनुभव करता है, जहाँ वह कारण का प्रत्यत्त लौकिक रूप नहीं उपस्थित कर सकता, वहाँ वह उसे विधाता से जोड़ देता है। वह विधाता को भी अपनी कहानो में प्रत्यत्त खींच लाता है। ढोला में ढोलाकार ने कल्पना की कि नल कारे गांड़े लेने गया। लक्खी बन में वहाँ के दानव

राज को पकड़ लाया, दानवराज को द्वार में चिनाया गया, उस दानवराज ने तभी कहा कि वह होला पर गिरेगा। इसी प्रकार इन्द्र श्रीर नल के उदार अनुदार व्यवहार की, पूरी कार्यकारण परम्परा भी होला में विद्यमान है। ऐसी ही परम्परा वासुकी नाग से सम्बन्धित है।

यों ढोला की यह गेय गाथा आदि से अन्त तक सुसम्बद्ध और सुगठित है। कथा को रूपरेखा तो सभी दुलैयाओं में प्रायः समान मिलती है, पर उनकी कथन भिन्न-भिन्न है। कथन की भिन्नता में ही ढोलाकारों की व्यक्तिगत प्रतिभाओं का परिचय मिलता है। अन्य गेय लोक-गाथाओं में मौखिक होते हुए भी इतना महान परिवर्तन नहीं मिलता। ढोला में ढोलाकार के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट परि-लच्ति होता है। वह चिकाड़े पर. ढोले की तर्ज बनाये रहता है, पर उसमें वर्णन की विशदता, रस का संचार, घटना आद्भुत्य का विस्तार, काफियाबन्दी तथा ढोला से भिन्न अन्य तर्जों का उसमें समावश कर उसे एकरसता के दोष से मुक्त करने का कौशल अपनी निजी प्रतिभा के बल से दिखाता है। ढोले की तर्ज का स्थूल रूप यह है—पहले अत्यन्त मन्द और मन्थर गति से प्रत्येक अच्चर का पूर्ण और स्वतन्त्र उच्चारण करते हुए निम्नतम ध्वनि में वह दुलैया गाता है:—

गु रु उस्ताद सुमिरि लडँ अपनोंऽऽऽ सुमिरूँ सारद माई तोइ सुमिरि फिर कौंनें ऐं सुमिरूँ जसुदा जी के कुमर कन्हाई, सुमिरूँ बहाा, बिस्तु, महेस, गवरो गनपित सुमिरूँ लाड़िले। े जिन दीनी मोइ बुद्धि विसेस। गनपित चरनन बलिहारी, मैं तेरीइ धरि रह्यों ध्यानु सिवसंकर से पिता, गवरि जिनकी महतारी।

तीनसौ उनहत्तर

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

गवरी के सुत, गिरिजा के लाड़िले

नेंक,

राखि सभा में त्राइकें मानु तोइ सुमिरि फिर को नें सुमिक्ट SSS मेरी राखि पंचन में लाज

फिर इसी को द्रुत गित से उतार-चढ़ाव के साथ गाया जायेगा, यह रूप साधारणतः 'सुरसती' (सरस्वती-वन्दना ) का है। सुरसती कहने के बाद तुरन्त ही कथा-भाग आरम्भ हो जाता है।

उसमें साधारण रूप यह मिलता है-

ब ड़े पर भात करन की पहरी ऽऽऽ राजा पिरथम नें श्रपनी घोड़ा सजवायी सब सिंगार करवा घोड़ा की,

श्रीरु सोने की जड़ाऊ जीन धरवायी। गमकि बनी ऐ श्रसवाऽर नरवर वारी गढ़पतीऽ कैसें खेलन जातु सिकार।

(यहाँ तक यह अरथाने के ढंग से कहा जाता है, अर्थात् ताल स्वर में बाँधकर और गाकर नहीं, वरन मौखिक किन्तु मन्द गति से। इससे आगे फिर चिकाड़े के स्वर में स्वर मिलाकर विलंबित गति से गाया जाता है।)

करी चिलिबे की त्यारी,
श्रीर दीनों ऐं हुकमु सुनाइ
सार ते सँग लिग लीयों स्वानु सिकारी
घोड़ा हाँकि दियों छत्तुर धारी,
होंनहार बलवान करमगित टरै न टारी।
इत-उत देखतु जाय श्रगारी भंगिनि श्राई।
श्रीर तीन पोत गई शूकि पाँमते धूरि उड़ाई।
घोड़ा पें सोचें छत्तुरधारी,

तीनसी सत्तर

भंगिनि पीठि फेरि भई ठाड़ी— राजा मनिह में रह्यों ऐ विचाऽरि नरवर वारे भूपनें घोड़ा दीओं ऐ पिछमनों अपनों ऽओंऽ डाऽरि। सो घोड़ा तो घुड़सार लगायौ

(यह लय में और तीन स्वर में कहा जाता है, फिर तुरन्त ही स्वर ऋषभ पर करके, चिकाड़ा बन्द कर दिया जाता है।)

राजा बैठ्यो कचहरी जोरि कै सोच रधी छाड़.

(इसके बाद फिर दुतगित में श्रीर एक सौंस में गाया जाता है)
नरवर वारे भूप ने श्रव नौकर लीगों ऐ बुलाइ।
किह रहाँ। हीयों खोलि,
चिंता भंगी की घरवारी ऐ, ए लाश्रों सिपाही नेक जलदी बोऽलि सुनत खेंम श्रव नौंकर धायों,
पल ना करी श्रवार, द्वार मंगी के श्रायों।
श्रोर भंगी लियों बुलाइ;
श्रपनीं घरवारी ऐ भेजि दें नेंक ब्वाइ लै जाऊँ संग लिवाइ।
कहा किह श्राई जानें तेरी घरवारी
श्रीर बोलि रहे ब्वाइ छत्तुरधारी—

इतनी सुनि कें भंगी घर अपने में घँसि गयौ। भंगिनि लई बुलाइ, कहा कहि आई भूप वे मेरे मांऊँ तिरिया चाहि। सो तोइ बोलिवे कूँ आयौ सिपाई

श्राजु नरवर बारे भूप की,

श्रब किह कैसें होइ श्रापु मरेगी नारि हमारी

मेरे जानें ले बैठैंगी न्यांहवा मोइ सबरी भाई पेट की खोली, (फिरि) मंगी ते मंगिनि बोली, इम्बखास कूँ इम्बईं जाऊँ

तीनसौ इकहत्तर

#### बजलोक साहित्य का अध्ययन ]

है है ज्वाव जाइ करि आऊ के राजा मोइ मरवाइ देऽ गौ, नहीं बचन ते राजा ऐ हराऊँ मति जिय में घबराइ सब संख्या ऐ छोड़ि दै, घर बैठें मौज उड़ाइ.... इतनी कहि कें, भंगिनि धाई नैंक न कीनी देर संग नौकर के आई। धरथौ कचहरी में पाँय नरवर वारे भूप कूँ सो दीयों ऐ सीसु नवाइ। जब राजा नें बात सुनाई १ मोइ नारि मारग में पाई र तीन पोत गई थ्रकि-3 पाम ते धूरि उड़ाई ४ दीजो भेद बताइ, ४ जौ तू खैरि जीय की चाहै, इं सबरौ हालु सुनाइ। ७

छन्द की दृष्टि से इसे मिश्र छन्द माना जा सकता है, जिसमें पहले दो चरण या अधिक सोलह मात्राओं के होंगे, तीसरा ग्यारह का, चौथा तेरह का, पाँचवा फिर ग्यारह का, छठा सोलह का, सातवाँ स्थायी के रूप में ग्यारह मात्राओं का। पहले, दूसरे, चौथे और छठे चरण का दीर्घान्त (गुरु) होता है, जिसमें से पहले, दूसरे और चौथे की प्रायः तुक मिलती है, तीसरे और छठे बेतुके होते हैं, पाँचवें और सातवें की तुक मिलती है और ये चरण लघ्यन्त होते हैं, जिनमें जगण ( ISI ) होता है।

यह श्रवस्था साधारण प्रवाहमय ढोला-गीत की होती है, इसमें श्रारंभ के दो चरण (१,२) संतुलित होते हैं, उनके साथ चाहे जितने संतुलित चरण प्रभाववद्ध न श्रथवा कथासंचरण के लिए श्रा सकते हैं। इस साधारण प्रवाहमय गीत को श्ररथाने, श्रथात् बहुत धीरे धीरे बिना ताल स्वर श्रीर वाद्यों का संयोग किये काव्य-पाठ के ढंग में गाया जा सकता है। फिर विलम्बित गित में गाया जाता है, फिर द्रुत में। इसके बीच बीच में अन्य तर्जे भी आ मिलती हैं, उदाहर-णार्थ नल के विवाह के अवसर पर ढोलावाला अवसर पाकर ज्योंनार गाने लगता है, गारी गाने लगता है; कहीं मल्हार का पुट आ जाता है, कहीं 'निहालदे' का। ये तर्जे 'इस प्रवाह में आंकर और भी सुन्दरता बढ़ा देती हैं, सोने में सुगन्ध का काम देती हैं। कवित्त और रिसया भी अच्छे फब जाते हैं।

यह लोक-महाकाच्य इतना विशद है और इतनी विविधता से यक्त है कि इसमें लोक-ज्ञान का अनन्त कोष भर जाता है। जब शकुनों का वर्णन कवि करने लगता है तो सब प्रकार के शक्तनों का उल्लेख कर जाता है, जब सेना का वर्णन करने लगता है, उसके सब अङ्गों का उल्लेख कर जाता है,—महाकाव्य के लिए जिस प्रकार की विशद्ता की आवश्यकता होती है, वैसी ही विशद्ता इसमें भी मिलती है। इन सब का वर्णन पुस्तक-ज्ञान के आधार पर नहीं होता, परंपरा-प्राप्त ज्ञान-भंडार के द्वारा होता है। फलतः इसमें अनेक प्राचीन रीतियों का **ज्लोख भी है। किसी राजा के हाथ में जब विवाहित स्त्री पड़ जाती है** तो वह छ:महीने की अवधि माँगती है. और उस दिन तक यदि उसका पति न मिले तो वह विवाह करने को प्रस्तुत हो सकती है। यद्यपि समस्त काव्य में इस अवधि का उल्लंघन कहीं भी नहीं हुआ, ठीक अवधि समाप्त होने के दिन ही नायक वहाँ जा पहुँचा है- इस प्रकार स्त्री के पातित्रत्य की त्रादि से अन्त तक रच्चा की गई है, और समस्त कथा सुखान्त ही रही है. फिर भी अवधि की बात उस प्राचीन परंपरा की त्रोर संकेत करती है, जिसका उल्लेख प्राचीन धर्मशास्त्रों में मिलता है। विवाह-पद्धति बहुधा गन्धर्व है, स्वयंवरों का भी उल्लेख है। प्रेम दोनों पचों में मिलता है। यह प्रेम गुण और रूपश्रवण द्वारा और प्रत्यच दर्शन से अनायास उत्पन्न होने वाला है। पिशाच-विवाह का उपक्रम तो मिलता है, पर वह सफल कहीं नहीं हो पाया। मनुष्य-बलि से कहानी भरी हुई है, एक बार नहीं अनेक बार देवी को बलि देने की बात कथा में त्रायी है, पर कथाकर ने बलिबचा दी है। बलि देने की समस्त तैया-रियाँ हो जाने पर, ठीक अवसर पर देवी की कृपा के फलस्वरूप ही

वजलोक साहित्यं का अध्ययन ]

बिल से रक्षां की गयी है। यह बिल देनेवाली बहुधा जादूगरनियाँ ही हैं।

इस कथा में दो संप्रदायों का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। एक तो गोरख-संप्रदाय का, दसरा शाक्तों का, दुर्गा-पूजकों का। 'गोरख-संप्रदाय की तो परंपरा की कहानी को रूपरेखा है। किन्त उस समस्त कथा-त्रस्त को दुर्गा-पुजकों ने अपने मतानुकल कर लिया है श्रीर गोरख का नाम कहीं भी नहीं आता. यहाँ तक कि आरंभ का 'तपम्बी' जो स्पष्ट ही 'गोरख' है. उसको भी कथाकार ने कोई नाम नहीं दिया। नल को जीवन-कथा बचपन, जन्म से लेकर अन्त तक दर्गा की कपा को कथा है। अनेक भयानक संकट आते हैं, उनमें नल दुर्गा की ही सहायता से विजय प्राप्त करता है। भिन्न भिन्न दुलैयों ने अपनी रुचिभिन्नता के कारण कहीं कहीं भगवान दर्शराय को भी स्थान दिया है, नारद त्रादि को भी सहायता के लिए भिजवाया है, स्रर्थात वैष्णव रूप भी देने की चेष्टा की है, जिसके कारण कृष्ण इन्द्र सम्बन्धी संघर्ष की प्रतिध्वनि भी कहीं कहीं मिल जाती है, पर दुर्गा की सहा-यता बिना कथा पूरी नहीं हो पाती । दुर्गा के मन्दिर में भक्त की पुकार से हलचल मच जाती है, और वह तुरन्त अपने सिंह पर चढ़कर योगि-नियों, भूतों-पिशाचों, लांगुर को लेकर विकट अवसरों पर नल की सहायता की पहुँच जाती है। नल से दानोंगढ के महल की पटिया नहीं हटती, दर्गा आकर बल देती है। नल पैदा होने को है, दर्गा तथा वैमाता त्राकर जनाती है। दानों स युद्ध करने में तो दुर्गा की सहायता को प्रत्यच त्रावश्यकता है। इस प्रकार दुर्गा की मान्यता, उसकी भक्त पर क्या. उसकी भक्त को संकट से उदारने की तत्परता का भाव ढोला-महाकाव्य में पद पद पर विदित होता है। फिर भी यह भावना इतनी संकीर्ण और संकुचित नहीं है कि एकदम संप्रदायिक प्रतीत होने लगे। वह नल की इष्ट है, पर दूसरों पर भी भरोसा किया गया है, श्रीर उसका भी सुफल मिला है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्त काव्य आस्तिक-बुद्धि से श्रोत-प्रोत है, श्रोर आस्तिक भाव पेदा करता है, पर वैदिक श्रथवा सांप्रदायिक रूप से नहीं आस्तिकभाव की लौकिक श्रीभव्यक्ति का भाव विशेषतः यह महागीत प्रकट कुरता है।

पारस्परिक व्यवहार की मानवीय मर्यादा के त्रादर्श इस काव्य में पद-यद पर मिलते हैं, स्त्रियाँ सभी सचरित्र हैं, वे प्रेम करती हैं, वे जादूगरनियाँ हैं, ख्रौर छपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर सकती हैं पर प्रेम और पित-धर्म को अवश्य निवाहती हैं, और उनका यह धर्म उनको सहायता करता है। पुरुष सभी वचनों पर हद रहनेवाले और वचनों के लिए प्राणों का पण लगादे ने वाले हैं, जहाँ वे अपने यचनों के कारण भूत कर गये प्रतीत होते हैं वहाँ ने उससे हटते नहीं; हाँ, यह चेष्टा करते श्रवश्य मिलते हैं कि वह व्यक्ति या पुरुष वचन की पूर्वि माँगने से पूर्व ही किसी विधि से मार्ग से हट जाय। यचनभङ्ग का कोई न कोई दु:खद परिणाम अवश्य मिलता है: मोतिनी ने नत से वचन करा लिया था कि वह मुकट बाँधकर दूसरा विवाह न करेगा, प नल ने विवश होक्र द्मयन्तो से विवाह किया, भौतिनी ने तुरन्त प्राण त्याग दिये, और इस-विश्वासघात के फलस्वरूप नल कोड़ी हो गया। मैत्री का बड़ा पवित्र रूप मिलता है। पगड़ी पलट जाने पर ही यथार्थमैत्री होती है, श्रीर तब एक मित्र के लिए दूसरा मित्र सर्वस्य तक समर्पण करने को तैयार मिलता है । नल ने बचपन में गूजर (मनसुख) से पगड़ी पलटी, वह हर समय नल की सहायता को सन्नद्ध रहा। वासुकी को ऐसा ही मित्र बनाया, वह भी सङ्कट के श्रवसर पर काम श्राया।

पर इस काव्य का सबसे बड़ा त्राकर्पण इसमें है कि हर स्थान पर राजा का वैभव तो बताया गया है, पर प्रजा की निर्भीकता भी साथ ही साथ मिलती है। भंगिन ने जिस डक्न से उत्तर दिया, और जैसा व्यवहार दिखाया, यह एक उदाहरण है। ऐसे श्रनेकों स्थल हैं, और इससे भी त्राधिक श्राकर्पण की बात यह मिलती है कि नल के जिस चित्र का वर्णन इसमें श्राता है वह राजसी नहीं, उसके राजा होने के समय का उल्लेख तो बहुत कम है। वह बनों में, जंगलों में भटकनेवाला मिलता है। कभी किसी सेठ के यहाँ पाला जाता है, कभी किसी तेली के घर त्राश्रय लेता मिलता है, उसका दु:ख-सुख साधारण जन का-सा दु:ख-सुख है। वह विवाह श्रकेला करता है, कोई उसके

साथ नहीं, पास नहीं। अकेला वह दानवों को मारता है, अकेला शिकार खेलने जाता है। उसके जब पुत्र पैदा होता है तो कोई सहायता करने वाला नहीं। तेली के रहतवा के रूप में साधारण नागरिक से भी हीन अवस्था में हैं। वह नल का समस्त चित्र, इसलिए, करुणा से पिरपूर्ण है। पर दिव्य-शिक्त-संगुक्त है, और आस्तिकता से पूर्ण है। उसका दुर्गा में विश्वास उसे अनेकों संकरों से मुक्त करता है। यही कारण है कि जन-जन नल की कथा में अपनी भावनाओं का प्रति-बिम्ब ढोलाकार को वाणी के द्वारा मुखरित होता अनुभव करता है। तिलस्माती, चमत्कार पूर्ण कथा-प्रवाह में भी लोक की भावानु भूतियाँ स्वाभाविक रूप में इसा में अभिव्यक्त मिलती हैं।

इस लोक-काव्य का आरम्भ कब से हुआ, इसका ठीक ठीक विवेचन श्रभी नहीं हो पाया, न हो ही सकता है। बज में इसके तीन प्रसिद्ध गवैये थे, तीनों ही जिला मथुरा के रहने वाले थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध ऊँचेगाँव का गढ़पति था। किसी किसी का कहना है कि गढ़पति के गुरू ने ही यह ढोला रचा था। गढ़पति की मृत्यु अभी कुछ वर्ष पूर्व हुई है जिससे यह विदित होता है कि अधिक से अधिक इसका निमाण ४०-४० वर्ष से अधिक पहले का नहीं, किन्तु यह संभव नहीं कि यह मौखिक साहित्य जो शिष्य-परम्परा के द्वारा ही फैलता है, इतना शीघ समस्त बज में विख्यात हो जाय। दूसरा प्रसिद्ध ढुलैया बरोली का मौहरसिंह था, श्रोर तीसरा बढ़हार का चन्दना। इन तीनों लोक-गायकों और लोक-कवियों के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश पड़ने को आवश्यकता है। गढ़पति के सम्बन्ध में तो एक रोचक बात यह कही जाती है कि वे कांग्रेस के कायकत्ता थे, उन्हें जेल हो गई; जेल में उनसे ढोला सुनाने के लिए आमह किया गया ; जेलर आदि भी आये। गढ़पति ने प्रथम आरं मंमा के गङ्गा-स्नान का वर्णन किया, जिसमें फूलसिंह पंजाबी ने इन दोनों को बन्दी बना लिया था। गढ़पति ने जेल का ऐसा चित्र उपस्थित किया कि वहाँ जेल के सभी बन्दी उत्ते-जित हो उठे और उन्होंने वहीं जेल-अधिकारियों के विरुद्ध जिहाद बोल दिया। जैसे-तैसे वे अनुशासन में आये। इससे ढोला की शक्ति का पता लगता है। एक मत यह मानता है कि 'लोहबन' के 'मदारी'

ने ब्रज में इस महागीत का आरम्भ किया । श्रि महारी के होला को मूल वस्तु इतनी बड़ी नहीं थी । यह भी ढोला मारू की सार-वाड़ी कथा जैसी ही थी, जिसमें 'ढोला और मारू' की प्रेम गाथा ही कही गयो है। महारी का मूल ढोला अब लुप्त हो चला है। महारी की परम्परा का एक वृद्ध लोहबन में अभी कुछ महीने पूर्व जीवित था, उससे मरते-मरते भी महारी के ढोले का कुछ भाग सुनकर हमने लिखवा लिया। उसका परिचय यहाँ देने से उसकी शैली और वस्तु का ज्ञान हो जायगा।

प्रत्येक ढोला 'सुरसुती' श्रथवा 'सरस्वती' स्तवन से श्रारम्स मदारी का ढोला होता है। मदारी ने श्रपनी 'सुरसुती' में देवी की स्त्रति की है:—

> "परबत पै ठाड़ी भई छोढ़ि दखिनरी चीर आधानूं मोइ मेंटिलै, मेरे आँसी जनम के बीर सुर बिन मिली ऐ न काऊ साहिब मेरे सुरुसुती और गुरू बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा न्यों तजै, जैसे अन बिन तजै पिरान सुमिरि सुमिरि नल आदि भमानी हिरदे में बोले माता अमिरत बानी जौ नल सुमिरै मोय हिंगुलाज े वारी ईसुरी संकट आड़ी क्यों न होय। नगरकोट में श्रवला जी की सर र रच्यो

<sup>%</sup> मदारी का परिचय श्राच्याय २ प्र• १०६ पर इसी पुस्तक से दियः जाचुताहै।

१ हिंगुलाज बिलोजिस्ताम में अमुद्र-तट से प्रायः बीस मील उत्पर अधीर अथवा हिंगुल अथवा हिंगोल नदी पर 'हिंगुला' नाम के पर्वत के एक छोर पर है। यह देवी के बावम पीठों में से एक है। यहाँ पर 'सती' का ब्रह्मरण्य गिरा था। यहाँ दुर्गा महामाया या कोहरी के नाम से विख्यात है। देखिये "दी उपायकित ल डिक्स-नरी आब ऐसिएंट एएड मेडीवल इंडिया' मन्दोलाल दे इत। पृ० ७५। इस गीत में इस हिंगलाज वाली माता का नाम 'ईस्ररी' दिया गया है।

२ पौराखिक मत से नगरकोट में सती का एक स्तन गिरा था।

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

श्रीर जस के बाजे ढोल कौल निवाहन ईसुरी, पांडेन ते बोले बोल। ब्वाई दिना ते तेरे रूठे पाँचों पंडवा, <sup>3</sup> बैठे बर की छाँह, श्रापु मनामन तू गई, सो दे दे लाई श्राड़ी बाँह पच्छित्र करे तो उन पाँचौन की सी कीजियो।"

इस प्रकार 'सरस्वती' द्वारा 'देवी' की स्तुति करके कवि कुछ अपने सम्बन्ध में कहता है:—

> भेरौ हुत्नु लोहबनु गाम जो तौ बन चौबीसनु में ऊ अन्तिमु धाम। किसुन कुण्ड ढिंग ठाकुरु द्वारौ जामें सिव की पिंडी, जामें बाबा गोपीनाथ कीला करें धन्नि मदारी तेरौ भागि ढोला तौ तैनें अजब बनायौ कीयौ माता भमानी को जापु गाम गाम तेरे चेला चाँटे.

३ पाँचों परखना से भ्रामित्राप्त महामारत के प्रशिद्ध युविष्ठिर पाँडनों से है। देन में इन पाँडनों के सम्बन्ध की वर्षा लोक्यीतों में बहुषा मिलती है। इसमें कोई संहेह नहीं प्रतीत होता कि ये 'देवियाँ' भ्रायों से पूर्व की संस्कृति से सम्बन्ध रखती हैं। (इं० ऐं० सितम्बर १==१, पृ० १४५.। दी खिनाइन मदर्स भीर लोकल गाँडेसेज भ्राव इंडिया—जेलक मेजर ई० डवल्यू० वेस्ट)। किन्तु इन हिन्दी गीतों में जिले देनी पूजा के नये पुनराहरण की स्वना मिलती है। भ्रायः सभी ऐसे बड़े बीतों में जिले देनी पूजा के नये पुनराहरण की स्वना मिलती है। भ्रायः सभी ऐसे बड़े बीतों में जिले के प्रति मिक्क भक्षट की गयी है। भ्रार वह संकट में सहायता करती दिलायो अवि है। इस नयी देनी पूजा को पांडनों की क्याति से बल प्रहण करना पड़ा है। महामारत के पाँडनों की इस युग में बड़ी प्रतिष्ठा थी। तभी पाँचों पाएडनों को देनी का मक्क भीर सेवक बताया गया है। बाहरपीर के बीत में कपर इम देख चुके हैं कि किस प्रकार गोरखनाय ने पांडनों को परेशान किया है। यह भी पाँडनों को जुद सिद्ध करके नाथ का महत्व स्थापित करने के ख्योंग के फ्रबल्यकप हुआ। है।

पहलें सुरसती हम तोई ऐ अलापें तेरी सूरति क छिपि जाय। भगत मदारी बाबा देबी के प्यारे ४ तेरी कीरति कहूँ न जाय। इन्द्रलोक ते उतरी अपछरा धरि डोला में तोइ परमधाम कूँ लै गई —

इसके उपरान्त कथा इस प्रकार है:-

मारू ने पहले गंगाधर तोता नल के पुत्र ढोला के पास भेजा उसे रेवा ने बन्दी कर लिया। रेवा भी ढोला की विवाहिता थी।

मारू से शैशव में विवाह हुआ था, रेवा से युवाबाग की ढोला वस्था में। मारू ने पुनः एक बंजारे के हाथ विवाह
का चीर भेजा जिसमें ढोला-मारू के विवाह का संदेश था। यह चीर
ढोला की दृष्टि में आगया और वह मारू को पाने के लिए विकल
हो गया। रेवा पर उसे क्रोध आया, उसके लातें मारकर उसका
अपमान किया। यह अपनी सासु के पास प्रातः ही पहुँची। वहाँ जब
सास ने इससे प्रातः आने का कारण पूछा तो उसने कहा:—

श्राजु राति कूँ तौ मोकूँ सामुलि बदरा फिट गयौ।
इन पिय कबऊ न दीनी गारि।
मारे मारे लातनु गुब्हर कीयौ पिलका ते नीचे दीनी डारि
पिंगुल वारी के बीर चलत ऐं श्राइकें बलमजी को सबु मन
मोह्यो।
राति दिवस मोइ विसरतु नाँश्रो, तानि कें दुपट्टा श्राजु इकिलो
सोयौ।

श्रपने बेटा ऐ ते समकाइ राति-द्योंस श्रीर दिन चारिक में ढोला गड़ पिंगुल कूँ जाय। तू जी कहति ऐ दरवाजे में कालु ऐ।

द्मयन्ती ने अपनी विवशता प्रकट की-

४ मक्तरी बास्तव में देवी का भक्त था, ढोले में देवी की प्रधानता मिलती है। ढोका भी देवी की पूका के पुनराहरण का पोषक काव्य माना जाना चाहिए।

#### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

"बारो होंतो तो बहू रेवा लेंती बरिज कें, स्राफ समस्थ बरज्यों न जाइ, कुत्रा होय ताइ पाटिए, कोई समद्दु न पाट्यों जाइ।"

तब रेवा शृङ्गार करके पति के पास गयी, उसे सोते से जगाया। उसे विवाह से पूर्व की बातें स्मरण दिलाई । कहाँ तो यह प्रतिज्ञा की थी कि:—

"के धन व्याहुँगो रेवा रानी, नई' मेरी जायगी खिनक में जाति तोनि दिना और तोनि राति दांतिनि नांई' फारी

और कहाँ:-

"अब तोइ तमें धन मरमनि प्यारी।" किन्तु कुछ पता भी है वहाँ -

तेरी दरवाजे में कालु नल राजा के कुमर जी अब कहि मेरी कौन हवालु। मौति अजाहीं तो मेरी सासु के बेटा मित मरे।

—िकन्तु ढोला का निश्चय अटल था। वह बिना मारू को लाये नहीं मानगा। चार दिन तक तो किसी न किसी प्रकार रेवा ने ढोला को रोक लिया। एक दिन वह खिरक में जा पहुँचा। इतने करहे (ऊँट) बँधे हुए थे। उनसे पूछा कि किसके गले में रेशम डोर बाँधू, कीन मुसे मारू से मिला सकता है? सब करहे हार गये, किसी ने साहस नहीं किया। सोबे का करहा था, उसने यह कार्य स्वीकार किया। अन्य करहों ने ढोला को सममाया कि वह उसकी बातों में न आये। यह बीच में ही तुसे धोखा दे जायगा—सोबे वाले करहे ने ढोला को पुनः आश्वासन दिया। तब ढोला ने 'सुघड़' बुलवाकर उस करहे का श्रुङ्गार करायाः—

पकरि बाग ढोला नल सुत झानी जाकूँ न्यारे खिरक में लैं गयौ सुघड़ु लया बुलवाय सोब बारे करहुला जाकी शबु सिंगार बनाय। चार्यो पाँय सुघड़ करहा के पेंजन ढारे। श्रीर सिर सोहै सिंद्रे की टोपी

तीनसौ अस्सी

मोहरे में हीरा लाल सम्हारे। सोंन की नाक नकेल, कलंगीन गुहि दिए मोती मज्बा न्यारे । चाँदी की नारि हमेल, गुदी में हैं घंटारे। गल चौरासी बाँधी जंग सोबे बारी करहुला मनों उड़े गौ पमन के संग। सौंने की जीन जड़ाऊ कांठी हरी बनात बनैचा पियरे जानें जब सावरि को तंग लयी। लगि रहे मारि हिलब्बी काच नल राजा के कुमर नें मिन जोरि धरी है महताप 🗟 बैठक पै रेशम के लच्छा करहा के माथे नगु दिपे द्वे सौंने के गज-गाह धुक-धुकी पे दरसतु हीरा-श्रोर रेशम डारीं भूल, पतैचा पियरे बैठक पै तौ डारे गलीचा । जाकी भवियन भरी मकत्त करहा कुमरजी नें ऐसी सजायी, कांठी धरी ऐ कमल की सी फूल रतन पाँचड़े घोंद्रन पै मह्या रेसमी मौहरे में लगाइ द्ये काच हेलक पै हीरा दिपे मनु जोरि धरी महताप । छोटी छोटो माथिया करहा के डारीं कंसरें। जाकी हीरनु जड़ी किनोर साँचे साँचे नग जड़े, भर फूटि रही ऐ चारों श्रोर । दाबि रकेब करी तैयारी।"

इस प्रकार करहे का शृङ्कार अभी पूरा न हो पाया था कि रेवा को सूचना मिली और वह आ पहुँची। उसने करहे को फटकारा। करहे ने कहा तू मेरा एक पैर घायल कर दे। महिने भर में शाब पुरेंगे, तब तक तू ढोला को समभा लेना। रात में भी दृष्टि रखना कहीं लँगड़े पर ही तंग न कस दिया जाय। यथा-परामर्श करहा लँगड़ा कर दिया गया। ढोला ने जब यह देखा तो बड़ा निराश हुआ। पर करहे

वीनसौ इक्यासी

# मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

भी कहा—यबढ़ाओं सत आधीरात पर मुक्त पर सवार होकर चल पड़ी । आधीरात होने पर करहे पर चढ़ कर ढोंला नरवरगढ़ से चल पड़ा रैवा को समाचार मिला। वह उटी और शोर मचाया। तब भीनावर तोते ने कहा कि मुक्ते छोड़रे तो मैं ढोंला को लौटा लाऊँ। मैं उससे कह दूँगा कि मारू मर गयी। रेवा तोते की वार्तों में आगयी और उसने तोते को छोड़ दिया। तोता मारू का था। वह डोला के एास पहुँच गया—और

> नल सुत झानी श्रोर भूरी जायी करहा, मारू की गंगाधर सुश्रना, इन तीनिनु को जुग सिल्यी। दिन फूलत पिंगुल पहुँचे जाय—

ये तीनों दिन फूलते पिंगलगढ़ पहुँच गथे। यहाँ किय ने पहले

मरमति बरतु रही ऐ पून्यौं की जो ती ठाड़ी महल लहराय। क्यों मेरी साथिनि बिना भेद कहूँ होइ न सगाई। श्रौर परदेसो की प्रीति उरवसी पलरन में ज्याही। मेरी सुअना गयी सो ती है गयी खीर, दूजें मेरी लाखा बंजारी ऊ लैं गयी चीर । खबरि न आई, भई लोग हॅसाई, मेरी गयी ऐ पटवर गाँठि की। व्याही तौ व्याही राजा सुध को बेटी तो ते जगु कहै। हमनें तेरी कबहु न देख्यी भरतार गढ़ पिंगुल के बीच में तैनें मारी ऐ हमारी राह बाट। करम लिख्यों तेरे जो गु भोगु कैसें नियक की पावै। बारह बारह वर्स गई बीति कहों जी कोई काए कूँ आवै। तैनें मारी ऐ हमारी ऊ राह-बाट लरि लरि कें और फगरि फगरि कें घर बैठें ऐ हमारे भरतार त्रापु सरीखो राजा बुध की बेटी हम करीं। सुनि साथि ने को बचनु, कुमरि की श्रासुत्रा ढरक्यों नेह जू जाके सुरमा की धुबि गई रेख, गढ़ पिंगल के बीच में मीय हरि ने दीयाँ उपदेस।

कैचन देही कछू रही च काम की यामें भक्षम रसाऊँ और चीर फार गलु गुद्री सिमाऊँ चरि जोगिनि कौ भेस एक दिच देखुङ्की पति लं बूड़ाऊ की देसु । जानी से सहेली तुम घर अपने कूँ, सुख बिलसी बलम के सोहिले इनकी पिड करिंगे जसरथ के लाड़िले. इन बिगरन काए कूँ देइ गे 1 करहा को असवार नल राजा की कुमर जी मेरी महल तरहटी विक यो आजु बैठि मरोका में मरमनि देखन लागी। बड़ो सुघड़ असवार आजु आयी महमानी। जित्र के काऊ की भैया बीर के काऊ भैना जि चतुर नारि की ऐ पीड . त्राजु अनौंखो मेरी गढ़ दिंगुल में बाहुर्यो । मेरे उठतु करेजा पै डाह नल राजा के कुमर जी जानें कब बगदिंगे भरतार लरजि लर्राज और गर्जि गर्जि में मारू वा पक्की छाति वै जाइ गिरी।"

मारू को इस प्रकार व्यथित दिखाकर कवि ढोला को बाग में ले गया है।

ढोला ने बाग में करहा छोड़ दिया । करहा अत्यन्त भूखा-ध्यासा था।

तीन दिना की भूक
भूरी जायों करहुला जानें सब खाए सहतूत
बाग बीच एक बारह द्वारी
श्रोर पास केसरि की क्यारी
ढिंग लोंगन के पेड़
उनऊ पे छाइ रही नागरि बेलि

तीनसौ तिरासी

# वजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

राहु बेलि, चम्मेल, केतकी सब चुनि खाई'
जाक़ों जब पानी पै चित गयाँ।
करहा ऐ तीनि दिनाँ की प्यास
सोबे बारी करहुला ठाड़ों कुत्रटा की करै तलास
घूमतु घूमतु तो कुत्रटा पै मल्म्यों जाय कें—
बागमान मालिन की बेटी फूल चुनन फुलवारी में आई।
इत माली के नें जोरी ऐ ढेंकुरी
भरि भरि कें जल-घड़ियाँ लुढ़काई।
जाते माली कहैं किलकार।
मालरजा की छौहरी ज्या करहा कूँ दौरि बिड़ार।
जिह करहा मेरे पानी कूँ फोरै
और फेर बगदि फुलवारी ऐ तोरै।
माली की करहा कूँ मारित जाय।

इस प्रकार मालिन की करहे से भेंट हुई। करहे ने 'होला' का सम्बाद सुनाया। मालिन प्रसन्न होकर पानी भर कर ढोला के पास पड़ेंची। ढोला ने पानी प्रथ्वी पर लुढ़का दिया और कहा—

"धिष्ठि तिहारी रीति धिष्ठि जिह वृक्त बड़ाई। बिना जानि पहँचानि नीर दाँतिन कूँ लाई। हम परदेसी राजकुमार गढ़ पिंगुल के बीच में हम उतरे नौलखा बाग। जलु प्यावै धिन मरमिन रानी नहीं और वँधेजा चिल बँधें"

मालिन अत्यन्त प्रसन्न मन दो हार लेकर महलों में पहुँची और ढोला के आने का सम्बाद दिया। मारू ने तारो को बुलाकर असली भेद का पता लगाने बाम में भेजा। तारो मारू का रूप धर कर गयी। तोता आम की डाली पर था। उसने ढोला को बता दिया कि इस डोले में कीन आ रहा है ? तारों ने हाथ में लोटा लेकर ढोल से का

ं "बारह बर्स में तुम बगदेश्री मेरी चूक कहाई। कहियत ए परवीन जाति घर माजिनि ब्याही।

तीनसौ चौरासी

जानत नाँऐ रानी और राउ जो तो मेरी पलरी पलरन किर ले गए ज्याहु। दागु लगायों तैनें अपने कुल कूँ, दूजे कछवाएन के गोत कूँ इस आत्तेप का उत्तर ढोला ने हाथ में लोटा लेते हुए दिया— "इतने बचन सुने ढोला नें या के जल की लोटा लैलियों। नेंक लेंत लपट तेरे लोटा में आई के जनमी तू जाति गड़त्री के तेरी माता नें घाय ते लगाई। तू ऐ गड़रिया की घोश्र पानी तो तेरी ओटतु नाएँ मेरो बीर जीउ। जलु प्यावै धन मरमनि रानी नई और बँधेजा चिल बँधें।"

तारों ने यह सुनकर नल और दमयन्ती की दीन दशा का उल्लेख किया तो कुछ हो कर ढोला ने तारों में कोड़े जमा दिये। अब तो वंह सची बात कह गयी। तारों ढोला के पास से सीधे अपने घर गयी। मारू ने तारों के पास जाकर समाचार लिए। अब मारू स्वयं तय्यार हो गयो। यहीं लोक-किव ने मारू के रूप और अूषा का वर्णन किया है:—

ताते से पानी मरमनि धरथौ ततेंरा, सीरे लीर समोय।
हंस कुमरि मारू पद्मिनी जामें न्हाय लई बदन मकोरि।
चन्दन चौकी लई डारि कुमरि नांइनि बुलवाई।
तेलु फुलेल संग लीएं आई।
लंबे लंबे केस क्राफटी चुपटे,
चतुर नारि गृहि दाबीं बैनी
सूआ सारो नांक तनक बनी फुलकी पै पैनी।
बेंदा दिपे लिलार
बुध राजा की मारवे जैसें सिस निकरथौ फोरि पहाड़।
थारे ई थोरे जांके होट तमोलिन बिस रही।
बीर भमर कौ मारू पतिभरता नें पहरथौ घांघरौ
ओड्यौ दिखनी चीरु

तीनसौ पिश्वासी

#### बजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

रेशम श्राँगिया अङ्ग में रमाई
लगीएँ चुनीन की कोर के मांड़िन जामें हरी एँ दरियाई।
नग खोंपा में चारि
बुध राजा की मारवे जाके हियरा पे अजब बहार
बीच बीच में काच हिलब्बी यामें द्वैनग साँचे जड़ि रहे।
जाई में लगि बुक्त जाय
के बन्दि खोले मेरी आदि सरीरी नई जाई में बिरहु समाँय।
मोहर छाप तो जापे रजपूतन की ठुकि रही।
सिर गूँदी पे सीस फूल माँथे पे बेंदी
सोहें सोने के तरिका नोंह भरि सुरमा मारि को।
सोहै गुदी में नौलखा हार
हरी-हरी चुरियाँ, बजनी मुँदरी, बाजूबन्द, खएला जाकें गजरे
लहजा लें रहे।

काच हिलब्बी को हात आइनों, मारू बदन निहारे आपनों कंचन बरन सरीरू देखि रूप राजा बुध की बेटी नैननु में ते बरसे नीरू। चंदरमा तो ते बादु करूँगी मैं पिड की बिहूनी मारवे। रूप दयो सबु मोय तीन लोक के कर्तमकर्ता, मैं कहाँले सराफूँ बेरी तोय। ऐसे पुरख ते जूरी दीनी मेरी खबरि ब्याहते नाँइ लई।

मारू ने शृङ्गार किया। माँ से कहकर अपनी सहेलियों सहित डोलों में बैठ कर बाग में गयी। वहाँ अपनी सहेलियों से कहा कि ऐसी कौन है! जो ढोला को पानी पिला आये ? पहले नांइन तय्यार हुई। तोते ने ढोला को बता दिया कि नांइन आरही है। नांइन की भी वही दशा हुई जो तारों की हुई थी। बातें भी वैसी ही हुई। कोड़े की चोट से व्याकुल होकर वह मारू के पास आयी। नांइन के पश्चात् बनैंनी (विश्वक-बधू) ने बीड़ा उठाया। बनैंनी नायिका का यह वर्शन लोक-किन वे ढोला से कराया है:—

> "जाति बनैनी दारी ढीली बाँधे घाँवरी मारि न जाने सैन

देखि बिराने लाल कूँ नीचे कूँ लटकाय दए श्रपने नैन"
इसकी भी कोड़े खाने पड़े। पर तोते ने डोला को समका दिया
कि "हौलें दीजो लौधरी, नई सारे सेठानी जायगी प्रान गमाय"। डोला
से प्राण बचाकर सेठमल सेठ की धीय मारू के पास लौट श्रायी।
तथ बाह्मणी की तच्यार हुई। ब्राह्मण-पुत्री को स्राते देख तोते ने डोला
को बताया—

श्रम्म डार ते तोता नें बताई।
श्रवकें नीरु मिसरानी लाई।
विरफ्ते गारी न देई सुनाय।
पीपर की चौखिट न लगावै सारे श्राधान ते नारि मिर जाब साँची मानिजा बात
पाँच श्रसरफी दीजौ मिसुरानी ऐ पाईंते जोरि दीजौ हात।
इतनी दई सुनाय

नल ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी लौट कर मारू के पास गयी ख्रौर कहा कि यह बीसों बिसे ढोला है। तुम्हीं जाकर पानी पिलाओ। अब मारू स्वयं अपनी सहेलियों के साथ ढोला के पास पहुँची। तोते ने बता दिया कि जो मैले भेष में है वही तेरी पतिव्रता सारू ह। ढोला ने मारू से पूछा ऐसा मैला भेष क्यों बना रखा है:—

"सबरौ सहेली पितभरिता मारू तेरी ऊजरौ तू चों मैले भेस के नंगर घोबी नहीं के साबनु नाँएँ तेरे देश।" मारू ने उत्तर दिया:—

"मन के त्यागि बिचार
बारह बर्स गई बीति के पिया बिन सब फीके परे सिगार।"
तब बातों में ही पहेलियाँ बुमाकर मारू ने ढोला की परीचा
ली। मारू और ढोला के ये उत्तर-प्रत्युत्तर हुए

"धौरौ सौ गाह्यो केसरिया बलमा मैं कहूँ याइ मोरि कें लगाय दें मेरे श्रङ्ग लाख दुहाई बुध बाबुल की रथ जोरि चलुंगी तेरे संग्रः"

तीनसौ सत्तामी

### बजलोक साहित्य का अध्ययन ]

"घौरोई घौरे एक घोबी घोंबे कापड़ें घौरोई बगुला पाँखु इक घौरों मोइ रखतु ऐ तेरी नवल गुदी में पदमिनी हाँसु ह याऊ ऐ न माने तो तेरे मुख में बतीसी खिल रही।" "रातों सो गाद्यों केसरिया बलमा फिर कहूँ मोरि कें लगाय दें मेरे छांग लाख दुर्हाई बुध बाबुल, रथ जोरि चलुंगी तेरे संग।" "रातेईराते एक दिन की मुँदनी पे बाद्रा राते ई सैमरि फूल इक रात्यों मोय रखतु ऐ तेरी माँगनु भरथों सिन्दूर याऊ न मानों तो तेरी नथ में राती लालरी" जाऊ में जानेंगी फूँदु चम्पा बाग के बीच में तेरे मारि कें उड़ाइ दुँगो दूँक।"

इन उत्तरों से मारू को निश्चय हो गया कि यही ढोला है। वह डोला से बाहर पानी लेकर आयी। उसने ढोला से कहा अपने 'सत' का परिचय दो। ढोला ने कहा मेरे पास सत कहाँ से आया? रेवा से विवाह कर लिया है। तुम अपनों सत दिखाओं कच्चे कुल्हड़ में क्या सूत बाँध कर पानी कुए में से खींच कर पिलाओं तो पानी पीऊँगा। अ ये स.मग्री मँगाई गयी। मारू ने सूत को सम्बोधन करके कहा—

"ऐं िठ में िठ धन दें ित मरोरा सुनि सुनि रे मेरे सूत के डोरा तेरी मेरे सुसर पै पाग, दुमें तो पै तेरीई जोरा तेरी ऐ सुसर पै पाग चम्पा बाग के बोच में लज्जा राख्ने सूत सिरदार तू बनि रह्यों मेरे हात राधा, रुकिमिनि सीता सी भमानी उनऊ के लिपिटि रह्ये डोरा गात।

<sup>%</sup> हीर रांग्रे में भी रांग्रा ने इंग्र से ऐसे ही पानी कांच कर पिलाने के खिए कहा है। हीर ने भी इस प्रकार अपने सत का परिचय दिया है।

तो ते को बलमान बिर्म फाँस तेरी बनें, लङ्का में बाँधि लए हनुमान। हनुमत्त बाँधि लए लङ्का में तो का घड़ा हमारी नाँच बँधै"

भवारी के ढोले में नहाँ महारी के सम्बन्ध में भी हमें कुछ विदित होता है, वहाँ ढोला को वर्णन-शैली का भी प्रत्यत्त परिचय मिल जाता है। किस प्रकार कुश्नल कथाकार की भाँति लोक-किय लोक-विश्वासों के आधार पर किसी भी योग को ढालता चला जाता है; और सुनने वाला जब हर बार यह आशा करता है कि अब इस बार मारू अवश्य ढोला के पास पहुँच जायगी, और दोनों वियोगी मिलेंगे, तभी हर बार वह निराश होता है। इस प्रकार धेर्य की कड़ी परीचा करता है; साथ ही जहाँ धेर्य की सीमा पहुँची दीखती है, वहीं कुछ अद्भुत प्रसंग उपस्थित कर देता है। पहले तो भली प्रकार यह परीचा करनी ही चाहिए थी कि यह ढोला ही है, या कोई छली। तब 'सत' की 'परीचा का प्रश्न उपस्थित हुआ। वह 'सत' मारू को ही नहीं दिखाना 'पड़ा, ढोला को भी दिखाना पड़ा। इस परीचा-विधान में उसने नाँइन, बनैनी, बामनो आदि नायिकाओं के वर्णन का भो अवसर निकाल लिया है। प्रेम-गाथा का प्रसिद्ध तोता यहाँ भी निरन्तर उपस्थित है; ढोला को वही मार्ग बता रहा है।

यह तोता तो स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले ढोला-विषयक एक छोटे लोक-गीत में भी मिल जाता है। उस छोटे गीत में भी मारू ने चिट्ठी देकर ढोला के पास सन्देश भेजा है। ढोला करहा पर चढ़ कर आया है, उसका धूमधाम से स्वागत-सत्कार हुआ है। लोक-गीत का आने वाला नायक बिना लपमप सिकी पूरियाँ खाये कैसे रह सकता है? आखिर मारू की बिदा का भी दृश्य इस छोटे गीत में आ ही गया है, सम्भवतः उसीको प्रस्तुत करना इस लोक-किव को अभीष्ट था। इस गीत में ढोला-मारू की कथा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसका घरेलू वातावण। मारू ननद है, उसकी भावज से लड़ाई होगयी है। मां से पूछती है मारू, मेरा विवाह कहाँ हुआ है? तब वह पत्र भेजा है। जब मारू बिदा हो रही है तब की ये पंक्तियाँ जो इस गीत की अन्तिम पंक्तियाँ हैं कितनी मार्मिक हैं—

## व्रज्ञत्तोक साहित्य का अध्ययन ]

''लाड़ो भोतु रही रे प्यौसार तिहारे भटिक मरे हें भरतार लाड़ो भटपट करौ सिंगार भैया मिलि लेंड हियरा लगाय देटी तो जॉंत्ये सासुरे भावज मिलि लेंड घुँ घटा पसारि तिहारे तो मन के चीते हैं गये भावज मिलि लेंड मुँहड़ों सकोरि घूँ घट तो रोखों मन हँसों लाड़ो करि दई तैयारी ससुरारि की चली ऐं अपने देस कूँ।"

होले के समान ही जाहरपीर और जरादेव के गीत हैं, पर ये न तो इतने रोंचक बन सके न इतने लोक-प्रिय। इनका विशेष प्रभाव भी जन-जीवन में नहीं दीखता। उधर होला स्त्रियों के गीतों का भी साधारण विषय बन गया है।

ढोला महागीत के उपरान्त किसी अन्य प्रबन्ध-गीत की चर्चा रुचिकर नहीं हो सकती, पर दो छोटे-छोटे प्रबन्य-गीतों का उन्नेख तो कर देना ही उचित है। इनमें से एक है 'लय-कुश जन्म'। सीता को बन में बिलखता देख कर एक चिड़िया के करुणा जागृत हुई—

"उड़ी विहंगम चिड़ी जाइ सीता समकाई"—इस चिड़िया ने सीता को बताया कि बन में एक षाल-यती रहते हैं, तुम वहाँ शरण लो। चिड़िया ने मार्ग बतलाया। सीता मढ़ी में घुस गयी, द्वार पर शिला जमा दी। बाल-यती का ध्यान दूटा, देखें तो मढ़ी का द्वार ही नहीं दीखता। शिला खोजना उनके वश की बात नहीं। सीता ने कहा मेरे पुत्र बन में हुए हैं। अयोध्या में होते तो द्रव्य लुटाये जाते, भले ही चुरी थी पर ननद साँतिए रखतीं, कौशिल्या मंगलाचार कराती। बाल-यती ने कहा बेटी, चिन्ता मत करो, उनसे कम यहाँ भी न होगा।

"कहै घरबाऊँ साँतिए कहै तौ मंगलाचार

#### कै नीसान पुराक बेटी तपसीन के दरबार"

लोक-वार्ता में पशु-पित्तयों का जो रूप रहता है, वह इस गीत में भी विद्यमान है। शिला का उन्नेख भी लोकवार्ता की परम्परा है। कितनी ही कहानियों में शिला की ऐसी द्यान मिलती है। इनमें साहित्य में वर्णित 'लव-कुश' जन्म से कितना सर्वथा भिन्न वातावरण है। वन-प्रदेश का सुनसान-एकान्त किन ने केता इस गीत में 'चिड़ी' के द्वारा झंकित कर दिया है? तापस-आश्रम भी तापस-आश्रम ही मिलता है। इतना सहज श्रीर साधारण होते हुए भी इसका वर्णन श्राकर्षक है। दूसरा गीत यहाँ दिया जाता है, पूरा—जेसा मिला है वैसा ही। यह गीत एक लोक-कथा को ही गीत के माध्यम से प्रकट कर रहा है। यह जैसे 'हिरनावती' कहानी का एक श्रंश हो:

राजा की रानी गरभ ते

तो जे नौ, जे दस माँस, गरम पूरे भये।
सासु ननदिया जगाइऐ, चौर जिठानी जगाइए।
ए बहु देउ कुठोला में मूँड, कोठी में पाँय श्राँखिन पट्टी बाँधिए,
ए व्वाकें जब र भये हीरा लाल, लजन घूरे डरवाइए।
व्वानें काँकर पाथर घरे ऐं लाइ, महल उदासी छाइए।
बाहिर ते श्राये राजा नाह, "श्रम्मा महल उदासी चों छाइए।"

"बेटा तिहारी घन काँकर पाथर जनमिए, महल उदासी

बीर गैल में निकरी ऐ मालियरे की धीय।
धोइ पोंछि लाला गोदी लै लए, राजा के महल में कोध-विरोध
माली कें अनन्द बधायने।
जब र कुमर भए एक बरस के, सरिक रसोइन जाँय।
जब र कुमर भये हैं रे बरस के खेलन हार पे जाँय।
जब र कुमर भये तीनि बरस के माँटी के खेल बनाइऐ।
जब र कुमर भये चारि बरस के, बाहिर तमासी देखन जाँय।
राजा नें हुकमु चढ़ाइऐ, "जा रानी ऐ रथ में, जा रानी ऐ रथ
में जोरिए।"

#### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

जब रे कुमर भए पाँच बरस के रथ की तमासी देखन जाँय। जब रे रथु कुंडनु आयों, माटी के घुड़िलिनु ले लाला पहुंचिये "अरे रथवान के बिधया ऐ अलग हटाइ, मेरे घुड़िला पानी धी रहे।"

"हटि रे बालक हट मानिएे, माँटी के घुड़िलन पानी न पीइऐ।" "अरे रथ मुगल गमारिया, बच्यरि रथ में न जोरिए।" बागन ते मालिन बोलिए, "बेटा एथ को तमासी कहा देखिए। तेरी मच्या रथ में जुरि रहीं।" "अन्तु न खां के मैया पानी न पीक, जाको भेद बताइऐ।" श्रन्तु जु खाश्रो बेटा पानी जो पीश्रो, मैं सबरो मेद बताइए। लाला तिहारी रे माय गरभ ते, गरभ पूरे भये। जब चौर जिठानी जगाइए। लाला जब रे तुम भये हीरालाल, ताई नें घूरे डरवाइए। काँकर पाथर लाइ धरे, राजा ने हुकमु चढ़ाइए। तिहारी मैया रथ में जोरी ऐ। लाला हम निकरे गैल जु आपनी, धोय पोंछि गोदी लए। जब र रथ रौसन श्रायौ, "रथमान रथ कूँ ञ्याई से डाटिए।" श्रौरु जलदी ते देउ खुलवाइ। "कोखि नाएँ बेटा, पाठि नाएँ भय्या, मेरौ रथ किननें डाटिए" "मैया ताते सीरे पानी धरवाइ, मेरो मैया ऐ उबिट न्हवाइए ।" "कौन रजन के तुम बेटा श्रो कहियो, कहाँ तुमारी गामु। कौन मातु तुमें जनिमएं और कहा पिता की नासु" छोटी ललनु मेरी नामु ऐ बागन बिच मेरी गामु। माजिन मेरी माय श्रीर पिता कौ नामु न जानिए। छूटत दूधनु धार, ललन जी के मुख परी। "मालिन तोइ डारूँ मरवाय, जाकी ऋरथु बताइए।" "राजा काए कूँ डारी मरवाय, घूरेन लाल जु पाइऐ। तुम राजा श्रसति गमार, कहूँ काँकर पाथर नाँइ जनमिए।'' राजा कुमरु जौ गोदी ले लए, लाला कुमरु सुनामत बात।

[बाग को ढोला

'राजा त्राधी राजु मालिन कूँ दीजिए, जिन मेरी जनमु सम्हारिए। ताई ऐ चौराहे पें देउ गढ़वाय गुरु रे लपेटि कुत्ता छुड़वाइए। मेरी मैया ऐ दुख जा दीजिए।"

यह प्रवन्ध-गीतों का संचिप्त अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि लोक-जीवन अपने छोटे और बड़े भावों को प्रकट करने में कितना सच्म है। गीत मानव-जीवन की प्रत्येक गृति के साथ रमा हुआ है। इसमें उसकी जाति-परम्परा के भाव, उसका स्वभाव, उसकी कल्पना, उसके विश्वास, उपचार-अनुष्ठान सभी का मर्म अभिव्यक्त हो रहा है। गीत लोक-जीवन के मार्मिक चिह्न हैं।

# चतुर्थे अध्याय लोक-कहानियाँ (म) पूर्व पीठिका

लोक-गीत की चर्चा करते हए, हमने कुछ लोक-कहानियों का भी परिचय प्राप्त किया है। 'ढोला' प्रबन्ध-गीत लोक-कहानी ही है। लोक-कहानियाँ गेय ही नहीं होती. मौखिक बार्ता सारत में अथवा गद्य रूप में भी होती हैं. यह हम दितीय लोक-कहानियां श्रम्याय में भली प्रकार देख चुके हैं। इस श्रम्याय में ऐसी ही कहानियों पर विशेष विचार करना है। श्राज बज में जो लोक-कहानियाँ प्रचलित हैं. वे जैसा प्रायः सभी लोक-साहित्य का स्वभाव है, बड़ी गहरी जड़ें रखती हैं। उनकी परम्परा देश-विदेशों में भी देखी जा सकती है, श्रीर श्रपने देश में भी उनका एक इतिहास पाया जा सकता है। कहानियों का यथार्थ इतिहास तो उनके विकास की विविध अवस्थाओं का निरूपण करके यह प्रकट करने में है कि कौनसी कहानी कब, कहाँ से, क्यों उदय हुई श्रौर कैसे, किन-किन श्रवस्थाओं में विकृत-संस्कृत होते-होते श्राज के रूप में श्रायी है। यह कार्य बहुत महत्व का तो है ही, बहुत भारी भी है श्रोर एक व्यक्ति का नहीं अनेकों का वर्षों का परिश्रम ही इस दिशा में कुछ सफलता दिला सकता है। यहाँ तो हम बहुत संचेप में इस विषय की रूपरेखा का ही परिचय दे सकते हैं।

भारतवर्ष कहानियों का देश माना गया है। ये लोक-कहानियाँ प्रायः समस्त भारत में ही नहीं समस्त संसार में क्याप्त मिलती हैं।

तीनसौ पिचानवे

ं जी बज में मिलती हैं, वे बंगाल, बुन्देलखंड, दिन्ण लोक-कहानियों भारत में ही नहीं, जर्मनी, इटली त्रादि में भी की साहित्यिक मिलती है। अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने यह मामा है ~ श्रिभिन्यिक कि इन कहानियों का मूल उद्गम भारत में हुआ। यद्यपि इस मत को सभो विद्वानों ने प्रहण नहीं किया है, बाद में ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्होंने कहानियों का उद्गम अन्य प्रदेशों में भी सिद्ध करने की चेष्टा की, फिर भी इस विवाद स भी भारत का महत्व कम नहीं हुआ। भारत में लोक-कहानियों की 'साहित्यिक' अभिव्यक्ति की " एक परम्परा विद्यमान मिलतो है। प्रथम ऋध्याय में हम धर्म-गाथा से लोक-गाथा और लोक-कहानी के उद्गम की कुछ चर्चा कर चुके हैं। वेद विश्व-साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। उसके कितने ही वृत्त कहानी के रूप में हैं। यहाँ कहानियाँ भी हैं अ श्रीर कहानी के बीज भी हैं ×। भारत में जो यह विश्वास प्रचलित है कि पुराण वेदों की. व्याख्या करते हैं, बिना पुराणों के वेद सममे नहीं जा सकते, यह बिल्कल निराधार नहीं। लोक-दृष्टि से वेदिक देवों की व्याख्या पुराणों। में देखी जा सकती है। इस सबसे यही सिद्ध होता है कि वेदों की बीज कहानियाँ ही पुराणों की कथात्रों में पल्लवित-पुष्पित हुई हैं। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ उलट-फेर हुई, इसमें सन्देह नहीं। वेदों में जिन-देवतात्रों का विशेष महत्व था वे गौए हो गये, जो गौए थे वे महत्व-शाली हो गये। यही नहीं ब्रह्मदेव, शंकर, लच्मी, पार्वती, कुवेर, दत्तात्रेय जैसे नये देवता भी प्रकट हुए और पुराण-कथा में लोक-वार्त्ता के प्रभाव को सिद्ध करने लगे। इस नये प्रभाव के कारण वैदिक देवताओं का कहीं-कहीं अपमानजनक चित्रण भी हुआ। यह सब विकासावस्था की ही परिण्तियाँ हैं। इन सबके मूल, जिनके श्राधार पर पुराण कथायें पल्लवित हुई, प्रायः वेदों में देखे जा सकते हैं। विशेषतः उन लोक-वार्तात्रों के मूल जिनका सम्बन्ध सौर-परिवार से है: भले ही यह सम्बन्ध 'शब्द' की अर्थ-शक्ति के श्लेष के कारण ही क्यों न हुआ हो। वैदिक साहित्य में वेद ही नहीं, आर्एयक, ब्राह्मण

\*देखिये हिन्दी में प्रकाशित "वैदिक इहानियाँ?"

🗙 देखिये प्रथम श्रध्याय

श्रौर उपनिषद् सभी सम्मिलित होते हैं। यदि समस्त वैदिक साहित्य को लियां जाय तो बेद की ऋचाओं के बीज से एक पूर्ण कथा का विकास इस साहित्य में भी मिल जाता है। वैदिक बीजः उदाहरण के लिए ऋग्वेद में 'वरुण' की वह प्रार्थना वरुण ली जा सकती है जो शुनःशेप ने की है। ऋग्वेद में इसका कोई वृत्त नहीं मिलता। आगे उपनिषदों तक पहुँचते पहुँचते इसका एक अच्छा कथानक बन गया है। इसमें 'वरुए' ने हरिश्चन्द्र को रोहित इस शर्त पर दिया कि वह अपना पुत्र इसे प्रदान कर देगा। रोहित उत्पन्न हुआ, वहरण ने उसे कई बार टाला अन्त में रोहित बन में चला गया। बहाँ अजीगैत को कुछ गौएँ देकर शुन:शेप को उसने रोहित के स्थान पर बिल देने के लिए क्रय कर लिया कुछ श्रोर गायों के लोभ में श्रजी-गर्त स्वयं ही शुनःशेप की बिल चढ़ाने के लिए तत्पर होगया। विश्वा-मित्र ने उसे अपना पुत्र बनाया और वरुण से प्रार्थना कर मुक्त कर दिया। यह कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक के अवसर पर इस वेदांश का पाठ इसके श्रर्थगौरव को और भी बढ़ा देता है अ। श्राप्वेद के कुछ मन्त्रों से शुनःशेप के बलिदान की कहानी तो वैदिक साहित्य में ही प्रस्तुत होगई। लोकवार्ता में इसने और भी रूप बदला। यदि अत्यन्त सूद्रमदृष्टि से देखा जाय तो यही कहानी 'सत्य-हरिश्चन्द्र' की प्रसिद्ध लोक-गाथा बनी है। प्रायः नाम सभी वैदिक हैं। हरिश्चन्द्र हैं ही, रोहित रोहित य हो गया है, विश्वामित्र भी बदल नहीं सके। वैदिक कहानी के मृल में दो तत्व थे, विश्वामित्र का शुनःशेप के पत्त में हरिश्चन्द्र के यज्ञ का विरोध । इससे लोकवार्ता को यह सूत्र मिला कि विश्वामित्र इरिश्चन्द्र के विरोधी थे। रोहित बन-बन मारा मारा फिरा, बक्रण जब तब आकर अपनी बिल मॉंगने लगा। इस तत्व में बहुत परिवर्तन हुआ। आगे वैदिक देवताओं का जो विकास हुआ उसमें वरुण का कोई स्थान नहीं रहा; कहानी में भी वह स्थान कैसे रहता। 'वरुण' हरिश्चन्द्र से बित मांगता था, उसका स्थान 'विश्वामित्र' को ही मिला। विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से बार बार दृक्षिणा माँगने आते हैं। 'रोहित' का बन-बन डोलना, हरिश्चन्द्र के सकुदुम्ब काशी जाने

विस्त्रम ऐव॰ रावन्यन सि।सत 'दी गोल्डन लीजेंड आफ इविडया' की भूमिका

के रूप में बदला। दूसरा प्रधान-तत्व है 'रोहित' के स्थान पर शुनःशेष की बिल की तय्यारी, कुछ ही लाग शेष हैं कि उसकी बिल करदी जायगी तभो विश्वामित्र आदि की प्रार्थना से वरूण द्वारा उसकी मुक्ति। लोक-गाथा या धर्म-गाथा में रोहित ही शुनःशेष बना है, उसे सर्प ने काटा है, वह मर गया है। अजीगर्त और बिल का काएड लोक-गाथा के ब्राह्मण और सर्प के रूप में हो गया है। यहाँ भी देवताओं ने उसे प्राणदान दिया है।

त्रागे के विकास में मूलत: यही 'वरुण'-कथा 'सत्यनारायण' की कथा में बदली है। दोनों के प्रधान तत्व यहाँ तुलन। की हिष्ट से दिये जाते है।

१—हरिश्चन्द्र वरुण से पुत्र की याचना करता है, वरुण उसे पुत्र देता है। किन्तु यह वचन ले लेता है कि वह उस पुत्र को वरुण को दे देगा।

२—पुत्र होता है, वरुण मांगता है। हरिश्चन्द्र उसे कभी कोई बहाना बना कर कभी कोई बहाना बनाकर टालता जाता है।

३—रोहित वरुण से बचने के लिए घर छोड़ कर बन में चला जाता है।

े ४—रोहित कोई चारा नहीं देखता तो अपने स्थान पर शुनः शेप की बलि देने को प्रस्तुत होता है। १— सेठ पुत्र-कामना से सत्य-नारायण की पूजा का संकल्प करता है।

२—पुत्री होती है। सेठ कथा को टालता जाता है। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने।

३—पुत्री का विवाह हो जाता
है। अब जामातृ ने रोहित का स्थान
ले लिया। सेठ जामातृ के साथ व्यापार के लिए वहाँ से बाहर चला
जाता है।

४—कई सङ्कटों के बाद सत्य-नारायण की मानता करते। हुए जब ये घर लौटते हैं, तो जामात के साथ नाव पानी में डूब जाती है।

तीनसौ श्रद्धानवै

४—विश्वामित्र त्रादि की प्रार्थना से प्रसन्न वरुण शुनः शेप के रूप में रोहित को मुक्त कर देता है।

४ - कथा द्वारा पूजा की सिवधि पूर्णता से प्रसन्न सत्यनारा-यग जामाद को पुनः प्रकट कर देते हैं।

देवतार्त्रों के विकास में 'बरुए' विशेषतः जल के देवता ही रह गये हैं। सेठ की कहानी में श्रिधकांशतः सत्यनारायण की कृपा की श्रिभिच्यक्ति जल में ही हुई है। लोक-वार्ता में कथा की सृष्टि करने वाला 'सत्यनारायण' × में हमें उसी 'बरुए' के दर्शन कराता मिलता है।

इससे और श्रागे इस कथा के 'पुत्र-दान' वाले श्रंश ने तो एकानेक रूप प्रहण किये हैं। 'वरुण' का स्थान कहीं किसी देवता ने ले लिया है, कहीं किसी सिद्ध पुरुष ने। जिस सम्प्रदाय ने इस कथा-वस्तु को प्रहण किया उसने श्रपने श्रनुकूल ही 'वरुण' के स्थान पर किसी श्रपने इष्ट को स्थानापन्न कर दिया। गोरख-पंथियों के प्रभाव से प्रभावित कहानियों में यह कार्य सिद्ध ही करते मिलते हैं, बहुधा स्वयं गोरख या उनके कोई पहुँचे शिष्य। किन्तु ब्रज में प्रचलित एक कहानी में लोक-मानस ने इस 'वरुण' को दानव का रूप भी प्रदान कर दिया है। दाना बाबाजी बन के श्राता है, पुत्र का वरदान देता है, पर कहता है वह पुत्र सुभे देना पड़ेगा। श्राखिर बाबाजी पुत्र का क्या करेगा? वरुण को तो उसकी बिल दी जाती, बाबाजी वरुण तो हो नहीं सकता। तब वह उसे खायेगा, मनुष्य को खाने वाला 'दानव या दाना'। लोक-मानस में कहानी की रूप रेखा ठीक हो गयी, श्रीर 'वरुण' को यहाँ 'दाँना'

\* 'सत्यनारायण' राज्द में भी 'वहण' का अर्थ दोखता है। 'सत्य' और 'अरत' वेद में 'अनृत' से विरुद्ध भाव रखते हैं। अर्थन वेदों में आय: तीव अर्थों में प्रयुक्त हुआ है: तीनों अर्थ परस्पर सुधम्बद्ध हैं। एक अर्थ अर्थत का 'सत्य' भी है; तभी जो सत्य वहीं है उसे 'अनृत' कहा जाता है। वहण 'अर्थत' का स्वामी है, अर्थत का रखक, अर्थन का उद्गम (जा अर्थनस्य, २, २८, ११) कहा गया है। 'बारायण' राज्दतः 'नार + अयर्ण' है। यह 'सिंधुपति' का पर्याय माना जा सकता है। वेद में 'सिंधुपति' राज्द मित्र और वहण दोनों के लिए आया है।

बनना ही पड़ा। अब वह 'तेल के कड़ाह' में पका कर उस बालक को खायेगा। उस बालक से सात परिक्रमायें भी करायेगा। 'दाना' तो बना, पर लोक-मानस उसे भी धार्मिक कर्मकाएडी बना गया। यह दाना वह दाना नहीं जो श्रन्य कहानियों में मनुष्यों को यों ही बिना किसी श्रनुष्टान के मार-मार के खा जाता है। 'तेल का कंदाह' यज्ञ का प्रतीक है, सात परिक्रमा उसे और भी धार्मिक रंग दे देती हैं। इस कहानी में कहीं तो वह बालक मारा जाता है, और बाद में उसका बढ़ा या छोटा भाई त्राकर उसे पुनरुजीवित करता है, दाने को मारता है; कहीं स्वयं बालक ही दाने को अपने स्थान पर तेल के कढ़ाह में डाल देता है, और यहाँ वरुण्त्व के द्योतक 'मिए मूँगा' हमें मिल जाते हैं। वह दाना कदाह में पड़ते ही मिएं-मूँगा में परिएत हो जाता है। बालक हर दशा में शुनः शेप की भाँति ही मुक्त हुआ है। किसी किसी उदार लोक-मानस ने उस बाबाजी को दाना न बना कर जादूगर ही बना दिया है, वह बालक वहाँ विद्या सीखता है श्रीर श्रन्त में श्रपनी विद्या से श्रपने गुरु बाबाजो से फपटें करके और उसे मार कार अपने माता-पिता के पास त्राजाता है। वरुण में दानवत्व का त्रारोप भी श्रकारण नहीं: उनका बीज ऋग्वेद में श्राये शब्दों में हमें मिलता है। वरुण के लिए बेद में 'असुर' शब्द का प्रयोग हुआ। भाषा-वैज्ञानिक जानते हैं कि यह 'श्रमुर' जेन्दावस्ता का 'श्रहुर' है जो 'श्रहुरमञ्द' नाम से जरथुस्त्र मतावलंवियों के लिए 'वरुए' जैसा ही प्रधान देवता है। 'श्रसुर' शब्दार्थतः शक्तिशाली व्यक्ति को कहा जायगाः, किन्तु 'सुरों' के विरोध में आगे चलकर 'असुरों' की जो कल्पना हुई उससे यह शब्द राज्ञस और दानव का अर्थ देने लगे तो आश्चर्य की बात नहीं। वहरण को ऋग्वेद ने मायिन भी बताया है, 'प्रति यश्वष्टे अनृतमनेना अव दिता वरुणो मायी नः सात।" यही मायावी वरुण कभी बाब।जी बन जाय, श्रीर जाद त्रादि के विविध चमत्कार दिखाये तो अपने विकास के मार्ग से दूर नहीं पड़ेगा। यह 'वरुए।' की कहानी का एक रूप है। इनमें वरुए का उल्लेख कहीं भी प्रत्यत्त नहीं हुआ। किन्तु क्रज में एक ऐसी भी कहानी मिलती है, जिसमें इस देवता का नाम भी सुरिचत है। यह कहानी 'कार्तिक' में 'कार्तिक-स्नान' के अनुष्ठान में स्त्रियाँ

कहती सुनती हैं। यह कहानी 'वरन विंदाक' की कहानी कही जाती है। यह 'वरन' 'वरुए' के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? विंदाक तो 'वृंदारक' है ही। 'वरन विंदाक' की कहानी में निम्न लिखित सुख्य बातें हैं:—

१—एक राजा की बेटी: फूलों से तुलती: कार्तिक स्नान करती पर वरन-विंदाक की कहानी न सुनती: इस पर 'वरन-विंदाक' रुष्ट हुआ।

२—दूसरे दिन इस देवता ने जल में इसका पैर छू दिया: अब वह फूलों से पूरी न तुली: इससे देवता का क्रोध किदित हुआ।

३—देवता से प्रार्थना की: वह प्रसन्न हुआ: उसने प्रायश्चित बताया।

४-- प्रायश्चित यह थाः

राजा की वह बेटी श्रपने भाई को साथ लेकर, काले कपड़े पहन, सबका उपहास सहते हुए धारा नगरी की यात्रा करे: धीरे धीरे कपड़े सफेद होने लगेंगे। वहाँ पत्थर के कियाड़ मिलेंगे। उन्हें खोलने पर जल के घड़े श्रीर ध्वजा मिलेगी। पानी पीये नहीं। ध्वजा लेकर दोनों लौटें। उपहास सहते श्राये। ध्वजा मुक्त पर चढ़ायें। कपड़े सफेद होने लगेंगे, कलक्क छूट जायगा।

४-यही उन्होंने किया, और कलक्क से मुक्त हुए।

'वरन' शब्द के अतिरिक्त इस कहानी की उपरी रूपरेखा में 'वरण' सम्बन्धी कोई बात नहीं दीखती। सत्यनारायण की कथा के तन्तुओं में तो 'शुनः शेप' की कहानी के तन्तुओं से किसी सीमा तक साहरय भी था, यहाँ वह भी नहीं मिलता। कुछ बातें अवश्य 'वरुण' की ओर संकेत करती हैं: इस कहानी के 'वरन विंदाक' का भी जल से सम्बन्ध है। यह भी राजा की बेटी के 'सत' के द्वारा उसके धर्म 'ऋत का प्रतिपालक है, क्योंकि उसके रुष्ट होने पर राजा की बेटी जो फूलों से तुलती थी, न तुल सकी। यहाँ भी देवता अपना उचित भाग न पाने के कारण रुष्ट हुआ है। इस रोष का मूल वह वैदिक भाव है जो 'वरुण' को वत-अभिरक्षक मानता है: ''बुशारयन्यः समिथेषु जिङ्गते

# वजलोक साहित्य का अध्ययम ]

इतान्यन्यों अभिर्चने सदा', वह न्यायकर्ता है 'धृतव्रत' है। रानी की वेटी फूल से न तुल सकी, उसने सोचा मैंने क्या पाप किया है— जैसे वेद के इस मन्त्र का भाव ही यहाँ ज्यों का त्यों लोकवार्ता में विद्यमान हो:

प्टच्छे तदेनो वरुण दिहसूपो एमि चिकितुषो विप्रच्छम्। समानिमन्मे कवयश्चिदाहुर यं ह तुभ्यं वरुणो हुणोते। [ ऋ० ७, ८८, ३ ]

यह भी असंदिग्ध है कि वरुण प्रार्थना से संतुष्ट होता है, श्रोर अपराध का प्रायक्षित चाहता है। प्रायक्षित कर लेने पर वह प्रसन्न होता है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में हमें वे कीज और विन्दु, और किसी सीमा तक उनका विकास मिलता है, जो संसार की लोक-वर्ता और लोक कहानी के एक विशद भाग का सूलाबार है। अनेकों लोक-कहानियों का मूल, वेदों के द्वारा सौर-देवतात्रों में पाया जा सकता है, पाया भी गया है। अह हम यहाँ इतने विस्तार से इस विषय की चर्चा नहीं कर सकते। कुछ प्रमुख वैदिक-कहानियों की रूप-रेखा अपर प्रथम अध्याय में तथा यहाँ प्रस्तुत करदी गवी है। मैक्समूलर तथा उसकी शाखा के विद्वानों का यह अभिमत है कि इन वैदिक दिव्य देवताओं की कहानियाँ, वेदों से भी पुरानी हैं। इन वार्ताओं का मूल ढाँचा विविध आर्थ-परिवारों के एक दूसरे से प्रयक होने से पूर्व ही गढ़ा जा जुका था। यह हमारी शोध का विषय नहीं। इतना अवस्य मानना पड़ेगा कि वेदों में जो संकेतात्मक उल्लेख हैं उनसे तत्संबन्धी उस काल में ज्ञात किसी कहानी के विक-सित-रूप का ही पता चलता है। बेदों में अनेकों कथायें हैं। वरुण, इन्द्र, सूर्य, उषा, आदि के संगन्ध में वैदिक कथाओं का कुछ उल्लेख यहाँ हुआ ही है। 'अश्विम' जो बाद में अश्विनीकुमार हो गये की

क्षे देखिये 'दी माइभाखाजी भाव दी भार्यन नेशन्स', शेखक रेवरंड सर की॰ डवल्यू, कॉक्स तथा इस पुरतक का प्रथम भान्याय।

कथा कम आकर्षक और विचित्र नहीं 🏗 वेदों में जो आख्यान मिलते हैं है उनसे तो विद्वानों ने नाटक के मूल की कल्पना की है। इन श्राख्यानों में से प्रसिद्ध श्राख्यान हैं पुरुखा तथा उपनिषद-कहानी उर्वशी का, यम-यसी का। श्रास्त श्रीर लोपामुद्रा की कहानी भी इसी वर्ग की है। वेद और वैदिक साहित्य की इन कहानियों को इस उपनि पद्-काल से पूर्व का कह सकते हैं। उपनिषदों में इसे कुछ नया रूप मिलता है। गार्गी और याज्ञवाल्क्य का संवाद, सत्यकाम जावाल, प्रवाह्ण तथा ऋश्वमित की कहानियाँ डपनिषद युग में मिलती हैं। वैदिक काल की कहानियाँ किसी न किसी रूप में यज्ञ की विधि और अनुष्ठान से अथवा स्तुतियों ( जैसे दान-स्तुतियाँ ) से सम्बन्धित थीं विविध देवताओं के कृत्य ही इन कहानियों के विशेष शिषय थे। उपनिषद काल की कहानियों में यह अलौकिकता और आनुष्टनिक स्वरूप नहीं मिलता। देवतात्र्यों का स्थान राजा या ऋषिपुत्र ने प्रह्णा किया है। इन उपनिषदों में 'द्रष्टान्त' कुहानियों का भी उपयोग हुआ है। केन उपनिषद् में आई दिव्य पुरुष सम्बन्धी शेचक कहानी कौन भूल सकता है। कठोपनिषद् भी स्वयं एक कहानी है, जो हिन्दी में अपने दार्शनिक पत्त को गौंगा करके 'नासिकेतोपाख्यान' के रूप में सद्ल मिश्र द्वारा संस्कृत से अनुवाद द्वारा लायी गयी है। उपनिषद युग प्रबल चिन्तन का युग था। फलतः 'कहानी' के निर्माण की प्रेरणा इस युग में दुर्बल हो गया थी। किन्तु इस युग के बाद जो युग आता है, उसने तो कहानी को इतना महत्व दिया कि वही सब प्रकार के भावों का माध्यम बन गयी है यथार्थ में 'कहानी' की वास्तविक प्रतिष्ठा इसी युग में हुई।

यह युग रामायण-महाभारत का युग कहा जा सकता है। रामायण श्रौर महाभारत पौराणिक युग के पूर्व-गामी महाकाव्य हैं।

<sup>‡ &</sup>quot;देश्विये 'घटेज लैक्चर्स झाम ऋग्वेद'' अध्याय ३ पृ० ७० तथा ब्याख्याम आठवाँ, तथा नवाँ।

<sup>† &#</sup>x27;वैंदक श्राख्यान' लेखक जे॰ बी॰ कीय॰ तथा 'दी संस्कृत हु।मा' लेखक बही |

रामायण श्रीर महाभारत के स्वभाव में बहुत श्रन्तर है। रामायण प्रायः एक ही सुसंबद्ध कथानक है। इतना होते हुए भी संदर्भ की भाँति इसमें भी कई कहानियों और पिरोयी मिलती हैं। रामायग्र-'गंगावतरण' तथा 'गौतम यानी ऋहल्या' की दो महाभारत प्रसिद्ध कहानियाँ तो बालकाएड में ही मिल जाती हैं। और भी छोटी-बड़ी कहानियाँ इसमें मिलती हैं। 'महाभारत' तो कहानियों का वृहत्-कोष ही है। इसमें कहानियाँ मूल-कथा सूत्र से घनिष्ठतः सम्बद्ध नहीं। उसमें एकानेक उद्देश्य और श्रिभिप्राय वाली अनेकानेक कहानियाँ हैं, जो कहीं तो मुख्य कथा-व्स्तु की प्रासंगिक वस्तु का काम देती हैं, कहीं दृष्टान्त की भाँति हैं। कहीं पूर्वेतिहास के रूप में हैं. और इनके द्वारा नीति और राजनीति धर्म त्रोर समाज, प्रेम और मर्यादा के न जाने कितने सत्य श्रीर तध्य प्रस्तुत किये गये हैं। इस महाभारत में इतिहास श्रीर लोकवात्ती के तथ्य इतने घुले मिले हैं कि उसके पात्रों के श्रास्तित्व के सम्बन्ध में भी संदेह होने लगता है। ऐसे विचारों का यह परिणाम है कि कुछ विद्वान कृष्ण, युधिष्टिर आदि को काल्पनिक अनैतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। 'महाभारत' का हमारे यहाँ अत्यन्त महत्व है। धर्म और समाज का तथा हमारे इतिहास और विश्वास का यह स्त्रोत है। अनेकों महा-कवियों को इसमें से अपने काव्यों के लिए अखरड सामग्री ऋौर प्रेरणा प्राप्त हुई है। हमें यहाँ इसके ऐतिहासिक मृल्य का विचार नहीं करना है। हम यहाँ यह भी नहीं कहना चाहते कि महा-भारत आदि से अन्त तक मात्र कहानी-कथा का ही संग्रह है। किन्तु लोक-वार्ता का रूप उसमें प्रकट हुआ है, यह निर्विवाद है। उसमें प्रधान-वस्तु के साथ दृष्टान्त स्वरूप अनेकों आख्यान और उपाख्यान आये हैं। ये आख्यान और उपाख्यान महाभारत से भी पहले की लोक प्रचितत कथायें ही हैं। वनपर्व में 'नल' की कथा ऐसी ही है। इस कथा का उपयोग युधिष्ठिर को दु:ख में घैर्य और आशा जागृत करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार शान्तिपर्व में विशेष उपदेशों को हृदयंगम कराने के लिए कहानियों और उपाख्यानों को हृष्टान्त स्वरूप दिया गया है। उपाख्यानों का महाभारत में क्या मूल्य है इसे

तो महाभारत की साची से ही समका जा सकता है। ऋादि पर्व १/१०२ में कहा गया है:—

> चतुर्विशति साहस्रीं चक्रे भारत संहिताम्। उपाख्यानैर्विना तावद्गारतं शोच्यते बुद्धैः॥

इससे यह स्पष्ट हो जाता है महाभारत के एक लाख श्लोकों में से २४००० रतोक में प्रधान वस्तु है। शेष '७६०००' में स्पाख्यान हैं। एक चौथाई मुल कथा को तीन चौथाई उपाल्यानों के साथ महाकवि ने पक्कवित कर 'महाभारत' का निर्माण किया है। महाभारत में एक नहीं अनेकों लोक-वार्ता के रोचक तत्व मिलते हैं, जो विविध रूपों में विविध लोक-वार्ताओं और कथाओं में मिस जाते हैं। 'कर्रा' का नदी में बहाये जाना, उसका सूत द्वारा पालन वह सूत्र है जो अनेकों अज की कहामियों में आब भी मिलता है। 'हिरणावती' की कहानी में ही नहीं. एक लोक-गीत-कहानी में भी एक राजा की रानी के पुत्र को उसकी सपत्नियाँ घरे पर फिंकवा देती है, उसे कुम्हार पासता है। वीर बिक्रमाहित्य की एक कहानी में भी इसी प्रकार उस लड़की के पुत्र को सपत्नियाँ घरे पर फिंकवा देती हैं जिसने यह भविष्यवाणी की थी कि उसके जो लड़का होगा वह लाल डालेगा । इन कहानियों में घरे का उल्लेख है, अन्य कई कहानियां में इसी प्रकार नदी का भी . इन्सेख है । भीम की कहानी तो लोक-बार्चा की सार्वभीम संपत्ति हैं। भीम से विकल्ल होकर कौरवों ने उसे विव खिलाकर गंगामें पटक दिया। भीम पाताल में नागों के लोक में जा पहुँचा। सर्पों ने उसे काट लिया। अब तो एक विष ने दूसरे को नष्ट कर दिया। भोम जग पड़ा, उसने सपों को खुब मारा। वासुकि में इस पराक्रमी मानवी वालक को देखने की उत्करठा उदय हुई। वासुकि के साथ आर्यक भी था। आर्यक भीम की माता का प्रपितामह था। वह वासकि का भी अत्यन्त प्रिय था। वासुकि ने श्रायंक के इस सम्बन्धी को मनचाही वस्त भेंट करने की इच्छा प्रकट की। आर्यक ने कहा कि भीम को ब्राप ब्रमत पी लेने दें। भीम ने ब्राठ कटोरे यह शक्तियद जल पीया। जल में गिरकर सर्प-लोक पहुँचने की बार्क्स एक में नहीं, अनेकों कहानियों में मिलती है। 'वास्तिक' के प्रसन्न होकर कुछ देने

की बात भी साथ ही रहती है। बज की प्रसिद्ध लोक-गीत कहानी 'ढोला' में इसी प्रकार समुद्र में फेंक देने पर नल वासुकि के पास पहुँचा है। वहाँ उसने वह श्रॅगूठी प्राप्त की है जिससे वह अपने मनोतुकूल चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। 'नागपंचमी' की कहानियों में भी साँपों के भाई बनने की बात आतो है। इसी प्रकार अनेकों लोक-गार्ता के परिपक्व तन्तु महाभारत में मिलते हैं, जिनके प्रयोग से महाभारत के महाकवि ने अपने प्रकृत कथानक को अद्भुत श्रीर रोचक बनाया है।

महाभारत की भाँति पुराणों में भी कथा-साहित्य का अखंड भंडार भरा पड़ा है। पर जैसा हम पहले अध्याय में कह चुके हैं; इनमें लोकवार्ता का अंश रहते हुए भी ये धर्म-गाथायें ही हैं। इनसे भारत की भावनाओं का घनिष्ठ धार्मिक सम्बन्ध है।

कथा-साहित्य की दृष्टि से शुद्ध लोक कहानियों का वृहत् संप्रह गुणाड्य की पैशाची में लिखी 'बहुकहा' है। यह वृहत्कथा आज अप्राप्य है। इसका संस्कृत अनुवाद 'कथा सरित्सागर'

कुहत्त्वया के रूप में आज तक मिलता है। यह प्रनथ वास्तव में कथाओं का सागर ही है। इसमें अति प्राचीन प्रचलित कहानियों का संप्रह है। महाभाष्यक्ष में एक महाकाव्य, तीन आख्यायिकाओं और दो नाटकों का उल्लेख मिलता है। आख्यायिकायें ही लोक-कथायें हैं। ये लोक-कथायें हैं—वासवदत्ता सुमनोत्तरा, और चैत्ररथी। 'वासवदत्ता' यथार्थ में उदयन की कथा का मूलाधार प्रतीत होती है। 'कालिदास' ने मेघ को बताया है कि जब वह उज्जयनी में पहुँचेगा तो उसे वहाँ 'उद यनकथा' कहने वाले वृद्ध मिलंगिक्ष। कथासरित्सागर का संचिप्त विवरण यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है। कथा-सरित्सागर में अठारह खण्ड हैं, जिनमें १२४ अध्याय हैं।

प्रथम अध्याय पूर्व पीठिका है। शिवजी ने एकान्त में पार्वतीजी को कहानियाँ सुनाई। पार्वतीजी ने यह निषेध कर दिया था कि

<sup>\*</sup> महर्षि पतज्ञलि-इत महामाण्य ।

<sup>\*</sup> **बद्यनक्था कोथिर प्रामददान्** — मेचदूत ।

कोई भी उस समय उनके पास न जाय। किन्तु शिव के एक गए। पुष्पदन्त ने छिप कर वे कहानियाँ सुन लीं। अपनी स्त्री जया को उसने वे कहानियाँ सुनादीं। जया ने पार्वती को वे फिर जा सुनाईं, तो रहस्य खुला। पार्वती ने रुष्ट होकर पुष्पदन्त को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म ले। माल्यवान ने उसके पच में कुछ कहना चाहा तो उसे भी वही शाप मिला। पार्वतीजो ने वताया किएक यच्च शाप वश कुछ काल के लिए पिशाष बन गया है, जब पुष्पदन्त की उससे भेट होगी, और उसे अपनी पूवस्थिति का समरण हो आयेगा, तब यदि वह पुष्पदन्त शिव से सुनी कहानियाँ उस पिशाच को सुना देगा तो अपने दिव्य-स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। माल्यवान इन्हीं कहानियों को उस पिशाच से सुनकर मुक्त हो जायगा।

पुष्पदन्त ने वररुचि का अवतार लिया, माल्यवान हुआ गुणाह्य । वररुच अनेकों आश्चर्य-जनक घटनाओं में से होता हुआ उस पिशाच से मिला। उसे वे कहानियाँ सुना कर शाप मुक्त हुआ। इसी प्रकार गुणाह्य पिशाच से मिला, उससे वे कहानियाँ सुनी, उन्हें पैशाची में लिखा और सातवाहन राजा को मेंट-स्वरूप देने लेगया। राजा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो पशु-पित्तयों को सुना-सुना कर वह एक एक पृष्ठ जलाने लगा। तब राजा ने महत्व समम-कर उस प्रथ को बचाया और संस्कृत में लिखाया। इस प्रकार गुणाह्य भी मुक्त हुआ। यही कथायें सरित्सागर की कथायें हैं। इस अध्याय में कितनी ही रोचक और महत्वपूर्ण बावें मिलती हैं। वररुचि और पाणिनि दोनों वैय्याकरण थे। उनके सम्बन्ध में किम्बद्नियों का कुछ उल्लेख इसमें है। पर लोक-वार्त्ता को दृष्टि से बरुगिच की प्रती 'उपकोशा' की कथा महत्त्व की है।

पाणिनि से परास्त होने पर वररुचि को बड़ा चोभ हुआ। वह व्याकरण की सिद्धि के लिए हिमालय में महादेव की तपस्या करने चला गया। घर का प्रबन्ध अपनी पत्नी को सौंप गया। उपकोशा गंगा स्नान को जाया करती थी। उस पर राजपुत्र के गुरु, कोतबाल (नगर-रक्तकों का अधिकारी) तथा राजपुरोहित की दृष्टि पड़ी और

सभी उन्माद्यस्त हो गये। उसने उन्हें अलग-अलग समय अपने घर त्राने का निमंत्रण दे दिया। जिस महाजन के पास रुपये जमा कर दिये गये थे, उपकोशा ने जब उससे रुपये माँगे तो वह भी वैसा ही प्रस्ताव कर बैठा। उपकोशा ने सबसे अन्त का समय उसे भी दे देया। श्रव उसने उनके दंड की व्यवस्था की। पहले राजगुरू आये. उन्हें श्रंधेरे कमरे में ले जाकर स्नान कराने के बहाने तेल-कालौंच से खब पोत दिया। तब तक राजपुरोहित आ धमके और राजगुरू को एक मंजाबा में बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार राजगुरु और नगर-रत्तक के साथ किया गया। तब महाजन हिरएयगुप्त श्राया। वह उसे तीनों मंजूबाओं के पास ले गयी, और उससे यह घोषित कराया कि वह उस सम्पत्ति को जो उसका पति उसके पास रख गया है दे देगा। उपकोशा ने तीनों मंजूषात्रों को संबोधन करके कहा कि हिरएयगुप्त की इस प्रतिक्वा को हमारे तीनों देवता सुनलें। तब उस महाजन को भी कालोंच से पोता गया तब तक सबेरा होने लगा और नौकरों ने उसे घर से बाहर नक्क-थड़ंग निकाल दिया। उपकोशा प्रात:काल राजा के यहाँ गयी और महाजन पर अपना अभियोग उपस्थित किया। राजा ने महाजन को बुलाया। उसने कहा मैंने कोई भी धन नहीं पाया। उपकोशा ने मंजूषा के देवताओं की साची दिला दी। महाजन मंज्रुषा की वाणी से भवभीत हुन्ना। उसने सम्पत्ति लौटा देने का वचन दिया। मंजूषा सभा में ही खोली गयी; तोनों रसिकों का उपहास हन्ना। उन्हें देश निष्कासन का दण्ड मिला। यह कहानी अत्यन्त लोक प्रिय कहानी है। यूरोप श्रीर फारस में बहुत काल से लोक कथा के रूप में प्रचलित हैं है। जज में यही कहानी रूपान्तरित होकर बामीया वातावरण के अलुकूल बनगयी हैं: और इसका नाम हो गया है 'ठाक्कर रामपरसाद'

अह स्काट ने 'ऐकीशानत अरेबियन नाइट्स' में यह बद्दानां 'लंडी आब देशे ए गढ़ हर फोर गैं बेस्टर्स' के नाम से दी है; और 'टेस्च एसक अनेक्होटस' में 'मरचेस्टस बाइफ एसड हर स्टर्स' के नाम से । 'अरोरा' के नाम से यह फारसी कहानियों में मिसती है। यूरोप में कहीं इसका नाम कॅस्टस्ट हु हैमिस', अवसा ला डेम कुइ अट्रप अन प्रिट्रे, अन प्रिवोट् एड अन फारेस्टियद' दूसरी महत्व की बात है वररुचि के गुरुभाई इन्द्रदत्त का योग-विद्या के द्वारा अपने शरीर को छोड़ कर राजा नन्द के मृत शरीर में प्रवेश कर जाना। आत्मा का एक शरीर छोड़ कर दूसरे में जाना भारतीय लोक कहानियों में बहुधा आता है। वीर विक्रमाजीत की कहानी में तो इसका विशेष उल्लेख है।

दूसरे भाग में कौशाम्बी के राजा उद्यन के पराक्रमों त्या उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता से उसके विवाह का वर्णन है। तीसरे भाग में मगध की राजकुमारी से उसके विवाह का वृत्त है; चौथे भाग में वासवदत्ता के नरवाहनदत्त नामक पुत्र के उत्पन्न होने को कहानी है। नरवाहनदत्त के साथ ही उद्यन (वत्स) के मन्त्रियों के भी पुत्र उत्पन्न हुए। ये नरवाहनदत्त के सखा और मंत्री बने। पाँचवे भाग में एक ऐसे मनुष्य का वृत्त है, जिसने अपने पराक्रम से विद्याघर योनि मं जन्म लिया। विद्याघरों के राजा का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने यह सूचना दी है कि नरवाहनदत्त भी विद्याधरों का राजा बनेगा।

इन अध्यायों में देवस्मिता को कहानी ध्यान देने योग्य है।
गुहसेन और देवस्मिता एक दूसरे को अत्यन्त प्रेम करते हैं। गुहसेन
को काम से बाहर जाना पड़ता है। स्वप्न में शिवजी इन्हें एक एक
लाल कमल का फूल देते हैं। इस फूल से उनकी पिवत्रता की परख हो
सकती है। जब उनके चरित्र में मिलनता आयेगी फूल कुन्हिला
जायगा ! गुहसेन से उसकी पत्ती के सत की प्रशंसा सुनकर कुछ
मनुष्य उसकी परीचा लेने चल पड़े। उन्होंने एक घुद्धा मिचुणी को इस
कार्य सम्पादन के लिए नियुक्त किया। इस घुद्धा ने देवस्मिता से हेलमेल बढ़ाया। यह एक कुतिया को साथ ले जाती थी। उसकी आँखों में
मिच भर देती थी जिससे आँसू निकलते रहते। देवस्मिता ने रोने का
कारण पूछा। उसने बताया, कि पहले जन्म में यह कुतिया और मैं
एक बाह्मण की पित्रयाँ थीं। बाह्मण बहुधा बाहर जाया करता था,

<sup>‡</sup> किस प्रशर यहाँ दमल का उपयोग हुआ है, उसी प्रकार 'कत' को परस्त के लिए और भी उपाय अन्य कहानियों में उपयोग में आते मिलते हैं।

तय में तो मन की मौज के अनुसार एक मनुष्य के साथ रमा करती थी, यह पातित्रत और संयम से रहती थी, फलस्वरूप में तो स्त्री बनी और यह कुतिया। पूर्व जन्म की याद कर रोती है। देवस्मिता चक्र को लाड़ गई। उसने बुढ़िया से कहा वह उसके लिए कोई प्रेमी बताये। युढ़िया एक एक कर चारों को उसके यहाँ पहुँचा आई। देवस्मिता ने उन्हें यतूरा पिलाकर बेसुधा किया और हरएक के माथे पर कुत्ते के पंजे से दाग कर दिया। उस वृद्धा भिजुणी के उसने नोक-कान काट लिए। चारों व्यापारियों के चले जाने पर देवस्मिता ने उनका पीछा किया, राजा की समा में जाकर उसने उन चारों को अपना भृत्य सिद्ध किया। इस कहानी में कुतिया का जिस रूप में उल्लेख हुआ है, कुछ वैसा ही अनेकों पाआत्य कहानियों में हुआ है। यह कहानी अस्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

शक्तिदेव की कहानी भी अद्भुत है। वर्द्ध मान की राजकुमारी उसी पुरुष से विवाह करना चाहती है जिसने 'स्वर्ण नगर' देखा हो। शक्तिदेव उस नगर को देखने के लिए चल पड़ता है। एक साधू के पास पहुँचता है वह उसे अपने बड़े भाई के पास भेज देता है। वहाँ से इसे किसी द्वीप पर जाने को कहा जाता है। समुद्रयात्राद्यों में उसका जहाज इबता है, वह एक स्थान पर भवर में फँस जाता है; ल्समें से वह एक वट वृत्त की लटकती शाखा को उछलकर पकड़ लेने पर ही बच पाता है। वटवृत्त पर से उसे गरुड़ ले उड़ता है और स्वर्शनगर में पहुँचा देता है। वह विद्याधरियों का देश है। वहाँ उसका स्वागत होता है। सबसे बड़ी विद्याधरी उसे अपना भावी पति यताती है, किन्तु विवाह के लिए माता-पिता की आज्ञा आवश्यक है। वे विद्याधरियाँ वह आज्ञा लेने चली जाती हैं। शक्तिदेव अकेला रह गया है। उसे यह समभा दिया गया है कि वह मध्यवर्ती भवन में न ंजाय। उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। आदेश की अवहेलना करके वह उसमें जाता है। वहाँ उसे तीन सुन्दरियों के शव मिलते हैं। एक उनमें से उसी वर्द्ध मान सुन्दरी का शव है। वह बड़े आश्चर्य में पड़ता है।

<sup>†</sup> देखिए ऐच० ऐच० विल्सन के संस्कृत साहित्य विषय के लेखों का दूसरा आग तथा ठॉनो संपादित कथासरित्सागर अध्याय १३ के अन्त की टिप्पणी।

श्रागे बढ़ कर उसे एक कसाकसाया घोड़ा मिलता है। वह उसे ठोकर से पास के तालाब में गिरा देता है। शक्तिदेव तालाब से बाहर निकलता है तो देखता है कि वह अपने उसी वर्द्ध मान नगर में है। वर्द्ध मान की राजकुमारी को वह इस नगर का विवरण बताता है। वह राजकुमारी वास्तव में विद्याधरों थी, उसका शरीर वह शव के रूपमें वहाँ देख श्राया था। उसके शाप की श्रवधि समाप्त हो गयी। वह उड़ गयी। शक्तिदेव उसे पाने के लिए पुनः स्वर्ण नगर की खोज में चला। उसे मार्ग में दो और विद्याधरियों से विवाह करना पड़ा। वह स्वर्ण नगर में पहुँचा तो वहाँ उसे वही वर्द्ध मान सुन्दरी मिली। उससे तथा विद्याधरियों की रानी से उसका विवाह हुआ। वे सब श्रपने पिता के पास उसे ले गयीं। वह विद्याधरों का राजा था। उस ने शक्तिदेव को विद्याधरों का राजा बना दिया।

यह कहानी भी पूर्व और पश्चिम में अत्यन्त लोक-प्रिय हुई है। कुछ ऐसी ही कहानी जैन-कथाओं में प्रचलित है. जिसका अंग्रेजी में संग्रह श्रीर श्रमुवाद जे० जे० मेयर महोदय ने 'हिन्दू-टेल्स' नाम से किया है। बज में इसी कहानी के अनुरूप कई कहानियाँ हैं। किसी किसी कहानी में इस कहानी का कुछ श्रंश ही मिल जाता है। 'राजा-चन्द की कहानी' में बृच के ऊपर बैठने से, बृच द्वारा ही एक दूर नगर में पहुँच जाने को बात मिलती है। 'वेजान सहर' की कहानी में 'राजकुमार' गरुड़पची के द्वारा ही 'अखैबर' के पास पहुँचाया जाता है। होमर के 'त्रोडसी' महाकाव्य में भी 'युलिसीज' समुद्र की भवर में फँसने पर इसी प्रकार एक वृत्त पर चढ़कर बचा है। 'तंबोली की लड़की' की बज प्रचलित कहानी में तंबोली की लड़की उसी से विवाह करना चाहती है जो 'बेजान नगर' का हांल बतायेगा । यह घटना 'शक्ति-देव' की घटना से मिलती है।' जिस प्रकार 'स्वर्ण नगर' का हाल सुनकर कनक रेखा अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेती है, और यहाँ ज़सका शरीर पड़ा रह जाता है, इसी प्रकार शृज की कहानी में जैसे जैसे तंबोली की लड़की वृत्त सुनती जाती है, पत्थर की होती जाती है। इन दोनों कहानियों का श्रीर भी बहुत साम्य है। तंबोली की लड़की भी अप्सरा थी, जिसका वास्तविक शरीर 'बेजान नगर'

में रहता था। राजकुमार अन्त में उसे प्राप्त ही कर लेता है। भील में गिरने पर दूसरे लोक में पहुँच जाने की बात भी कई कहानियों में है। हितोपदेश के कंक्पकेतु में भी ऐसी ही घटना है। ×

छठे खंड में कलिंगसेना की पुत्री का नर वाहनदत्त से विवाह होने का वृत्त ही प्रधान है। कलिंगसेना क्स से विवाह करना चाहती है। पर बत्स श्रीर विवाह करना नहीं चाहता, दो पहले ही कर चुका है। विवाह किया जाय या नहीं इस सम्बन्ध में किलंगसेना और उसकी सखी विद्याधरी में जो विचार होता है उसमें कितनी ही कहानियाँ दृष्टान्त स्वरूप दी जाती हैं। अन्त में एक विद्याधर वत्स का रूप धारण कर ऋगू जाता है, कलिंगसेना का उससे विवाह हो जाता है। उनके जो पुत्री होती है उसका विवाह नरवाहनदत्त से होता है। इस खंड की कहानियों में से एक तो मुर्ख ब्राह्मण की उस स्त्री की है जिसने पिशाच से अपने पति की बचाया था। अट्टाइसवें अध्वाय में राजा गुहसेन के राजकुमार और व्यापारी ब्रह्मदत्त के पुत्र की मित्रता की कहानी का मूल अंश बज की 'यार होइ तों ऐसो होइ' से ही नहीं मिलता अन्य कहानियों से भी मिलता है। केवल कुछ अन्तर है। ब्रज में भैया दौज की कहानी में भी ऐसे ही सङ्कटों का उल्लेख है। दरवाजे के गिरने की घटना दोंनों में समान है। कथा-सरित्सागर की कहानी में हार ऋगैर आम का उल्लेख है। बज की कहानियों में वृत्त की श्रास्ता के गिरने का उल्लेख है। सागर की इस कहानी में मंत्री-पुत्र ने त्रानेवाले संकडों को विद्याधारियों से सुना है। उन्होंने ही कुद्ध होकर अभिशाप के रूप में ये संकट डाले हैं। 'यार होइ ती ऐसी होइ' मैं ये पिलयों से सुने गये हैं। मित्र को राज-कुमार की रत्ता के लिए अन्तिम बार राजकुतार के अन्तरंग भवन में भी जाना पड़ता है। सागर की कहानी में तो राजकुमार को प्रत्येक ब्रींक पर 'ईरवर की कपा याचना' करने के लिए भिन्न की खाट के नीचे छिपना पड़ा। उसे वहाँ से निकताते ही वह राजकुमार देख सका, 'यार होइ तो ऐसी होइ' में आने वाले साँप से बचाने के लिए वह

<sup>×</sup> ख़ल्बदन की 'रशियन फोक टेन्स' में इन घटना के यूरोपीय संस्करणों का रुखेला है।

मित्र वहाँ गया है। साँप का विष रानी के ऊपर पड़ा है, उसे पोंछने के उपक्रम में राजकुमार ने मंत्री पुत्र को संदेह में पकड़ा है। तात्पर्य यह है कि यह कहानी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ज्ञज की प्रचित्तत लोक-कहानी सागर की कहानी से पुरनी परपंरा में विदित होती है।

'हिरिशर्मा' की कहानी, जो कथा सारित्सागर में बीसवें अध्याय के अन्त में आयी है केंज की लोक कहानियों में सगुनी कोरिया की कहानी बन गई है। बज की लोक कहानी में 'नींदरिया' ने जो काम किया है, वही यहाँ 'जिह्वा' ने किया है। सागर की कहानी में स्थूलद्त्त के जामातृ का घोड़ा बज की प्रचलित कहानी में कुम्हार का गथा बन गया है।+

सातवें खरड में नरवाहनदत्त और एक विद्याधरी के विवाह की कहानी प्रधान है। यह विवाह हिमालय के शिखर पर होता है। विवाह हो जाने पर जब दम्पत्ति लौट कर घर आते हैं, तब कौशाम्बी में तो विद्याधारी रक्ष-प्रभा ने अपने भवनों के द्वार अपने राजा के सभी मिलने वालों के लिए खोल दिये। उसने कहा स्त्री का सतीत्व उसके मन से होता है। इसके पत्त में उसने एक दृष्टान्त दिया, तब कहानियों का कम आरम्भ हो गया। राजा के मित्रों ने भी स्त्री-स्वभाव को प्रकट करने के लिए कहानियाँ कहीं। इन कहानियों में भी स्त्री-चरित्र पर विविध प्रकाश इ.ला गया है। इसी खंड में वर्द्ध मान के राजकुमार शृङ्गभुज की कहानी है। शृङ्गभुज ने एक सारस के तीर मारा, वह भागा। शृङ्गभुज उसके पीछे गया। वह सारस भयानक राचस था। शृङ्गभुज रक्त-विन्दुओं के सहारे टोह लगाता इस राचस के यहाँ जा

<sup>+</sup> ग्रिम की संग्रहीत कहानियों में डाक्टर आल्ल्वरसेंड की कहानी इस कहानी से मिलती जुलती है। इस कहानी का मंगोलियन, रूपान्तर 'सिद्धिकर' में सुरिक्षत है। बेनफी के मतानुसार इस कहानी का वास्तविक रूप लिथुआनियन अवदान में है। इस लिथुआनियन कहानी में हरिशामी का स्थान एक दिर क्रांपड़ी में रहने वाले ने ले लिया है। यह कहानी हेनरीकस बेबलियस (१५०६) के 'फेसिटी' में भी है। यहाँ ब्राह्मण का काम कोयले-जलाले वाले को मिला है। देखो टानी का कथा सरित्सागर ए० २७४-२७५।

# व्रजनोक साहित्य का श्रध्ययन ].

पहुँचा। उसकी पुत्री से इसका प्रेम हो गया। उसकी सहायता से अनेकों कष्ट फेल कर और अनेकों परी चाएँ पार करके शृङ्गभुज रूप-श्रिमा को लेकर घर लौटा। इस कहानी के विविध तन्तुओं से बनी पिश्चम तथा पूर्व में एकानेक कहानियाँ मिलती हैं। अज चेत्र में कहानी के नायक को पुड़िया मिलती हैं। एक पुड़िया छोड़ देने से तूफान उठता है—एक से आग, एक से पानी इन्हीं साधनों से नायक दानों और डाहिनों से अपनी रचा कर पाता है।

त्राठवें खरड में वज्रप्रभ नामका विद्याधरों का राजा नरवान-दत्त को त्रभिवादन करने आता है। नरवाहनदत्त विद्याधरां के दोनों प्रदेशों का सम्राट होगा, इसीलिए यह राजा अपने भावी सम्राट से भेट करने आया। यह एक त्रेत्र के सम्राट सूर्यप्रभ को कहानी सुनाता है कि किस प्रकार मानव-योनि में जन्म लेकर भी वह विद्याधरों के एक त्रेत्र का सम्राट हो सका। इसमें आकाश आर पाताल के विविध लोकों में कहानीकार कथा सूत्र को ले गया है। असुर मय का इन कहानियों में विशेष भाग है।

तवे खएड में कुछ कहानियाँ तो नरवाहन दत्त और अलंकारावती के कुछ काल के वियोग में धैये प्रदान करने क लिए हैं। इनका
अभिप्राय यह है कि वियुक्त हो जाने पर प्रियजनों का पुनः मिलना
अभिप्राय यह है कि वियुक्त हो जाने पर प्रियजनों का पुनः मिलना
अभिप्राय यह है कि वियुक्त हो जाने पर प्रियजनों का पुनः मिलना
अभिप्राय वहाँ। कुछ कहानियाँ अन्य प्रासंिक विषयों की पुष्टि क
लिए हैं। बीरवर का कहानी स्वामिभक्त सेवक का आदर्श प्रस्तुत
करती है। यह कहानो भी बहुत लोकप्रिय है। हितापदेश में भी आया
है। बीरवर ने राजा विक्रमतुङ्ग के जीवन के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने
पुत्र को दुर्गा पर चढ़ा दिया, उसकी पुत्रों ने भाई के वियाग में प्राण्
दिये, स्त्री दोनों बच्चों के साथ जल गयी। बीरवर भी अपना बलिदान
देने को प्रस्तुत हुआ तभी दुर्गा ने राजा को शतायु होने का बरदान
देन को प्रस्तुत हुआ तभी दुर्गा ने राजा को शतायु होने का बरदान
देकर तथा उसके पुत्री-पुत्र और स्त्री को जीवन दान देकर बीरवर
को संतुष्ट किया। लखटिकया को कहानियों का आरम्भ इसी कहानीकी
भाँति होता है। इसी खएड में राम-सौता, लव-कुश की कहानी आयी
हैं; और अन्त नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी से हुआ है।

दसवें ख्रांड में अन्य कहानियों के छाथ हमें वे, कहानियाँ मिलती हैं। जो पश्चतन्त्र की कहानियाँ कही जा सकती हैं। इन कहानियों का इतिहास बड़ा रोचक है। ये भारत से संसार के विविध नियों का इतिहास बड़ा रोचक है। ये भारत से संसार के विविध भागों में गयी हैं। यूरोप में 'पिल्में' की कहानियों के नाम से चलती हैं। भागों में गयी हैं। यूरोप में 'पिल्में' की कहानियों के नाम से चलती हैं। 'कलील वा दमना' भी इन्हीं कहानियों का संग्रह है। बेनफी ने तुलना करके यह सिद्ध किया है कि 'कथासरित्सागर' में कहानियों का पश्चन तन्त्र की अपेचा अधिक प्राचीन रूप मिलता है। इस खरड की अधिकाँश कहानियाँ ऐसी ही है, ये विविध देशों में अनेक रूपों में अधिकाँश कहानियाँ ऐसी ही है, ये विविध देशों में अनेक रूपों में फल गयी हैं। ये कलील वा दसना, पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, अनवारी सोहिली, तूर्तानामा, बहार-दानिश में संग्रहित हैं; इसी खरड में 'बन्दर' आर शिशुमार (मकर) को कहानी है। बज की लोक कहानी 'बन्दर' आर शिशुमार (मलता है। इसो खरड में प्रसिद्ध ठग घटकपैर में भा इसका रूपानार मिलता है। इसो खरड में प्रसिद्ध ठग घटकपैर को कहानी है, जिसके तन्तुओं से बनी ठग-शिरामिणियों की कई कहानियां बज में मिलती हैं।

ग्यारहवें खण्ड में बेला की कहानी है। बेला का विवाह एक ब्यापारी के पुत्र से हुआ है। उनको अनेकों आपत्तियाँ भेलनी पड़ती है। प्रेमगाथा को एक आराम्भक रूपरेखा इसमें है। समुद्र में जहाज इसने से ये बिछुड़ते हैं और पुन: मिलते हैं।

बारहवें खरड में ऐसी कई कहानियाँ श्रायी हैं जिनमें मनुष्यों को जादूगरानया न पशु दना लिया है। इस खरड का प्रधान कथान्त्र श्राम्या क कुमार मृगांकदत्त का उंज्ञियनी को राजकुमारी से सूत्र श्राम्या क कुमार मृगांकदत्त का उंज्ञियनी को राजकुमारी से कर उज्ञायिनी को चल पड़ता है। मार्ग में एक तपस्वी एक नाग से वह तलवार मंत्र बल से प्राप्त कर लेना चाहता है जिसे पाने से वह तलवार मंत्र बल से प्राप्त कर लेना चाहता है जिसे पाने से वह तलवार शांक्तयाँ मिल जाती हैं। वह उन युवकों की सहायता परामानवीय शांक्तयाँ मिल जाती हैं। वह उन युवकों की सहायता चहता है। तपस्वी लिद्धि के समय भ्रमित हो जाता है, नाग उसकी नष्ट कर देता है और इन युवकों को शांप देता है कि ये बिछुड़ जायंगे। यह कर देता है और इन युवकों को शांप देता है कि ये बिछुड़ जायंगे। यह कर देता है और इन युवकों को शांप देता है कि ये बिछुड़ जायंगे। यह कर देता है श्रीर इन युवकों के दशकुमार चरित्र में है। इसी खरड में है। यहो संविधान दर्खों के दशकुमार चरित्र में है। इसी खरड में

बनलोक साहित्य का अध्ययन ]

वे प्रसिद्ध कह्दनियाँ भी श्राती हैं जो 'वैताल पचीसी' का विषय है जो हिन्दी में भी रूपान्तरित हुई हैं।

तेरहवें खरड में दो ब्राह्मण युवकों के पराक्रम का वर्णन है। इन्होंने गुप्तरूप से एक राजकुमारी और उसकी सखी से विवाह किया है। चौदहवें खरड में नरवाहनदत्त एक और विद्याधरी से विवाह करता है। पन्द्रहर्वे में वह विद्याधरों का सम्राट बनता है। सोलहर्वे खरड में वत्स के स्वर्गारोहरा का वृत्त है। वत्स अपने साले गोपालक को राज्य दे जाता है। गोपालक अपने छोटे भाई पालक को राज्य दे जाता है। पालक एक चाँडाली के प्रेमपाश में फँस जाता है। उससे विवाह तभी हो सकता है जब उस चांडाल के घर ब्राह्मण मोजन करें। शिव के कहने से ब्राह्मण उस चाँडाल के यहाँ भोजन करते हैं। वह चांडाल विद्याधर था. और ब्राह्मणों के भोजन कराने पर ही वह शाप से मक्त हो सकता था। सत्रहवें श्रीर अठारहवें खण्ड में वे कहानियाँ हैं जो नरवाहनदत्त अपने मामा गोपालक को काश्यप-त्राश्रम में सुनाता है। सत्रहवें का मुख्य विषय मुक्ताफलकेतु नामक विद्याधर और पद्मावती नाम की गन्धर्व क्रमारी की प्रेम कथा है। अठारहवें में उज्जयिनी के राजा महेन्द्रादित्य के प्रत्र विक्रमादित्य या विक्रमशील सम्बधी कहातियाँ विशेष हैं। अ

कथा सिरत्सागर की इस संचिति से इस सागर के रहों का यथार्थ मृल्य नहीं आँका जा सकता। यह लोक-कहानियों का संग्रह है इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें भारतीय कहानी के सभी तन्तु-सूत्र हमें मिल जाते हैं। बहुत सी प्रचलित कहानियों की कथासिरत्सागर से तुलना करने पर कभी कभी तो ऐसा विदित होता है कि लोक-कहानी जो अब हमने संग्रह की हैं, वह कथा सिरत्सागर के समय भी प्रचलित होंगी, और कथा सिरत्सागर-कार ने उसे अपने कथा प्रवन्ध में स्थान देने के लिए कुछ हेरफेर किया है; और यह भी प्रकट होता है कि वह

<sup>%</sup> कथा सरित्सागर की यह संचिति ऐच-ऐच विल्सन के 'हिन्दू फिक्सन' नाम के निबंध के आधार पर दो गयी है। उसमें प्रस्तुत तेखक ने स्वयं टाँनी के कथा सित्सागर के आधार पर आवश्यक संशोधन कर दिया है।

हेरफेर भी कोई विशेष अच्छा नहीं हुआ। 'यारु होइ⁄तो ऐसौ होइ' कहानी का जो उल्लेख हमने ऊपर किया है वह एक उदाहरण है। 'यारु होइ तौ ऐसौं होइ' का कथानक बहुत पुराना है, अन्यत्र वहीं कथानक स्वतंत्र रूप से मिलता है, सागर वाला नहीं मिलता।

कथासिरत्सागर की भाँति के भारतीय साहित्य में अनेकों प्रनथ मिलते हैं और इनमें से अधिकांश में धार्मिक उद्देश्य निहित हैं। कथा-सिरत्सागर भी साम्प्रदायिक भावना से मुक्त नहीं है। शैव और शाक्त भावनाओं का इसमें प्राधान्य है। शिव और देवी की पूजा और बिल इनके दिये वरदान तथा विद्याधरत्व प्राप्त करना ये सभी साम्प्रदायिक दृष्टि की पुष्टि करते हैं। ऐसी ही विलक्षण दिव्यतापूर्ण कहानियाँ जैनियों के साहित्य में मिलती हैं। कथासिरत्सागर के विद्याधर-विद्याधिरयाँ आदि शिव-परिकर की हैं, जिन परिकर की नहीं।

बौद्ध-साहित्य में 'जातक' कहानियों का संग्रह मिलता है। जातक कहानियाँ भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की कथायें हैं। इन कहानियों में राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार, श्रमिक, पशु-गन्नी सभी त्रा जाते हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही ये कहानियाँ विविध अवसरों पर अपने अनुयायियों को सुनाई हैं। बहुधा ये कहानियाँ भी किसी प्रच्छा के समाधान के रूप में दृष्टान्त की भाँति हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध ने निजत्व के भाव से अभिमण्डित कर अनुयायियों को सुनाया है। इन सभी कहानियों में नीति का उपदेश प्रधान है। इनके अध्ययन से विदित होता है कि अधिकांश कहानियाँ ऐसी हैं जो भगवान बुद्ध के समय में सर्वसाधारण में प्रचलित थीं। अ उन्हें हो सुनाते हुए, उपदेश

<sup>\*</sup> १—एनसाइक्लोपीडिया आब रिलीजन एएड ऐथिक्स— • वाँ सगड, पृ० ४६१ में स्पष्ट लिखा गया है कि बौदों ने 'कमी-कभी तो शुद्ध अवदान बनाये भी है, किन्तु बहुचा उन्होंने कोई तंत्राख्यान, परियों की कहानियाँ अथवा रोचक चुटकले ही लिये हैं; उन्होंने इन्हें धार्मिक प्रचार को दृष्टि से संशोधन पूर्वक अपने अजुकूल बना डाखा है । पुनर्जन्म और कर्म के सम्बन्ध में वोधिसस्य का सिद्धान्त एक उत्तम धावन इनके हाथ में बा, जिससे वे किसी मी लोक-कहानी अथवा साहि-स्यिक कहानी को बौद्ध अवदान में कपान्तरित कर सकते थे।

२--वृहत कथाकीश की मूमिका पृष्ठ १६ में डा॰ आदिनाय नेमीनाय

#### त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

की उनके द्वारा पृष्टि करायी और अन्त में जिस पात्र को उपदेश का यथार्थ माध्यम बनाया गया है, उसी को भगवान बुद्ध ने पूर्वजन्म में अपना ही अवतार बना दिया। इन जातकों में कुछ विद्वानों की सम्मित में तो रामायण से भी प्राचीन कहानियाँ मिलती हैं। उदाहरणार्थ दशरथ-जातक को कहानी रामायण से पूर्व की वस्तु है। इन कहानियों का वातावरण साधारण, स्वाभाविक और मानवीय है। पशु-पित्तयों का उल्लेख हुआ है, उनसे सम्बन्धित कहानियाँ हैं पर उनमें प्रायः आकाशीय, वायवी, अलोकिक और दिन्य भाव नहीं मिलता। पंचतन्त्राख्यान की जैसी शैली है, पर न उसकी सी जटिलता है, न उलकत है। यथासम्भव सुबोध और सरल किन्तु प्रभावोत्पादक ढंग में कहानी कह दी गयी है। चुटकलों, कहानियों, दृष्टान्तों का अवण करने वाले व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

विनय पिटक से श्रारम्भ करें तो इस प्रनथ में खर्डकों में जिन नियमों और विधियों का विधान प्रस्तुत किया गया है, उनके साथ उनसे पहले उनकी भूमिकास्वरूप जो वर्णन दिया गया है वह कहानी के समकृत है। छुल्लवग्ग में कितने ही प्रशंसनीय घटनाचक हैं। इनमें बौद्धधर्म में मत-परिवर्तन द्वारा सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विवरण, कुछ स्वयं भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। सारिपुत्त, मोग्गल्लान, महापजापित, उपालि, जीवक श्रादि की कहा-नियाँ इसी में हैं। सुत्तपिटक के दीधनिकाय और माजिममनिकाय में बुद्धजीवन सम्बन्धी कितनी ही स्फुट कहानियाँ हैं। 'पयासीसुत्त' एक संवादात्मक श्राख्यान माना जा सकता है; और कितनी ही गाथायें

उपाध्ये भी यही मत प्रकट करते हैं: 'सम आत दो स्टोरीज दैट केम दू बी पुर इन्द्र दी जातक फार्म श्रीर आलरेडी फाउएड इन दी सुत्तस ऐज सिम्पिल टेल्स, इफ दे आर स्ट्रिप्ड आत दी पर्सनीतिटी आत बोश्विसत एएड स्पेशल सुविस्ट आउट लु ६ एएड टर्मिनालाजी, बी फाउएड दैट दियर कन्टेश्टस इन्क्लूड फेबिस्ट फेयरी टेल्स्ड अनेकडोटस, रोमािएटक एएड ऐडवंचरस टेल्स, मोरल स्टोरीज ऐएड सेइंग्स एएड लीजेएडस। दीज हैव बीन ड्रान फॉम दी कामन स्टाक आत इंडियन फोकबोर निच द युटिलाइजड बाई डिफारेसट रिलीजस स्क्लस इन दियर आनेव।

तथा अबदान हैं, जो किसी धार्मिक सिद्धान्त अथवा नीति की अभिव्यक्त करती हैं। छत्र श्रीर अस्सलायन आदि की कथाओं में तथ्य
श्रीर सत्य का भी कुछ आधार मिलता है। श्रंगुलिमाल डाकू अपनी
वृत्ति छोड़कर भिचु बना और अर्हत पद शाप्त कर सका; महादेव ने
जैसे ही अपने बाल सफेद होते देखे संघ में सिम्मिलित हो गया।
रथपाल ने संसार का त्याग किया और सांसारिक सुखों और
श्राकांचाओं को संयमित रखा—ये सुन्दर कथायें भी इसमें हैं। कर्मसिद्धान्त को सिद्ध करने वाली कहानियों का संग्रह विमानवत्थु और
पेटवत्थु में मिलता है। दूसरे लोक में सुख अथवा दुख का कारण
इसी जन्म के सदसद कर्म होते हैं। थर-गाथा और थेरीगाथा में
शान्ति की आकांचा रखने वाले भिचू और भिद्धणियों की आत्माओं
की आध्यात्मिक स्वीकारोंकियाँ हैं।

उपरोक्त साहित्य के श्रांतिरक बौद्ध साहित्य में श्रवदान (श्रापदान) भी हैं। ये पावन-चरित्र पुरुषों और स्त्रियां की कहानियाँ हैं; इनमें भी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है। श्रवदान में भो जातक की भाँति भूत और वर्तमान दोनों ही जन्म की कथायें रहती हैं, पर श्रवदान जातक से इस बात में भिन्न है कि जातक में तो केवल बुद्ध के जीवन की ही कहानियाँ रहती हैं। पर श्रवदानों में बहुधा किसी श्रव्हंत की कथा रहती है। सन्तों और भिन्न श्रों की कहानियाँ भी इसमें मिल जाती हैं। ये उत्तम पुरुष में कही गयी हैं। इनमें से बहुत सी कहानियाँ का श्राधार ऐतिहासिक है। इनमें सारिपुत्त, श्रानन्द, राहुल, खेमा, गोतमी की श्रात्मकथायें हैं। ये बौद्धसंघ के स्तम्भ माने जाते हैं। यही नहीं, बुद्धधोष तथा धर्मपाल जैसे भाष्यकारों ने भाष्यों में एकानेक कहानियों का उत्लोख उदाहरण और दृष्टान्त के रूप में दिया है।

जैन-साहित्य में तो बौद्ध-साहित्य से भी अधिक कहानियों का भएडार मिलता है। ये कहानियाँ कुछ तो धर्म के सिद्धान्त अन्थों में आयी हैं, ये बहुधा तीर्थक्करों तथा उनके अमण अनुयायियों तथा शलाका पुरुषों की जीवन-काँकियों के रूप में जहाँ तहाँ मिल जाती हैं। कहीं-कहीं इन अन्थों में किसी कथा का संकेत मात्र मिलता है।

श्राचारांग श्रौर कल्पसूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेमीनाथ और पार्श्वनाथ के सम्बन्ध में भी इनमें कुछ वृत्त मिल जाते हैं। 'नाया धम्म कहात्रां' में अनेकों दृष्टान्तस्वरूप रूपक कहानियाँ (पैरेवल) भी हैं। एक उदाहरण द्वारा इन रूपक कहानियों की रूप-रेंखा समभी जा सकती है: एक सरोवर है, यह कमलों से परिपूर्ण है। इसके मध्य में एक विशाल कमल है। चार दिशाओं से चार मनुष्य आते हैं, वे उस विशाल कमल को चुन लेना चाहते हैं। अपने प्रयत्न में वे सफल नहीं होते। एक भिन्नु सरोवर तट पर कुछ शब्दोचार करके ही उस विशाल कमल को प्राप्त कर लेता है। यह 'सूयगद्म' की रूपक-कहानी है। इसका अर्थ है कि जैन-साधु ही राजा का साम्निध्य सरलता से पा सकता है; अध्य नहीं। विशाल कमल राजा का प्रतीक है। उत्तराध्ययन में भी ऐसी ही कहानियाँ मिल जातीहैं। इन प्रन्थों में कृष्ण, ब्रह्मदत्त, श्रेणिक आदि विख्यात कथा-चक्रों के नायक महापुरुषों से सम्बन्धित अवदान भी है। सूयागदम् में शिशु-. पाल, द्वीपायन, पाराशर आदि का भी उल्लेख है, 'उवासगदसाओं' में दस शावकों की कथायें हैं। अन्तर्गद दशात्रों में उन स्त्री-पुरुषों के विवरण हैं जिन्होंने तीर्थं दूरों के अनुयायी बन कर संसार त्यागा और मुक्ति प्राप्त की। अर्गुत्त ऐव-वाइय दसाओं में तपस्या और उपवासों से स्वर्ग प्राप्ति की कहानियाँ हैं। 'निरयावलियात्रो श्रेणिय' (श्रेणिक) के पुत्र 'कुणीय' (कुणीक) की कहानी विस्तार-पूर्वक दी गयी है, कथिवा और पुफ्फिया में क्रमशः महावीर और पार्श्व द्वारा धर्म में दीचित जिन व्यक्तियों में विविध वर्गों को प्राप्त किया उनका वृत्त है। विवागसूयम् में पाप और पुरुष के फलों को दिखाने की चेष्टा की गयी है : इसके पहले भाग में वाप तथा कुकृत्यों के फल का निदर्शन कराने वाली दस कहानियाँ हैं, दूसरे भाग में एक ही कहानी विस्तारपूर्वक दी गयी है, जितमें पुण्य का फल दिखाया गया है। पैंए एों में भी साधु पुरुषां और श्रमणों की कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों का मूल उद्देश्य यह है कि इन महापुरुषों के शरीर को किसी ने जलाया, किसी ने दुकड़े-दुकड़े किया फिर भी ये दृढ़ रहे, कीड़े-मकोड़ों ने शरीर छलनी कर दिया, फिर भी इन्होंने उस कष्ट को अनुभव नहीं किया।

धर्म के दस सिद्धान्त-प्रन्थों पर 'निज्जुत्तियाँ' हैं कुछ स्वतंत्र भी हैं, जैसे पिंड, श्रोध श्रीर श्राराधना निज्जुत्तियाँ (नियुक्तियाँ) ये नियुक्तियाँ सिद्धान्त-प्रन्थों पर लिसे माध्य माने जा सकते हैं। सिद्धान्त-प्रन्थों में जिन कथानकों का नामोल्लेख हुआ है, उनका विस्तारपूर्वक विवरण इन नियुक्तियों में मिल जाता है। माय ही इनमें अन्य कथानक भी आये हैं, और कुछ कथानकों का नामोल्लेख मात्र है। फलतः इनकी व्याख्या के लिए बाद में चूर्णियाँ, भाष्य और टीकायें लिखी गयीं। इनमें उन कथानकों को आवश्यक विस्तार से देकर उसके मर्म को स्पष्ट किया गया है।

इस प्राचीन साहित्य से बीज लेकर बाद में जिनसेन, गुज्यसद्र, हेमचन्द्र आदि ने संस्कृत में, शीलाचार्य, भद्रेक्टर आदि ने आकृत में, पुष्पदन्त, ने अपभ्रंश में, चासुंडराय ने कन्नड़ में बड़ी-बड़ी कहानियाँ खड़ी करती हैं। इनके ये प्रन्थ 'पुराण' कहे जा सकते हैं।

ग्रहीं पडम-चरिश्रक्ष या 'पद्मचरित्र' × और वसुदेवहिंडि के भी उल्लेख कर देना श्रावरयक है। पहले का सम्बन्ध रामचरित्र से हैं। दूसरे का कृष्ण से। रामचरित्र के जैन-साहित्य में दो रूप मिलने हैं। वे दो प्रकार की प्रचलित लोक-कहानियों के श्राधार पर वने हैं। वसुदेवहिंडि तो 'बृहत्कथा' के समकच्च है। कृष्ण-चरित्र के सूत्र के श्राधार पर अनेकों कहानियाँ पिरोई हुई हैं। इन कहानियों में विद्या-धरों और उनके चमत्कारों का समावेश हो जाने से ये श्रत्कत्त रोचक हो गयी हैं। जिनसेन का हरिवंशपुराण संस्कृत में तथा धवल का श्रपश्रंश में वासुदेवहिंडि के समकच्च हैं। इस प्रकार के वे श्रत्कत हो जाने से वासुदेवहिंडि के समकच्च हैं। इस प्रकार के वे श्रत्कत हो जाने से वासुदेवहिंडि के समकच्च हैं। इस प्रकार के वे श्रत्कत हो जाने से वासुदेवहिंडि के समकच्च हैं। इस प्रकार के वे श्रत्कत हो जाने से वासुदेवहिंडि के समकच्च हैं। इस प्रकार के वे श्रत्कत हो जाने से वासुदेवहिंडि के समकच्च हैं। इस प्रकार के वे श्रत्कत हो वर्णन है। साथ ही ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनमें गृहस्थों और साधारण पुरुषों की कहानियाँ दी गयी हैं—ये कथा, श्राख्यान और चरित्र संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में ही नहीं हिन्दी मूं भी उपलब्ध हैं।

<sup>\*</sup>बेखक विमल

<sup>🗙</sup> लेखक रविसेत

<sup>+</sup> संघदास

एक वर्ग ऐसे अन्थों का है जिनमें धार्मिक कहानियाँ रोमांटिक रूप में प्रस्तुते की पयी हैं, तरंगवती, समराइचकहा, उपसितिअब प्रपंच कथा ऐसे ही प्रनथ हैं। इसी वर्ग में वे कल्पित कहानियाँ भी हैं जिनके द्वारा अन्य धर्मों के सिद्धान्तों और गाथाश्रों पर आक्रमण किया गया है। 'हरिभद्र का 'धूर्ताल्यान'; हरिषेण का 'धर्म-परोज्ञा' ऐसे ही हैं।

परिशिष्ट-पर्वन, प्रभावकचरित, प्रबन्ध चिन्तामणि प्रादि प्रन्थों में अद्ध-ऐतिहासिक धर्मनुयायियों की कहानियाँ दी गयी हैं। राजा, महाराजा, प्रसिद्ध सन्त, तेलक, सेट-साहूकार आदि इन कहानियों के प्रधान विषय बने हैं।

कथा कोशों का एक विशाल समूह जैन लेखकों ने रच डाला है। इन कोषों का अभिप्राय विविध अवसरों के योग्य सुन्दर-सुन्दर उपयुक्त कथात्रां का संग्रह कर देना है। जिससे धर्म प्रचारक को सिद्धान्त-पुष्टि और प्रभावोत्पादन के लिए अच्छी सामग्री मिल जाय। ऐसे ही संग्रह बत-कथाओं के भी हैं, ऐसे सोलह कोषों का परिचय-डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम० ए०, डी० लिट् ने 'बृहत कथा-कोश' को मूजिका में दिया है। ‡

हिन्दी का वस्तुतः जैनियों की इस कथा-परंपरा से ही सीधा सम्बन्ध उसके आरम्भ-काल में था। हिन्दी में लिखित साहित्य में लोक-कथा और लोक-वार्ता सम्बन्धी जो अंथ खोज में मिले हैं। अब यहाँ उनका संचित्र परिचय दे देना उचित प्रतित होता है। इससे वेदों से लेकर हिन्दी के समय तक के लोक-साहित्य के रूप का पूर्ण किन्तु संचित्र विकास सममा जा सकेगा।

# अ अ हिन्दी में लोकवाची-कहानी

श्रभी इस साहित्य के उत भाग पर विचार नहीं करेंगे जो बहुत उचकोटि का है, श्रीर श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यहाँ हम यह देखेंगे

<sup>्</sup>रैजेन साहित्य का वह विवर्गा यहाँ हा० आ० ने० उपाध्ये की भूमिका के आधार पर ही दिया गया है।

कि क्या हिन्दी की खोज में कोई ऐसी सामग्री मिली है जिसरें लोक-वार्ता की परम्परा मिलती हो। श्रौर जब हम हस्तलिखित शंथों की शोध के पन्ने पलटते हैं तो हमें आश्चर्य में पड़ जाना पड़ता है। श्रनेकों पुस्तकें हैं जो इस लोकवार्ता को प्रकट करती हैं। यहाँ हम संज्ञेप में सभी का लेखा-जोखा दिए देते हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से हम उन पुस्तकों को साधारणतः सात विभागों में बाँट देते हैं। एक है लोक-कहानी का। इस वर्ग में वे पुस्तकें आवेंगी जो लोक-प्रचलित कहानियों को कहानियों के लिए ही रखती हैं। दूसरा है धर्म-सहा न्यकथा - इस वर्ग में ऐसी कहानियाँ आती हैं जो या तो (अ) किसो त्रत से विनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। जब तक यह कहानी न सुन ली जाय वत पूर्ण नहीं होता। जैसे गरोश नौथ की कथा या (आ) ऐसी कथायें जो किसी बत के महात्म्य को प्रकट करती हैं। (इ) या ऐसो कथायें जो साधारखतः ऊपर के प्रकार में नहीं पर जिनका धार्मिक महत्व हो, उनसे कोई पुण्य लाम हो। तीसरे वर्ग में वे कथार्ये ऋार्येगी जो 'श्रवदान' अथवा ( Legends ) कही जाती हैं। चौथे वर्ग में वीर-गाथायें अथवा ( Ballads ) हैं। पाँचवें में साधु-कथा है ( Hageological )। छठे में पौराणिक कथायें ( Mythological) है। सातवाँ वर्ग उन पुस्तकों का होगा जिनमें विविध लौकिक संस्कारों का उल्लेख पाया जाय। एक अछवाँ वर्ग 'विविध' का हो देखिये पृष्ठ [ ४२४ ] पर सकता है।

कहानियों में सिंहासन बत्तीसी, वैताल पश्चीसी, माधवानल, कासकंदला, कथा चारदरवेश, हितोपदेश, माधव-विनोद, शुकवहत्तरी प्रसिद्ध कहानियों से सम्बन्ध रखते हैं। माधव-विनोद में मालती-माधव की कहानी है। मूल ढोला तथा सेंटा का ढोला-ढोला मारू की कहानी से सम्बन्धित है। मूल ढोला-ढोला की तर्ज में नहीं है। इसके लेखक नवलसिंह ने ढोला की शैली से मिलती-जुलतो शैली के साहित्यिक छन्द को अपनाया है। उसने लिखा है:—

"आनक दुंदिभ सुतुकों सुमिरि हियै धरि ध्यान । कहौ मूल ढोला रुचिर हित ढोला रुचियान ॥ ढोला गार्वे जोग छन्द रोला तजवीजो ।

चारसौ तेईस

ढोला ही सो मपट लटक गावत में क्रीजो ॥ चौथी तुक कौ अन्त अर्थ दुहराकें गावो । तापे अझझर चारि अर्थ के मिलवत आवो । रे पे स्वर विश्राम ठहर कर राषत जाई । ढोला कैसो षीन प्रगट जह रीति जगाई ॥ षंमाइच षंजरी ताल तबला बजवानो । निज रुचि को चार्त्ज करव औरह को जानो ॥

रोला की सहायता से ढोला का दृश्य उपस्थित करने की लालसा किया में है। ढोले को उसने साहित्यिक रूप देने का उद्योग किया है। इससे ढोले की व्यापक प्रियता भी विदित होती है। इन ढोलों में ढोला-मारू ही की कहानी है। वर्त नान में ढोला के पिता नल को खौखा (कष्ट) का जो वर्णन बढ़ गया है, उनका, उल्लेख नहीं। सूल-ढोला से विदित होता है कि ढोला बढ़ाकर भी गाया जाता था! विक्रम-विलास, किस्सा, कथा-संप्रह, मनोहर कहानियाँ विविध कहां-नियों के संप्रह हैं। किसो किसी में तो १०० कहानियाँ तक हैं। इन सबका विस्तृत विवेचन यहाँ अनावश्यक है। कनकमंजरी अ की कहानी (रचना-काल १६२३ से १७७० के बीच) की संन्तित यह हैं।

रतनपुर में धनधीर शाह थे। कनक मंजरी उसकी स्त्री थी। शाह समुद्र यात्रा को गया तो एक तोता-मैना उसकी बहलाते थे। उसका हार स्नान करते समय एक कौद्या ले गया। इस हार को नेख कर एक राजकुमार उस पर त्रासक्त हो गया। अत्र त्रम्प दूती दू उने को भेजी। भिखारिणी बनी; दु:खिनी से भीख न जेना उसने ठहराया। पित-प्रवास का हाल पूछ लिया; दूसरे दिन पान-मिठाई बाँदी, कनक-

<sup>×</sup> लेखक—काशांशम, राजकुमार लच्माचन्द के लिए बनाई गड़ी :

<sup>\*</sup> हार को देखकर हार पहनने वाली पर आवक्त होने की घटना इन्ड्रं अब्दुत है। अन्यत्र एक कह नी में चील तो हार को धर्प समस्कर के वर्ध है। किन्तु उस हार से मोहित होने की बात नहीं हुई। खखटिकया की एक कहानी में पैर की जूती देखकर मोहित होने की बात मिलती है। बाकों को देखकर हो कई कहानियों के नाथक मोहित हुए हैं।

मंजरी से कहा कि ये चिन्ताहर की पूजक एक तपस्विनी का प्रसाद है। आर वहाँ जो चिंताहर की पूजा करता है, उसका उसके प्रिय से मिलन हो जाता है। कनकमंजरी चिंताहर की पूजा के लिए चली। मैना ने रोका, किन्तु उसने एक न सुरी। दूसरे दिन एक दूती तपस्विनी बनकर उसे पूजा को ले जाने लगी। उसी समय तोते ने महावर डाल दिया और कनकमंजरी को रजस्वला बताकर पाँच दिन ठहराया। पाँच दिन के बाद उसने कहा:

पीपा गये न द्वारिका, बदरी गए न कबीर। भजन भावना से मिले, तुलसी से रघुवीर॥

शौर घर में ही पूजा कराई। तोते ने एक दृष्टान्त देकर कुसं-गित और जल्दबाजी का परिणाम बताया। दूसरे दिन अनूप आई तो कनकमंजरी ने कहा 'चिन्ताहर घटमाही'। वह गई और एक नाव बनवा लाई। सारिका ने एक दृष्टान्त देकर उसे चढ़ने से रोका। राज-कुंमार ने सिंहलपुर को फौज ले जाने की डौंडी पिटवाई। अनूप ने उसे पित के पास जाने को तैयार किया। सारिका ने छींक दिया। साहूकार आया। हार दिखाकर राजकुमार ने कनक को कलंकित बत-लाना चाहा। तोता हार को लेकर उड़ आया। दूती के नाक कान कटे। प्रेमी मिल गये।

कृतक मंजरी कहानी में लोकवार्ता के अत्यन्त प्रचलित कई तत्व मिलते हैं। कौए द्वारा हार उड़ा ले जाना, हार को देख कर एक राजकुमार का मोहित होना—दूती का नियुक्त किया जाना, मैंना द्वारा बार-बार दूती के चक्र से बचाना, तोते का हार लेकर उड़ जाना जिससे राजकुमार उसके द्वारा कनक मंजरी को लाब्बित न कर सके। ये सब घटनायें इसी रूप में अथवा रूपान्तरित होकर शतशः कहा-नियों में मिलती हैं।

राजा चित्रमुकुट की कथा तो प्रायः इसी रूप में ब्रज में प्रचलित है, और अन्यत्र भी मिलती है। खोज में मिली पुस्तक की कथा का संनिप्त रूप यह है:—

राजा चित्रमुकुट के १०,००० रानी थीं, ६०० पुत्र थे। शिकार खेलते में रास्ता भूले। छाँह में बैठे, इतने में एक ह्याध ने एक हँस को फंदे में फँसाया। राजा ने बलात् उसे छुड़ा दिया। वह हंस राजा के साथ ही महल में आया। रानी मिलने श्राई। एक रामी ने पूछा - 'में तुम्हें कैसी लगती हूँ'। राजा ने कहा 'में तुम्हारा गुलाम हूँ'। इस पर हंस हँस पड़ा। राजा ने हँसने का कारण पूछा तो उसने कहा तुम ऐसी ही रानी के चेरे हो गये। इसी बात पर मैं हँसा। ऐसी के हाथ का तो पानी न पिये। हंस ने राजा से चन्द्रभान की बेटी चन्द्रकिरन का वर्णन किया। राजा ६०० पुत्रों सहित योगी बन कर उसकी खोज में निकला। समुद्र किनारे पहुँचे। अकेला राजा हंम पर चढ़ कर समुद्र पार अनूपनगर में पहुँचा। हंस के द्वारा चन्द्रकरन से भेंट की। विवाह हुआ। रानी के गर्भ रहा। हंस पर चढ़कर आ रहे थे कि एक टापू में लड़का हो गया। राजा सूतिकागृह की सामग्री लेने गये। सोंठ, घृत, अभि लेकर लौट रहे थे कि हंस के पंखों पर अपि और घी गिर गया, वह जल गया। उसी दिन उस नगर का राजा मर गया। मंत्रियों ने इसी राजा को गही दी। वहाँ चन्द्रकिरन टापू पर पत्तों के सहारे जीने लगी। एक व्यापारी जहाज पर आया। चन्द्रकिरन को अपने घर ले गया। रानी व्यभिचार को राजी न हुई। उसने उसे वेश्या के हाथ बेच दिया। लड़के को व्यापारी ने रख लिया। बालक बड़ा हुआ। वेश्या इसे धनिक जान उसे उसकी मां के पास ले गई। मां का दूध उतर आया। लड़के को उसने सब कथा सुना दी। लड़का व्यापारी को पकड़ राजा के पास ले गया। सब कथा सुनकर राजा ने अपने बेटे को छाती से लगाया। चन्द्रकिरन ने हंस का हाल पूछा। उसकी हड्डियाँ निकालीं; जल छिड़का और कहा यदि मैं निदीं हूँ तो जी उठ। वह जो उठा। चन्द्रमुकुट उसी मृत राजा के पुत्र को गही देकर वहाँ से चला। इस पार त्राकर राजा अपने ६०० बेटों से मिला।

इसमान की चित्रावली भी प्रसिद्ध है। उसे श्रीगरोशप्रसाद हिवेदी ने 'हिन्दी के कवि श्रीर काव्य' माग ३ में सम्मिलित कर लिया है।

यह सूफी क्वियों की 'प्रेम गाथात्रों' की कोटि की है। यद्यपि उसमान ने यह दावा किया है कि—

कथा एक मैं हिए उपाई। कहत मीठ श्री सुनत सुहाई॥ कहीं बनाय जैस मोहि सूका। जेहि जस सूक सो तैसे बूका॥

किन्तु इस चित्रावली की कहानी के प्रमुख-तत्व इघर-उधर लोकवार्तात्रों में बिखरे मिलते हैं। उन्हीं से लेकर यह चित्रावली उसमान ने 'उपाई' है।

सूफी प्रेम त्राख्यान काव्य के समकत्त ही मृगेन्द्र किव की प्रेम-पयोनिधि (रचना-काल सं० १६१२ ई०) है इसका संसिप्त वृक्त वहाँ दिया जाता है:—

जगतश्रभाकर नाम का एक राजकुमार था। इसने एक तोते से राजा सहपाल की कन्या का रूप वृत्तान्त सुना। वह उस पर मोहित हो गया। उसके दरबार में एक शिषकला नाम की स्त्री थी! उसी की सहायता से राजकुमार सफल मनोरथ हुआ। फिर सहपाल की कन्या का दुखित होना, मन्त्री-पुत्र का उसको घोस्रा देना, किसो योगी की सहायता से दुख छूटना, और फिर किसी पिशाच और यज्ञ के द्वारा क्लेश पाना आदि दुखद घटनाएँ हैं। फिर उसी तोते से मिलना और उसकी सहायता से अपनी प्रिया को प्राप्त करना। मन्त्री सुत का बध करना और राज्याभिषक्त हो सुख से राज्य करना।

इस कहानी में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। सूफी प्रेम आख्यान की परम्परा की चीएा-काव्य आवृत्ति मात्र है।

चन्द्रन और मलयागिरि रानी की कहानी अम्बा, आमिली, सरवर और नीर की कहानी के समकत्त है। सरवर और नीर ज्यों के स्यों इसमें हैं। यह भी प्रसिद्ध प्रचलित कहानी है।

चन्द्रन राजा और मिलयागिरी रानी का सौन्दर्य वर्णन, कुलदेवता का राजा चन्द्रन को भविष्य कष्ट से आगाह करना। राजा चन्द्रन का और रानी का अपने दोनों पुत्रों सिहत कनकपुर पहुँचाना, रानी का जङ्गल में लकड़ी चुनने जाना और एक सौदागर से भेंट होना, सौदागर का आसक्त होना और अपने

नौकरों द्वारा रानो को मँग।ना; सौदागर और रानो की बातचीत; सौदागर का जहाज चला देना; राजा चन्दन रानी मिलयागिरि सरवर और नीर का पृथक-पृथक कर देना, लड़कों का पालन-पोषण होना और अन्य राजा के यहाँ नौकर होना, सौदागर का उस स्थान पर पहुँचना, दोनों भाइयों का आपस में अपनी विपत्ति बर्णन करना। अन्त में सबका मिल जाना।

'रसरत्न' (रचना-काल १६१६ ई०) यथार्थ में लोकवार्ता अथवा कहानी की पुस्तक नहीं। यह रसों का वर्णन करने के लिए लिखी गयी है। रसों का वर्णन करते हुए 'कथा विषय वह माहात्स्य' वर्णन करते हुए सूरसेन और रस्भा की प्रेमकहानी लिखी गयी है। यह कहानी भी लोक-कहानियों के आधार पर है, इसमें सन्देह नहीं। यह इसकी संचिप्ति देखने से ही विदित हो जाता है।

'कथा विषय वह माहात्म्य वर्णन, वैरागढ़ के राजा सोमेश्वर का पुत्रार्थ काशी जाना और शिव-भक्ति करना—पुत्र उत्पत्ति, पंडितों का भविष्य कथन—चम्पावती नगरी और वहाँ के राजा का वर्णन, पुत्रार्थ देवी की उपासना—विजयपाल के यहाँ कन्या जन्म—कन्या का बालपन, यौवन वैस सन्धि वर्णन—सूरसेन और रम्भा में स्वप्न-द्वारा प्रेम उत्पन्न — आकाश वाणी, वैद्य उपचार—सखी का उन्माद—मदना सखी का संवाद—रम्भा का पुनः स्वप्न देखना—मदना सखी का कुमार को खोजने का प्रयत्न ।—सूरसेन का विरह । 'चित्रकार का वैरागढ़ पहुँचना तथा नगर वर्णन, कुँ अर से मिलाप करना—बम्भा का चित्र दर्शन-चित्रकार का प्रयान ।'

मृगावती का उल्लेख भी जायसी, उसमान जादि ने प्रसिद्ध कथा-प्रनथ के रूप में किया है। यह भी सूफी ढंग की प्रेम कहानी मानी जा सकती है।

इस प्रकार हमें अबतक की शोध में प्राप्त लोक कहानियों का संचिप्त परिचय हो जाता है। ये कहानियाँ, कहानियों की दृष्टि से ही लिखी-पढ़ी गयीं, इसमें कोई संदेह नहीं।

चारसौ उनतोस

'दूसरे प्रकार का लोक-वार्ता साहित्य जो प्रनथ-रूप में खोज
में मिंला है 'धर्म-महात्म्य-कथा' सम्बन्धी है। ये प्रनथ कई विभागों
के रखे जा सकते हैं – इनमें पहले तो ऐसे प्रनथ हैं जो धार्मिक-त्रत के
अनुष्ठान के प्रधान श्रंग हैं। उदाहरण के लिए 'गणेश जू की कथा'।
गणेश-चतुर्थी को गणेशजो की प्रसन्नतार्थ त्रत रखा जाता है। इस
त्रत का फल बिना कथा सुने नहीं होता। त्रंत-कथा तथा चन्द्रमा के
उदय पर जल चढ़ाना ये इस गणेश-चतुर्थी के धार्मिक अनुष्ठान के
प्रधान श्रंग हैं। ऐसी कथाएं दो संप्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली
मिली हैं। एक हिन्दुश्रों की दूसरी जैनों की। हिन्दुश्रों की कथायें कम
मिली हैं। वे ये हैं—

्र-श्री गऐश जू की कथा
्र-श्री सत्यनारायण की कथा
३-यम द्वितीया की कथा
४-पूर्णमासी और शुक्रकी वार्ता
४-शिव व्रत कथा
५-एकादशी महात्म्य
०-हरतालिका कथा

शेष निम्न प्रन्थ जैनियों के त्रतों से सम्बन्धित हैं।

्रश्—त्रनन्तदेव की कथा

✓ २—लघु त्रादित्यवार कथा

✓ ३—पंच कल्याग्यक त्रत

✓ ४—त्रादित्यवार कथा

✓ ४—निशिभोजन त्याग त्रत-कथा

✓ ६—शील कथा

✓ ७—शुत पंचमी कथा

✓ ६—त्राकाश पंचमी की कथा

८ श्राकाश पंचमी की कथा

१०—रित्रत कथा

चारसौ तीस

इनमें एक वर्ग ऐसे प्रन्थों का है जो 'माहात्म्य' से सम्बन्ध रखते हैं, अथवा किसी बत का महत्व और आवश्यकता बताते हैं। ये अनुष्ठान के अङ्ग नहीं विदित होते। इनमें ये प्रन्थ आ सकते हैं १ सूर्य महात्म्य, २ बत-कथा कोष,। इनमें से बत-कथा कोष जैन-प्रन्थ है। कुछ वे प्रन्थ हैं जो धर्म के प्रचार की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसमें किसी विशेष धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की गयी है। ऐसे प्रन्थ बहुधा जैन-धर्म की महत्ता के द्योतक हैं। संयुक्त की मुदी भाषा, वारांगकुमार चरित, नर्मद सुन्दरी, पद्मनाभि चरित्र में जैन धर्म का महत्व पतिपादित किया गया है। 'मोहमरद की कथा' जैसे प्रंथ में धर्म के मर्म की सूदम परीचा की कहानी दी गयी हैं। 'चएडी-चरित्र' भी धार्मिक महत्व की पुस्तक है। यह दुर्गापाठ का अनुवाद है।

एक बहुत बड़ी संख्या उन प्रंथों की है जो धार्मिक-अनुष्ठान अथवा उसके माहात्म्य से तो संबन्धित नहीं. पर जो धार्मिक दृष्टि से लिखे गये हैं। वे धर्म-प्रन्थों में गिने जा सकते हैं, और उनका स्वभाव पराणों से मिलता जुलता है। उनका विषय अँग्रेजी शब्द माइथालाजी से श्रमिव्यक्त किया जा सकता है। ये बन्थ या तो किसी पुराण के अथवा उसके किसी अंश के अनुवाद हैं, अथवा पुराणों से लिए किसी विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक लिखे गये हैं। इन सबके विषय उनके नामों से विदित हैं। इनमें से ऋदिपराण जैनियों का पराण है। महापद्मपुराण भी उन्हीं का है। धर्मसंपद की कथा में यधिष्टिर संवाद महाभारत से लिया हुआ है। जैसन कथा में जैमिनी अश्वमेध का विषय है। हरिश्चन्द की कथा कहीं कहीं त्रादित्यवार की कथा का श्रङ्ग मानी गयी है। नासकेत कठोपनिषद् के नचिकेता का हिन्दी में आवर्त्तन है। चण्डीचरित्र प्रसिद्ध दुर्गापाठ का अनुवाद है। नृसिंह चरित्र में नृसिंह त्रवतार का, बहुला-कथा में 'भविष्योत्तर पुराणान्तर्गत कांदुला व्याघ सम्वादे बहुला कथा का, सुदामाजी की वारहखड़ी में सुद्रामाचरित्र का, श्रवणाख्यान में श्रवणकुमार के चरित्र का. नुगोपाल्यान में राजानुग के चरित्र का. शिवसागर में नारद-चरित्र, देवी-देव-चरित्र, गङ्गाचरित्र, जालन्धर कथा, तुलसी चरित्र, सावित्री चरित्र त्रादि का. बीर-विलास में महाभारत के दोशा पर्व का.

चषा-चरित्र में .जषा-श्रानिशद्ध की कथा का, प्रयुत्र चरित्र में छुष्ण के पुत्र प्रयुत्र के चरित्र का, मुन्दरीचरित्र में राजा सुरथ श्रीर समाधि वैश्य के संबाद द्वारा देवीजी की उपासना के फल तथा देवी-चरित्र का वर्णन है। 'श्रादि पुराण' (रचना-काल रिष्ध ई०) में निन्न विषय है:

गंधिल नामक देश का राजा अतिबल-उसका पुत्र महाबल-पत्र को राज्य देकर स्वयं दीचा ले लेना । महाबल का प्रताप-स्वयं बुद्धि उसका मंत्री उसे विविधि कथा सुना कर धर्म की त्रीर ले जाता है। मंत्री का समेर पर जाना-ग्रादित्य गति और श्ररिश्चय नामक दो साधुश्रों का द्यागमन-मंत्री का अपने स्वामी का अदृष्ट पूछना-साधुओं के भव्य होने की इस भव से दसवें अब में होने की भविष्यवाणी-राजा जंबू द्वीप का प्रथम जिन हुआ — सिंहपुर नगर के श्री सेन राजा की सुन्दरी नाम्नी स्त्री से दो पुत्रों की जयवर्मा और श्रीवर्मा की उत्पत्ति-शीवर्मा को राज्य-प्राप्ति-जयवर्मा का बन जाकर सुनि होना-विद्याधर के वैभव की इच्छा करना - उसी समय सर्प द्वारा इसा जाना—उसका महाबल होकर उन्हीं भोगों का भोगना—उसका ललितांग देव होकर विषय भोग करते हुए धुनः योग की श्रोर दृष्टिपात करना-बालतांग की कान्ति का मन्द हो जाना-शोक-स्वर्गीय सज्जनों द्वारा शोक-विनाश-मित्र द्वारा उसका सोलहवें स्वर्ग में पहुँचना। उत्कल षेट नगर के राजा वजबाह की रानी वसन्धरा से इसका जन्म होना-स्वयंत्रभा देवांगना का भी इसी समय जन्म होना-राजा को रवप्न में अपनी पत्नी तथा उसके पति के पूर्व भव का वृत्तान्त जानना-उसकी पूत्री वज्जंघ का विवाह—उसकी वहिन अनुधरी का चकवर्ती के पुत्र अमित तेज से विवाह—वज्जंघ का विरक्त हो जाना— कटिवयों का शोक-इत्यादि-

यह महा प्रन्थ जैनियों का अदिपुराण है। इसके मूल लेखक सेनाचार्य हैं।

'महापदापुरण' रचना-काल १७६६ ई०) में जैनियों की दृष्टि से राम-चरित्र का वर्णन है। इसका संचित व्योरा इस प्रकार है:— मङ्गलाचरण आदि—वर्द्धमान स्वामी का वर्णन—द्वितीय अधिकार लोक-स्थिति—सूर्य चन्द्र वंश की उत्पत्ति—आदिनाथ का वर्णन—सगरपुत्रों की कथा—नरक स्वर्ग का वर्णन—रावणादि की पूर्ण जीवन कथा

तीसरा महाधिकार राम बनवास
चौथा महाधिकार—राम रावण युद्ध
पाँचवाँ महाधिकार—लवकुश का वृत्तान्त ।
छठवाँ महाधिकार—राम का निर्वाण-गमन

राम-चरित की जैनियों में बहुत मान्यता है, इसे सभी जानते हैं। हिन्दी की एक अत्यन्त पुरातन रामायण स्वयंभू की रामायण है, जिसके उद्धार करने का श्रेय महापंडित राहुल सांकृत्यायन को है। यह 'स्वयंभू रामायण' अनेकों स्थानों पर जैनियों के यहाँ मिलती हैं। यह यथार्थ में उनके पुराण का प्रधान विषय है। प्रह्लाद-चरित्र में हिरण्यंकश्यप तथा प्रह्लाद-चरित्र है। राम-पुराण रामचरित ही है। बहुला व्याव्यसंवाद और बहुला-कथा का एक ही विषय है। भविष्य पुराण से लिया गया है। सुखसागर-शुकसागर है। सुधन्वा कथा में व्यक्तंन और उसके पुत्र सुधन्वा के युद्ध का वर्णन है। सीता-चरित्र, हनुमान-चरित्र विख्यात हैं—पांडव यशेन्दुचन्द्रका में महाभारत की संदोप में सम्पूर्ण कथाएँ हैं। इसी प्रकार महादेव विवाह, उर्वशी तथा पुरन्दर माथा आदि पुराणों से लिए हुए विषयों पर कथायें हैं।

यहाँ तक हमने प्रन्ध रूप में मिलने वाले कथा-कहानी साहित्य की उन शाखाओं पर विचार किया है, जिनके प्रन्थ अधिक मात्रा में मिलते हैं। किन्तु इस प्रकार खोज में मिलने वाले प्रन्थों में 'सन्त-कथा' सम्बन्धी चार प्रन्थ हैं। इनमें किसी महात्मा के चरित्र का वर्णन होता है। कबीर, नामदेव, पीपा, यशोधर आदि के चरित्रों का इन प्रन्थों में वर्णन है। किन्तु ये जीवन-चरित्र नहीं कहे जा सकते। इनमें जीवन के ऐतिहासिक वृत्त की अपेक्षा, उनके सम्बन्ध में प्रचलित लोक-प्रवादों का विशेष समावेश होता है। उसके चमत्कारों का अद्भुत वर्णन इनमें होता है। ऐसे वर्णन लोक-वार्ता का ही अङ्ग

मानें जाते हैं। इसी प्रकार तीन प्रनथ ऐसे हैं जिनमें किसी वीर पुरुष के वीर-चरित्र का वर्णन किया गया है। ऐसे चरित्र जव लोक-वार्ता पद्धित में लिखे जाते हैं तो अवदान या लीजेंग्डस् कहलाते हैं। 'हरंदोल' बुन्देलखण्ड का प्रसिद्ध वर्चस्वी महापुरुष हुआ है। घर-घर उसकी पूजा होती है। 'पन्ना वीरमदे की बात' में पन्ना और विक्रमदेव का वर्णन है। इनसे भिन्न वे रासी हैं जिनमें लोक-वार्ता ने भो कुछ साहित्यिक धरातल प्राप्त कर लिया है, और वीर पुरुषों का घरित्र-वर्णन रस-परिपाक की दृष्टि से किया गया है। इनमेंगेयत्व भी हो सकता है। ऐसी रचनाएं वीरगाथायें कहलाती हैं। 'खान खशास की कथा' ऐसी ही रचना है।

रोरशाह और उसकी बेगम का वर्णन — रोरशाह का श्रपनी वेगम को पादने पर निकाल देना— बेगम गर्भवती— एक खिदमतगार के यहाँ रही—वहाँ खां खवास का जन्म— साधू से श्राशीर्वाद मिलना— रोरशाह का खां खवास को उहदेदार बनाना— बयाना की रानी की कथा जो कर नहीं देती थी — युद्ध में बादशाही सेना का हारना—श्रमत में सेना सहित खां खवास का जाना— भीषण युद्ध — रानी को घेर लेना— सेना का भागना— रानी का खाँ खवास को श्रपनी श्रोर मिला लेना। रोरशाह की मृत्यु — सलेमशाह को गद्दी— खां खवास की उसके विरुद्ध रहने को प्रतिज्ञा।

खवास की दान-वीरता का वर्णन—सलेमशाह के बुलाए हुए मंत्री पर बेगम का आसक्त हो जाना—मंत्री से अपनी इच्छा प्रकट करना—मंत्री का निषेध करना—बेगम की बादशाह से मंत्री के दुष्टाचरण की शिकायत—मरवाने की आझा—मंत्री का खां खबास की शरण में जाना—सलेमशाह की बयाने पर चढ़ाई—वादशाही सेना विचित्ति—बादशाह की हार—खां खबास को आदर से सेना में बुलाना—खां खबास को घेर लेना—बादशाह का उससे सिर माँगना—उसका दे देना—बादशाही सेन। की खुशी—बयाने वालों का दुख, खां खबास की स्त्री और पुत्र का मरना—सलेम को धिकारना।

कृष्णदत्त रासा (रचना काल १८४४ ई०) भी इमी कोटि की रचना है। उसका विषय-परिचय इस प्रकार है:—महमूद्त्रजो खाँ को नवाब ने शरवार देश इजारे में दिया—पाँडे गोड़ा के महमूद अली से मिल गये और रामदत्त पांडे भिनगा पर चढ़ा ले गये।

कृष्णद्त्तिसिंह के चचा उमराविसह का वर्णन—और दूसरे चाचाओं का वर्णन—पृथ्विसिंह के पुत्र चेत्रपालिसेंह और हरमक्तिंह का वर्णन तथा उमराविसिंह के पुत्र युवराजिसिंह का वर्णन—चेत्र-पालिसिंह के पुत्र अर्जुनिसिंह हुए — म्लेचां ने हमला किया सेना का वर्णन—युद्ध — महमूद्श्रली के साले का मारा जाना—सेना का भागना—पुनः युद्ध की तथ्यारी—७ दिन का युद्ध—बाग का युद्ध—नवाब का पुनः सेना भेजना—नाजिम के भाई के युद्ध का वर्णन—गर्गवांशियों की सहायता से युद्ध करना—भिनगा नरेश का भागना—गोंडा नरेश ने भिनगा राज को मेल करने के लिए पत्र लिखा—उस समय गोंडा में श्रमानिसिंह राजा थे—मेल होने पर फौजी सरदरों के साथ पहाड़ में शिकार खेलने चले गये फिर बद्श्रमली होने से इनवांब ने नाजिम को के दू कर दिया और कृष्णद्त्तिसंह को राजा बनाया।

कुछ ऐसे गंथ भी हैं जिनमें विविध संस्कारों से संम्यधित लोकचारों का वर्णन भी है। 'ठाकुरजी की घोड़ी' में विवाह के अवसर पर घोड़ी चढ़ने के समय के आचार का वर्णन और गोत हैं। 'राम कलेवा' में विवाह में कलेवे के अवसर पर होनेवाले आचारों का लल्लेख है। उदाहरणार्थः "राम व्याह में राम भरत लहमण राजुष्म आदि का कलेवा करने जाना—वहाँ लहमी, निधि सिद्धि सरहज से हास विलास के प्रश्नोत्तर।" यह राम के विवाह के प्रसंग से जोड़ दिया गया है। 'षट रहस्य' में भी राम-विवाह का आश्रय लेकर छः वैवाहिक आचारों का वर्णन है। इसका संनिप्त विषय-परिचय यह है:—राम का देवियों के पैर लगने के लिए सिखयों का कहना, बत्ती मिलाना, लहकौरि खिलाना, कलेवा करना, ज्यौनार, सिखयों और राम का संवाद, हास-विलास।

'बना' में 'बरना' दिये हुए है। वरना भी विवाह के लिए तथ्यार हुए 'बर' को कहते हैं। उसी पर रचनाएँ इस पुस्तक में हैं।

कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जैसे ब्रजभान की कथा, विसह कथा, अन्तरिया की कथा जिनका उल्लेख ऊपर के वर्गों में नहीं हुआ इनमें से अन्तरिया की कथा बुखार को दूर करने के तांत्रिक उपचार से सम्बन्ध रखने वाली कथा है।

यह अब तक खोज में प्राप्त लोक-वार्ता सम्बन्धी प्रंथों का साधारण विवरण है। अब उनमें से कुछ विशेष प्रंथों का कुछ विषय संबंधी संज्ञित परिचय यहाँ दे देना इसलिए आवश्यक है कि उससे कुछ उन बातों का पता चल सकेगा जो आज के लोक प्रचलित मौखिक वार्ता में भी जहाँ तहाँ मिलती हैं।

कहानियों में 'माधवानल कामकंदला' (रचना-काल ६६१ हिजरी) की कथा अत्यन्त प्रचलित है। इसकी जो प्रति मिली है वह १४८३ ई० की लिखी है। आलम किव की लिखी हुई है। माधव ब्राह्मण और कामकंदला वेश्या के प्रेम की गाथा है। यह वीर विक्रमादित्य की अनेकों कहानियों में से एक है। कहीं कहीं लोक में प्रचलित कहानियों में केवल विक्रमाजीत का तो नाम रह गया है, माधव तथा कामकंदला का नाम लुप्त हो गया है। इसका संज्ञिप्त इस प्रकार है:—

पुहपावती नगरी का एक गोपीचन्द राजा था। उसके दरबार में एक गुणवान ब्राह्मण माधवानल था। एक दिन वह स्नान कर तिलक लगा कर वीणा से कुछ गान करने लगा। नगर की सब स्त्रियाँ विमोहित हो गईं। एक स्त्री विशेष मोहित हुई। एक दिन वह अपने पित को भोजन करा रही थी। इतने में माधव गान करता हुआ उस मली में से आ निकला। स्त्री ने भोजन थाली की जगह धरती में परोस दिया। पित कै कारण पूछने पर उसने कहा कि मैं माधव के गान से मोहित हो गई हूँ। पित ने नगर के सब आदमियों को एकत्रित करके राजा से पुकार की कि या माधव को निकाल दो या हम नगर छोड़ देंगे। राजा ने माधव को निकाल दिया। दस दिन पीछे माधव कामवती नगरी में पहुँचा जहाँ कामकंदला नामक वेश्या रहती

[थी। राजा के दरवार में वह शृङ्गार करके पहुँची। माधव भी चला। माधव को द्वारपालों ने रोका; वह वहीं वैठ गया। दरबार में बारह मृदङ्ग बज रहे थे। एक मृदङ्गी का एक अग्रँठा न था। माधव ने इस मृदङ्गची के द्वारा तालभङ्ग होने की वात द्वारपाल के द्वारा राजा से कहलाई। परीचा करने पर राजा ने जाना कि उसके मोम का अगुँठा है। माधव की बुला कर राजा ने उसका सम्मान किया। वेश्या की कला से प्रसन्न हो माधव ने जो कुछ राजा से पाया था सव वेश्यां को दे दिया। राजा ने क्रुद्ध होकर उसे नगर से निकल जाने की आज्ञा देदी। वेश्या सोहित हो गई थी। वह उसे अपने घर लाई। दूसरे दिन भी वेश्या ने वह छिपाकर रखा। तीसरे दिन माधव बिदा हुआ। दोनों को दुख हुआ। वह विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में गया। राजा के शिवमन्दिर में एक दोहा लिख आया। राजा उस ब्राह्मण की खोज करने लगा। ज्ञानमती स्त्री ने उसे मन्दिर में पाया और राजा के पास ले गई। राजा ने उसका सम्मान किया श्रीर समसाया कि वेश्या की प्रीति स्थिर नहीं रहती, वह धन की शीति है। पर माधव न माना। विक्रम ने राजा कामसेन पर चढाई की। कामवती के पास डेरा डालकर राजा वेश्या की परीचार्थ गया श्रौर कहा कि माधव तेरे वियोग में मर गया। उसने भी प्राण त्याग दिये। जब माधव ने वेश्या के प्राण त्याग की बात सुनी तो उसने भी प्राण त्याग दिए। राजा भी इन दोनों प्रेमियों का वध कराकर जीवित नहीं रहना चाहता था। वह भी चिता धनाकर जल मरने को तैयार हुआ। राजा के अधीन कुछ बेताल थे। वे आये। पाताल से अमृत लाये और माधव को जिला दिया। विक्रमादित्य वैद्य बन अमृत लेकर गये और वेश्या को जिला दिया और उसे अपना परि-चय भी दिया। विक्रम ने श्रीपति त्तत्री को राज। कामसेन से वेश्या माँगने के लिए भेजा। कामसेन ने कहा युद्ध करके लेलो। चार पहर लड़ाई हुई। कामसेन हारा; सन्धि हुई और कामकन्दला विक्रमादित्य को दे दी। माधव को कामकन्दला दी और राजा अपने नगर में श्राया। राजा ने उसे श्रपना मन्त्री बनाया, जागीर दी। माधव सुखी रहने लगा।

(रचनाकाल सं० १६१३) की कहानी में कितने ही चमत्क रपूर्ण श्रंश हैं इस कहानी का श्राधार निश्चय ही लोक- चित्रावली वार्ता है। यह जायसी के पद्मावत तथा आजम की कामकन्दला की भाँति ही प्रेमगाथा है। 'चित्रदर्शन' से प्रेम उदय हुआ है। और उसके लिए अनेकां कष्ट उठाने पड़े हैं। उसका संज्ञित कथा-परिचय यह है:—

नैपाल का राजा धरनीधर पँवार कुल का चन्नी था। राजा के सन्तान न थी. तप के लिए वह जंगल जाने लगा। संत्रियों ने घर पर ही शिवाराधना की सलाह दी। शिव-पार्वती ने आकर परीकार्थ उससे सिर माँगा। राजा सिर देने को तैयार हुआ। शिव-पार्वती ने एक पुत्र होने का वरदान दिया जो योग साधेगा श्रोर किसी स्त्री से प्रेम भी करेगा। पुत्र हुआ, उसका नाम सुजानै रखा गया। वह गुर्ग-निधान था। एक वार शिकार खेलने में रास्ता भूल गया। हार कर एक पर्वत की मढ़ी में जा सोया वह एक देव का स्थान था। उसने इसकी रत्ता की। इसी समय देव का एक मित्र आया और उसने रूपनगर में चित्रावली की वर्षगाँठ का वर्णन किया। उससे भी चलने के लिए कहा। वे कुमार को भी साथ ले उड़े और उसे चित्रावली की चित्रसारी में सुलाकर स्वयं उत्तव देखने लगे। राजकुमार की आँखें खुलीं, चित्रावली का एक चित्र वहाँ देखा। राजकुमार ने अपना भी एक चित्र वनाकर उसके पास रख दिया और भो गया। सबेरे देव उठा कर उसे ले श्राए। जब वह जगा तो चित्रावली के प्रेम में विद्वल हो गया। सेवक लोग ढूँढ़कर उसे राज में ले गये पर वह विरह में बेसुध रहे। सुबुद्धि ब्राह्मण ने युक्ति से "सारा हाल जाना। ये दोनों उसी मढ़ी पर जाकर रहे। अनशन जारी कर दिया। चित्रावली भी चित्र देखकर मोहित हो गई। उसने अपने नपुंसक भृत्यों को उसे ढूँ ढ़ने भेजा। एक यहाँ भी आ पहुँचा। एक चुगल ने कुमारी या हीरा से चुगली कर दी। उसने उस चित्र को घो डाला। कुमारी ने उस कुटीचर को उसका सिर मुङ्बाकर निकलवा कुमर से मिला। उसके साथ कुमर रूपनगर पहुँचा शिव-मन्दिर में दोनों का साज्ञात् हो गया। इसी अवसर पर

कुटीचर ने उसे अपना शत्रु मान कर उसे अन्धा कर एक एक पर्वत की गुफा में डाल दिया। वहाँ एक अजगर उसे निगल गया किन्त उसको विरहाग्नि से व्याकुल हो उसे फिर उगल दिया। वन में घूमते हुए एक हाथी ने उसे पकड़ा। उस हाथी को एक सिंह ले उड़ा। हाथी ने भी इसे छोड़ दिया। समुद्र तट पर एक बनमानस मिला जो इसके रूप पर मोहित हो गया। जड़ी बूटी लगा कर नेत्र ठीक कर दिए। फिर घूमता हुआ सागरगढ़ में जा पहुँचा। वहाँ के राजा सागर की फुल गरों में यह विश्राम कर रहा था कि कौला आ गई। वह भी मोहित हो गई जोगी जिमाने के वहाने उसे बुलाया। भोजन में हार डाल कर उसे चोर साबित कर लिया और वन्दी बना दिया। एक राजा कौलावती की रूप-प्रशंसा सुन कर उसे लेने को चढ़ आया। सुजान ने उसे हटा दिया। श्रीर कीला से चित्रा-मिलन की प्रतिज्ञा करा ब्याह कर लिया इधर चित्रा ने फिर वही पहलेपाला योगी कुमार खोज में भेजा । सुजान कौला को लेकर गिरनार यात्रा को गया था। वह फिर उसे रूपनगर ले आया। उसे सीमा पर विठा कर कुसारी से कहने गया। इसी अवसर पर कथक ने, जो सागर का निवासी था, राजा को सोहिल राजा के युद्ध का गान सुनाया। सुन कर राजा को कन्या-विवाह की चिन्ता हुई। राजा ने चार चितेरे राज 9 त्रों के चित्र लाने को भेजे। रानी ने चित्रा को उदास देखकर उदाली का कारण पूछा। उउने तो वहाना किया किन्तु एक चेरी ने दूत भेजने का हाल सुना दिया। इसी समय वह दूत आरहा था। रानी ने उसे बीच ही में पकड़ लिया। इधर विलंब होने से राजकुमार चित्रा का नाम लेकर पागल-सा हो दौड़ने लगा। राजा ने हाल सना। राजा ने गुप्त रूप से उसे मारने के लिए एक हाथी छोड़ दिया। कुनार ने उसे मार डाला। तब राजा उसे मारने को चढ़े। इसी अवसर पर एक चितेरा सागर से कुंवर का चित्र लेकर पहुँचा। सोहिल के मरने का ममाचार कह कर चित्र दिखाया। चित्र इसी छुमार का था। राजा ने उससे अपनी चित्रा व्याह दी।

कौला ने एक हंस मिश्र को दूत बना कर भेजा। कुमार ने अपने पिता और कौला का स्मरण कर बिदा मांगी और सागर आकर

चारसः उनतालीस

कौला को भी बिदा कराया। जगन्नाथपुरी होते हुए अपने देश को गये। माता अंधी होगई थी। पुत्र के आगमन से उसके नेत्र खुल उठे। राजा ने पुत्र गद्दी पर बिठाकर भजन करना आरम्भ कर दिया। कुमार राज्य भोग करने लगा।

इस कहानी के विश्लेषण से हमें इसके कथा-विधान में निम्न तत्वों की संयोजना मिलती है:

१—देवी तत्व : श्र—शिव-पार्वती का श्राना, शिर की भेंट मांगना, वरदान देना।

आ—देवी की मढ़ी, सुजान को उड़ाकर रूपनगर में ले जाना, ले आना।

२—श्रद्भुत-विलच्चण-तत्व— श्र—सुजान को श्रजगर लीलता है, विरह की श्रग्नि से व्याकुल हो उगल देता है।

> आ - पुनः उसे हाथी पकड़ता है हाथी को सिंह ले उड़ता है। हाथी पर्वत पर छोड़ देता है। वन मानुस उसे वनौषधि से सफता कर देता है।

इ—पागल सुजान का हाथी को मारना। ई—अंघी माता का पुत्र आगमन से दृष्टि पाना।

३—चित्र-दर्शन द्वारा प्रेम—सुजान तथा चित्रावली में। ४—प्रत्यच्च-दर्शन से प्रेम— अ—बनमानस का, आ—कौला का।

४—मिलन और विवाह में विविध बाधाएँ — अ—कुटीचर द्वारा। आ—मा द्वारा।

> ई-पिता द्वारा, जो सुजान पर युद्ध करने चढ़े।

चारसौ चालीस

६—चित्र-द्वारा विवाह का मार्ग खुलना—युद्ध के लिए आकर राजा चित्र पाकर सुजान से चित्रा का विवाह करने को सन्नद्ध।

७—मुख्य-विवाह से पूर्व एक और विवाह—कौला से ।

द—तायक का अन्धा किया जाना, तथा पुनः एक प्रेम के माध्यम से औषधोपचार से पुनः दृष्टि पाना — अ—कुटीचर द्वारा अन्धा किया गया।

> आ-वनमानस ने प्रेस में पड़कर औषधोपचार से नेत्र अच्छे किये।

'राजाचन्द की बात' एक नया ग्रंथ श्रभी मिला है। उसमें एक छोटी सी कहानी भर है। यह ब्रजभारती के श्रंक ..... वर्ष .... में प्रकाशित हो चुकी है। श्रगरचन्द नाहटाजी ने ब्रजभारती के श्रंक ..... वर्ष .... में एक लेख द्वारा यह बताया है कि चंद की बात जैन-साहित्य में बहुत प्रचलित है।

इस कहानी में-

- (१) चन्द का शिकार में मार्ग भूलना त्रोर एक बुढ़िया के पास पहुँचना ऐसा तत्व है जो एकानेक कहानियों में मिलता है । बुढ़िया 'वह माता' है जो जूड़ी बाँधती है।
- (२) चन्द की माँ कामरू मन्त्र जानती है। पीपर उड़ता है, उन्हें गिरनेरी पहुँचाता है और लाता है। पीपल का वृच्च वातें भी करता है। मन्त्र से उड़ने की शक्ति के कितने दृष्टान्त मिलते हैं। यहाँ मन्त्र से वृच्च को उड़ाया गया है। यह उड़न खटोले, या उड़नी खड़ा-उत्रों, या काठ के घोड़े के समकच्च है।
- (३) वास्तिविक वर काना है, सुन्दरी कन्या परिमलाच्छ के लिए विवाह के अवसर पर सुन्दर वर दिया जाय। वास्तिविक वर के स्थान पर चन्द को वर बनाया गया।
- (४) सासु-बहू घर जाकर राजा चन्द पर जब विवाह के चिह्न देखती हैं तो भयभीत होती हैं। बहू राजा को तोता बनाकर पिंजड़े में रख लेती है। लीला तागा बाँच देती है।

#### चारसौ इकतालीस

## व्रजलाक साहित्य का श्रध्ययंन ]

- (४) परिमला वियोग में पागल, पवन-दूत बनाती है। सूत्रा बनकर आये चन्द से भी संदेश कहती है।
  - (६) परिमला ने लीला तागा तोड़ा। दोनों भिले।
- (७) सासु-बहू दोनों चील बनकर उड़ गयीं। परिमला बाज बन कर उन्हें दबा लायी। राजा चन्द ने एक तीर से दोनों को मार दिया।

पहली दृष्टि में यह कहानी मात्र कहानी प्रतीत होती है। कोई आध्यात्मिक रूपक नहीं लगती। किन्तु कुछ संकेत कहानी में ऐसे हैं जो उसे स्पष्ट ही रूपक सिद्ध करते हैं। फिर भी कहानी का लोक-कहानी की दृष्टि से भी कम मूल्य नहीं है। कई ऐसे तत्त्व इसमें विद्य-मान हैं जो लोक-यार्त्ता की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं।

धर्म श्रौर महात्म्य सम्बन्धी कुछ पुस्तकों का उल्लेख उपर किया जा चुका है। यहाँ कुछ श्रन्य को विवरण दिया जाता है:—

श्रादित्यवार की कथा की संचित्रि यह है:-

काशी में मितसागर नामक श्रेष्टी के होने का वर्णन तथा अपनी स्त्री सिहत उनकी शृद्धा जैन-धर्म में होता—आठ पुत्र होना।

एक मुनि का आगमन—सेठानों का उनसे आदित्य बत के विषय में पूछना—मुनि का आसाद में रिववार के दिन सत्य संयमयुक्त बत करने का विधान—नव वर्ष तक पालन करने का आदेश—
आदेश के ठीक पालन न हो सकने के कारण हानियाँ।

पुत्रों के विछोह से सेठानी का विकल होना। एक मुनि से उनके आने के विषय में पूछना—मुनि का सेठानी का ध्यान बत की आर आकर्षित करना—त्रत करना—पुत्रों को उन्नत अवस्था में प्राप्त करना—

इन व्रत कथाक्रों में प्रायः सभी में विशेष 'तिथि' अथवा 'वार' को व्रत रखने का महात्म्य वर्णन है। विवाह, पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राप्ति जैसे फल व्रत रखने से मिलते दिखाये गये हैं। व्रत में विध्न डालने वाले को कष्टों का सामना करना पड़ा है। व्रत रखने वाले के संकट

#### चारसौ बयालीस

दूर होते दीखते हैं। 'श्रत पंचमी' की कथा 🕸 में सेठ धनपति की कथा है। मुख्य उद्देश्य है श्रत पंचमी के बन से खोए हुये पुत्र का मिलना। सुरेन्द्र कीर्ति विरचित 'रविव्रत कथा' में उस मस्तसागर सेठ की कहानी है, जिसने अपनी स्त्री के रवित्रत लेने की निन्दा की, फलतः सब धन नष्ट होगया। पुनः लड्कों द्वारा ब्रत साधन करके पूर्व समृद्धि मिली। आकाश पंचसी + का ब्रत रखने से एक स्त्री लिंगभेद कर पुरुष रूप में जन्स ग्रहण करती है। निशिभोजन त्याग ब्रतकथा × में अत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी के एक तत्व का उपयोग है। पत्नी के निशिभोजन त्याग पर शैत्र पति रुष्ट होता है। वह सर्प लाकर पत्नी के गले में डालता है। वहाँ वह हार हो जाता है, पति के गले में वह सर्प बनकर उसे इस लेता है। पत्नी फिर उसे जिला लेती है। 'धर्म परीचा' = में जैन और ब्राह्मण धर्म का विवाद है, जिसमें ब्राह्मणों को परास्त हुआ दिखाया गया है। 'पुण्यार्णव कथा। तो पुरुयकथात्रों का छोटा कोश है। 'रुक्तांगद की कथा'! में एका-दशी बत का महात्म्य बताया गया है। बहु से लड़ाई हो जाने के कारण बुढिया को एकादशी का उपवास करना पड़ा था, इसी उपवास के प्रताप से उसके स्पर्श से उस मोहिनी का रुका हुआ रथ चल पड़ा था, जिस मोहिनी को इन्द्र ने छल करके रुक्माङ्गद् के राज्य में एकादशी बत बन्द कराने भेजा था। 'वन्दीमोचन कथा' अ-जैन है। काशी की वन्दी देवी की पूजा से पुत्र प्राप्ति का इसमें उल्लेख है। सुद्र्शन लिखित 'एकाद्शी महात्म्य'\* में प्रत्येक मास की पकादशी अन का फल बताने के लिए एक कथा दी हुई है। उदाहरणार्थ कुछ अंश को संचिप्ति यहाँ दी जाती है:

- क्षि लेखक ब्रह्मराथमन, रचना काल संवत् १६३३।
- + खेखक खुनाल कवि रचना काल संवत् १७८४।
- 🗙 लेखक भारमञ्जा
- = लेखक मनमोहनदास, रचना संवत् १७०५।
- † लेखक रामचन्द्र रचना सं० १७६२।
- 🔭 जोखक सूर्यशय कवि।
- \* रचना सं० १७७०।

अगहन शुक्ता एकादशी की उत्पत्ति, कृष्ण अर्जुन संवाद, देवासुर संवाम, विष्ता का गुफा में छिपना, स्त्री का गुफा से निकल कर राचस को मारना, वह एकादशी थी।

माघ कृष्णा एकादशी के ब्रत का नियम उसका इतिहास, एक ब्राह्मणी की नारायण द्वारा परीचा, भिचा माँगने पर मिट्टी डालना, उसको स्वर्ग होना, केवल मिट्टी का घर मिलना, नारायण का खाली मकान देने का कारण बताना, मुनि-नारियों का उसे ब्रतदान का फल प्रदान करना, उसके घर में सब कुछ हो जाना।

एकाद्शी व्रत का नियम इतिहास, पतित और अभिशाप गंधर्व और पुष्पवती अष्तरा का पिशाच पिशाची होना, एकाद्शी के अज्ञात व्रत से उनका उद्घार।

फागुन शुक्त पत्त की एकादशी का नियम सुरथ का एकादशी के प्रभाव से शत्रुत्रों का नाश।

चैत्र कृष्ण एकादशी—एक ऋषि की तपस्या देख कर और इन्द्रासन जाने के भय से इन्द्र का विष्त डालना। मुनि का स्त्री के साथ ४७ वर्ष निवास, ज्ञात होने पर स्त्री को मुनि का अभिशाप, एकादशी वत से दोनों का कल्मष दूर होना।

चैत्र शुक्त एकादशी — नागपुर के लितत नामक मिला पुरुष का श्रानी पत्नी लितता के एकादशी त्रत करने से फल पित देने से लितत का शाप मोचन।

वैशाख कृष्ण एकादशी — लखनपुर के राजा हरिसेन के एक चमार द्वारा एकादशी का फल प्राप्त करने पर एक गदहा बने हुए ब्राह्मण का उद्घार।

वैसाख शुक्त एकाद्शी—सेठ के पापी बेटे का एकाद्शी बत से उद्धार।

ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी - एक अप्सरा का विमान वेंगन के धुँए से नीचे गिरा, एक एकादशी को भूखी दासी के फज़ से ऊपर चढ़ा।

ज्येष्ठ शुक्त एकादशी—गन्धर्व जिन्द हुआ, एकादशो अत के महात्म्य सुनने से राजकुमार हुआ, एकादशी से उसका उद्घार।

#### चारसौ चवालीस

त्रासाढ़ कृष्ण एकादशी—एक कुष्टी ब्राह्मण का उद्घार। त्रासाढ़ शुक्त एकादशी—बलि की कथा, इस प्रकार सभी एकादशियों का वर्णन।

फिर सब का फल, इनमें पौराणिक कथायें दी गयी हैं।
'गणेश चतुर्थी' की कथा की भी कई पुस्तकें मिली हैं। सत्य-नारायण की कथा भी मिली है।

इन ब्रत और उनके महात्म्य की कथाओं के साथ ही अन्य धार्मिक आख्यायिकाओं का भी कुछ परिचय देना आवश्यक है। जिनमें धर्माचरण करने वाले महापुमधों के अद्भुत पराक्रमों का उल्लेख है, जो पौराणिक कोटि के प्रंथ कहे जा सकते हैं।

'प्रद्युम्न चिरित्र' में कृष्ण-रुक्मिणी विवाह के उपरान्त प्रद्युम्न जन्म और दैत्य द्वारा प्रद्युम्न के चुरा लिए जाने तथा उसके पश्चात् प्रद्युम्न के विविध चमत्कारों के प्रदर्शन का इसमें वर्णन है। मोहमर्द राजा के कथा जगन्नाथ की लिखी हुई है। इसमें नारदजी द्वारा राजा मोहमर्द की परीचा का वर्णन है। राजा, स्त्री तथा पुत्रवधू किसी को भी पुत्र मरने का शोक नहीं हुआ यह दिखाया गया है।

सुन्दरदास लिखित 'हनुमान चरित्र'× हनुमानजी की श्रद्धुत कथा लिखी गई है। सुख्य भाग महेन्द्र विद्याधर की पुत्री श्रद्धानाकुमारी श्रीर राजकुमार पवनं जय के मंयोग श्रीर हनुमान के उत्पन्न होने से सम्बन्ध रखता है। बाद में शूर्पण्खा की पुत्री श्रनङ्ग-पुष्पा श्रीर सुप्रीच की पुत्री पद्मरागी से हनुमान का विवाह कराया गया है। रावण-युद्ध में राम की सहायता का भी उल्लेख है। हनुमान जी का यह वृत्त रामायण श्रादि के ज्ञात वृत्त से बहुत भिन्न है। जैन दृष्टि ने जिस रूप में इन कहानियों को श्रप्नाया, उसी का एक रूप इसमें भी मिलता है। इसी प्रकार 'विल-बामन' की हिन्दू-पुराण प्रसिद्ध कथा का एक जैन संस्करण हमें विनोदीलाल कृत 'विष्साु-कुमार की कथा'+ में मिलता है। इसमें बिल उज्जयिनी के राजा के

<sup>%</sup> रचना सं० १७७६।

<sup>×</sup> रचना सं > १६१६।

<sup>+</sup> अति लिपि सं ॰ १६४४ सन् १८६ ।

चार मन्त्रियों में से एक प्रमुख मन्त्री होगया है। इसकी संचित्रि यह है:--

उज्जयानी के राजा सिवाराम के चार मिन्त्रयों द्वारा एक जैन मुनि की श्रविनय होना, मुनि ने उन सब को कील दिया, राजा का उनको प्राणदण्ड को श्राज्ञा देना, मुनि का उन्हें चमा करना, राजा का देश निकाला देना, पन्त्रियों का हस्तनागपुर के राजा पदुम के यहाँ पहुँचना। एक रात्रु को वश में लाकर सात दिन का राज्य पाना, वहाँ पर उन्हीं मुनि की श्रद्धा त करना। विष्णुकुमार की सहायता से कष्ट से मुक्त होना। विष्णुकुमार का वामन रूप धर कर विल मन्त्री (चारों में श्रेष्ट) को छलना, उन चारों का श्रावक अत धारण करना। 'वारांगकुमार चरित्र' श्रु जैन पुराण है। जैनिथों में वारांगकुमार का चरित्र श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। सातवों शताब्दी (ईसवी) में जटासिंहनन्दी नाम के किव ने संस्कृत में भी 'वारांग चरित' लिखा था। इस प्रसिद्ध चरित्र की उक्त हिन्दी प्रनथ के श्राधार पर संचिप्त स्वरंखा यह है:—

कांतपुर नगर के राजा धर्मसेन की रानी गुनदेशी के गर्भ से वारांगकुमार का जन्म—वाशिकों ने राजा धर्मसेन से आकर कहा कि समृद्धिपुरी के राजा धृतिसेन की पुत्री 'गुनमनोज्ञा' कन्या आपके पुत्र के योग्य है—मंत्रियों से परामर्श, अन्त में सभी प्रस्तावित कन्याओं से विवाह का निश्चय, सब राजाओं का अपनी-अपनी कन्या लाफर वारंग से वहीं विवाह।

जिन गण्धरों के आगमन की सूचना वनमाली द्वारा—राजा का वहां जाना, जैन धर्म का उपदेश, पुत्र सहित राजा का शात्रक बत लेना, नगर में आना।

वारांग कुनार को राज्य देना, राजकुमार का हुष्ट मंत्री के सिखाये हुए घोड़ों के द्वारा एक सघन बन में पहुँचना, एक तालाब के पास पहुँचना, मगर ने पैर पकड़ा, जिन की कृपा से वचना, भीलों का मार्ग दर्शन, एक बनजारे से मिलना, राजकुमार को उसे 'सागर-

क्षिक कंबहरा; रचना सतत् १८१४।

वृद्धि राजा के पास ले जाता, उसकी रचा भीलों आदि से, उस सेठ की कन्या से विवाह, लालितपुर निवास।

उपर राजा धर्मसेन का विलाप, सुखेन को राज्य दे देना।

मथुरापुर के राजा ने लिलितपुर के नरेश में हाथी मांगे, मना कर दी, मथुरेश की चढ़ाई, वारांगकुमार की सहायता से मथुरेश की पराजय।

ललितपुर के राजा का अपनी पुत्री सुनन्दा का उससे व्याह करना, दूसरी लड़की मनोरसा का भी प्रस्ताव अस्वीकृत—

राजा धर्मसेन पर शतुश्रों का श्राक्रमण—राजा का श्रपनी समुराल समाचार भेजना—जहां वारांगकुमार था, राजा का वारंग को पहचान लेना, मंनोरमा का विवाह भी होना। मुसर जमाई का कांतपुर श्राना, राजकुमार का गही पर बिठायां जाना, पिता के शतुश्रों का पराजित करना, श्रनर्तपुर पर चढ़ाई करना, हार मान कर वारंग से श्रपनी पुत्री विवाह देना, वारंग का जैन-धर्म स्वीकार करना, वारंग के पुत्र का जन्म श्रोर उसका विवाह।

वारांग का विरक्त होना, सब का मुनि की दीचा लेना।

जिस प्रकार इस 'वरांगकुनार चिरत' में मंत्रीके द्वारा िस साये हुए घोड़े वरांगकुमार को बन में संकट में डालने के लिए ले जाते हैं, उसी प्रकार एक दूसरे चिरत्र में भी एते िस साये घोड़े का उल्लेख हुत्रा है। उसमें भी राजा को वह िस साया हुत्रा घोड़ा बन में ले जाता है। यह चिरत्र 'दद्मनाभि-चरित्र' है। यह भी प्रसिद्ध जैन कथानक है 'संयुक्त को मुदी भाषा' के तो नाम से ही स्पष्ट 'संयुक्त को मुदी' का अनुवाद है। कार्तिक गुक्ल-पच्च की पूर्णिमा को को मुदी महोत्सव की मिन्ना को लेकर मथुरा के राजा उदितों दय और अर्हद स की आठ भार्याओं की कहानियाँ हैं। यह भी प्राचीन कथा है। संयुक्त को मुदी मूल कब लिखी गयी होगी इसका तो पता तहीं चलता, पर 'अर्हद स कथानक' हमें जैन कथा कोशों में मिल जाता है। + इन

<sup>\*</sup> बेखक जोधराज गोदी, रचना : सं॰ १७२४.

<sup>+</sup> देखी हरिषेगाचार्य रचित बुद्द क्या कोश में ६३ वां कथानक।

कोशों के कथानकों का मूल बहुत प्राचीन है । इसमें संदेह नहीं। परमञ्ज का 'श्रीपाल चरित्र × लोक-वार्ता की दृष्टि से इसलिए महत्व पूर्ण है कि इसमें हमें कई घटनायें मौखिक लोक महाकाञ्य 'ढोला' के अन्तर्गत 'नल' के सम्बन्ध में प्रचलित मिलती हैं। 'श्रीपाल चरित्र' की संचिप्ति यह है:—

रानी को स्वप्त—राजा का यशस्वी पुत्र होने का कथन-गर्भ की दशा वर्णन-श्रीपाल का जन्म, राजा बना, चक्रवर्ती हो गया। राजा को कुड़, बीरदमन को राज्य देकर बन को चला जाना, सात सौ कुछी साथियों का भी जाना।

उज्जैन नरेश पहुंपाल की पुत्री मैना, छोटी मैना का जैन चैत्या-लय जाना, बड़ी का गुरू से विद्याध्ययन, जैन मुनि से मैना की शिक्ता, बड़ी का कौशाम्बी के राजा से विवाह, छोटी मैना का राजा से कर्म के विषय में विवाद, उसका निकाल देना।

राजा को जंगल में कुष्टी राजा से मिलना, नित्रता, कुष्टी ने उसकी पुत्री माँगी, विवाह हो जाना। मैना का जन्म-पर्यंत सेना करने का कथन, जिनकी प्रार्थना करके मैना ने कुष्ठ अच्छा किया।

जिनेन्द्र के कथनानुसार श्रीपाल की मा का उसके पास आना, आने का समय निर्दिष्ट करके श्रीपाल का कहीं जोना, विद्याधर से मिलाप, विद्याधर की मंत्र-सिद्ध करने में श्रीपाल की सहायता, विद्या-धर ने जल-तारिणो और शत्रु-निवारिणो विद्याएँ दीं।

श्रीपाल का निर्जन वन में पहुँचना, एक विश्व के जहाज का घ्राटकना, बिल के लिए श्रीपाल का पकड़ा जाना, श्रीपाल के छूते ही जहाज चल दिया। सेठ उसे साथ लेचला, धन दिया, बेटा पाना, चोर मिलना, श्रीपाल का उन्हें बाँध लेना,

हंस-द्वीप-कनककेतु राजा की स्त्री कंचन के चित्र-िवित्र दो पुत्र और रैन मंजूषा नाम तीसरी पुत्री का वर्णन, विवाह के लिए सहस्त्र-कूटन चैत्यालय के फाटक को हाथ से खोलने की शर्त, श्रीपाल

<sup>🗙</sup> रचनाकाल : संवत् १६५१.

का वह कृत्य करना, विवाह, सेठ का रैन मंजूषा के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा देना, रैन मंजूषा की प्रार्थना, चार देवियों का प्रकट होकर सेठ को द्रुख देना, श्रीपाल को तैरते हुए कुंकुम द्वीप में पहुँचना, वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह जिसकी शर्त थी—जो समुद्र में तैर कर आवे, विवाह करे। सेठ का उसी नगर में पहुँचना, सेठ का भांड़ों का तमाशा करा उसे भांड़ सिद्ध कर मरवाने की आचा दिलवाना, गुरामाला का राजा से युद्ध समाचार कहलाना और श्रीपाल की मुक्ति, श्रीपाल का सेठ को चमा कर देना, सेठ का हृद्य फट कर मर जाना।

मुनिराज की भविष्यवाणी के अनुसार श्रीपाल का विवाह कुंडलपुर के राजा मकरकेतु की पुत्री चित्ररेखा से होना, बाद में कंचनपुर के राजा वजसेन की पुत्रियों से विवाह, कुंकमपट के राजा की सोरह सौ पुत्रियों से व्याह, सबको ले कुंकमद्वीप लौटना, अपनी प्रथम स्त्री मैना सुन्दरी से किए हुए वचनों को पूर्ण करने के लिए डज्ज़ैन नगरी पहुँचना, प्रातः सब स्त्रियों को बुलाना, मैना को पटरानी बनाना।

मैंना सुन्दरी के कथनानुसार उसके पिता को कंवल त्रोढ़ कुल्हाड़ी लेकर बुलाना, उसका भयभीत होकर त्राना, कर्म का महत्व सममना, जैन धर्म स्वीकार करना।

मैंना के पिता ने श्रीपाल को अपनी राजधानी में बुलाया, श्रीपाल का श्वसुर से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि में जाना, मार्ग में चम्पावती के राजा वीरपाल से युद्ध, मल्लयुद्ध में श्रीपाल की विजय, वीरदमन का जैन धर्म मानना—

मैंनासुन्दरी के धन्यपाल नामक पुत्र—१२१०८ पुत्र होने का कथन, राजा का दोचित हो कर बन को जाना, पुत्र को राज्य देना, मुनिराज से मेंट, उनसे उपदेश, तप, मुक्ति।

इस कथा में छोटी पुत्री मैनासुन्दरी का कर्म के संबंध में पिता से विवाद हो जाने पर निकाले जाने की घटना तो लोकवार्त्ता की साधारण घटना है, जो बज की कहानी में भी मिलती है। बज की

#### चारसौ उनंचास

कहानी में राजा ने छोटी लड़की को इसलिए निकाल दिया था कि वह कहती थी कि मैं भाग्य का दिया खाती हूँ। एक कहानी में राजा ने द्यानी ऐसी भाग्यवादिनी पुत्री का ऐसे राजकुमार से विवाह कर दिया था, जिसके पेट में सांप प्रवेश कर गया था, और जिसके कारण राजकुमार मरणासन हो रहा था । मैनाकुमारी ने इस कहानी में 'जिन' की कुषा से राजकुमार श्रीपाल का कुप्ट दूर कर दिया है। कोडी, अथवा लुंज या अंगड़ीन से विवाह होने का वृत्त देश विदेश में एकानेक कहानियों में मिलता है। अज की कहानी में राजा विकरमाजीत पर दुख भंजनहार श्रंगहीन है, उसके हाथ-पैर काट दिये गये हैं. राजकमारी उसी को वरती है। इसी प्रकार शटके जहाज का श्रीपाल के छू देने से चल पड़ने का उल्लेख भी इसी कहानी की विशेषता नहीं। एकानेक कहानियों में यह घटना भी मिलती है। सस्त्रकूटन चैत्यालय के फाटक को हाथ से खोलना और ढोला में भौमासर दाने के महलों की शिला सरकाना एक सी वातें हैं। ढोला में 'मोतिनी' के लालच में सेठ मामात्रों ने नल को समुद्र में गिरा दिया है, यहां रैन मञ्जूषा के लिए श्रीपाल की समुद्र में गिरा दिया गया है।

'धन्यकुमार चरित्र' श्रि भी ऐती लोकवार्ता सम्बन्धी सामग्री रखता है। दीवारों के बदले में गाड़ी ईंधन खरी ना, ईंधन के बदले में मेष, मेथ के बदले में चार अधजले पाये खरीदना। फिर उन जले पायों में चार लाल निकलना, लोकवार्ता की साधारण वस्तु है, जिसका उपयोग जैन कहानीकार ने अपने नायक के चरित्र को रोचक बनाने के लिए किया है। धन्यकुमार के पहुँचने से थाग का हरा हो जाना भी उस लोक-नरम्परा में है जितसे अपेचित व्यक्ति के आने की सूचना मिलती है।

शोध में प्राप्त इन प्रंथों के विवरण से हमें यह स्पष्ट बिदित हो जाता है कि अधिकाँश कहानी-साहित्य जैन है। इनमें प्राचीन जैन-परम्परा के समस्त लच्या हमें मिल जाते हैं।

क्ष लेखक खुसाल कवि ।

सभी जैंन-कहानियाँ 'धर्मीपदेशता' का श्रंग मानी जानी चाहिए। जैन धर्मीपदेशक धर्मीपदेश के लिए प्रधान माध्यस कहानी का रखता था। + इत कहानियों में 'मनुष्य' के वर्तमान जीवन की यात्राच्यों का ही वर्णन नहीं रहना, ननुष्य की 'च्रात्मा' की जीवन कथा का भी वर्णन शिलता है। × छात्माओं को शरीर से विलग केसे-केते जीवन-यापन करना पड़ा, इतका भी विवरण इन कहानियों में रहता है। 'कर्म' के सिद्धान्त में जैसी आस्था और उसकी जैसी व्याख्या जैन कड़ानियों में मिलती है उननी दूसरे स्थान पर नहीं निल सकती। कहानी अपने स्वाभाविक रूप को अन्यण रखती है, यही कारण है कि जैन कहानियों में बौद्ध जातकों की अपेचा लोक-वार्ता का शुद्ध रूप मिलना है। अपने धार्मिक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जैन-कथाकार साधारण कहानी की स्वाभाविक समाप्ति पर एक 'केवलिन' को अथवा सम्यग्दछा को उपस्थित कर देता है, वह कहानी में आये दु:ख सुख की व्याख्या उनके पिछते जनम के किसी कर्म के सहारे कर देता है। इसी विधान के कारण जैन कहानियों का जातकों से मौतिक अन्तर हो जाता है। यद्यपि रूपरेखा में ये कहानियाँ भी बौद्ध कहानियों के समान हैं। वह मौतिक अन्तर यह हो जाता है कि जैन कहानियाँ वर्तमान को प्रमुखता देती हैं, सूनकाल को वर्तमान के दुखं सुख की व्याख्या करने और कारण-निर्देश के लिए ही लाया जाता है। बौद्ध जातकों में वर्तभान गौरा है, भूतकाल, पूर्वजन्म की कहानी प्रसुख होती है। जैन कहानियों के इसी स्वभाव के कारण उनमें कहानी के अन्दर कहानी विलती है, जिससे कहानी जटिल हो जाती है। हिन्दों में इननी जैन कहानियाँ लिखी गई किन्तु वे प्रकाश में नहीं आ सकों। किन्तु असो का वह साहित्य जो प्रकाश में आया, सूफियों का प्रेसगाथा साहित्य था। प्रेमगाथां-काव्य की एक लम्बी परम्परा हिन्दी सं भिलती है। इस परम्परा के सबसे

<sup>+</sup> देखिए 'हर्ट त' का निवन्ध, 'आन दी क्रिटरेनर आव दी श्वेताम्बर ज आव गुत्ररात'।

<sup>🗴</sup> ए॰ एन॰ उपाध्ये, बुह्तकथाकीष की भूमिका ।

अधिक चमकते सितारे सिलिक मुहम्मद् जायसी हैं। पद्मावत के काव्य के कारण जिनका यश बढ़ा है। इस परम्परा में हमें लोक-कहानियों का उपयोग हुआ मिलता है। इन कहानियों की साधारण रूपरेखा यह रहती है:—

'श्र' राजकुमार है। उसे स्वप्न, चित्र, चर्चा (गुण श्रथवा दर्शन) श्रादि से एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम को दूत, तोता या श्रन्य कोई श्रीर पुष्ट करता है। राजकुमार राजकुमारी के विरह में जलता हुश्रा उसकी खोज में चलता है। तोता या श्रन्य दूत उसकी सह।यता करता है। श्रनेकों किठनाइयाँ मेलता हुश्रा वह प्रेयसी के स्थान पर पहुँचता है, विविध चमत्कारों श्रीर पराक्रमों के प्रदर्शन के उपरांत वह प्रेयसी को प्राप्त कर लेता है। उनकैं मिलन में फिर बावायें श्राती हैं, श्रन्त में वे फिर मिलते हैं।

इन गाथाओं में इतिहास का जो पुट मिला है, वह सब लोक-वार्ता का सहायक ही है। और अपनी ऐतिहासिकता खो बैठा है। उदाहरण के लिए 'जायसी' के पद्मावत की कथा को लिया जा सकता है। सुिक यों को प्रेमगाथार्ये ही नहीं सूर का कुष्ण-चरित्र आरेर तुलसी का रामचरित्र धर्म के माध्यम बने, पर वे लोकतार्ता से परिपूर्ण हो गये हैं। ऋष्ण और राम के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों और उनके त्रादर्श पर भारतीय विद्वानों में जो चर्चा चलती रही है उससे यह भले ही न कहा जा सके कि राम श्रीर इप्एा मात्र काल्पनिक व्यक्ति-त्व हैं, ये कभी हुए ही नहीं थे, पर इतना तो निस्संकोच कहा जा सकता है कि इनकी कथाओं में सामयिक आवश्यकताओं तथा लोकवार्त्तात्रों के प्रमाव से श्रनेकों परिवर्तन हुए हैं, श्रौर श्रव उनके कृत्यों में जो श्राद्भुत्य है वह सब लोक-बार्त्ता की देन है। कहानियों के चेत्र में जैनों के साथ सूफियों की रचनायें भिलती हैं। किन्तु राम और कृष्ण की धर्मगाथाओं के आ जाने पर अन्य कोई भी कहानियाँ अथवा गाथायें ठहर नहीं सकती थीं। फलतः हिन्दी में दो चरित्रों पर साहित्य-चेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। यों कुछ अन्य प्रकार की कथाओं को कहने के भी प्रयत्न किये गये, जैसे जोधराज ने 'हम्मीर-रासो' लिखा। यह पूर्वजों के गौरव-वृद्धि के लिए लिखा गया किन्त

इसमें भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की अपेचा लोकवार्ता का समावेश होगया है। हम्मीर और अलाउद्दोन के जन्म की कहानी ही अलोकिक है, फिर महिमा के निकाले जाने को कल्पना लोकवार्ता से मिली है। इसी प्रकार ओर भी कितनी हो बातें हैं। भारतेन्द्र-काल से साहित्य-कारों का ध्यान दूसरी ओर रहा, पर लोक-साहित्यकार फिर भी लोक-वार्ता की रचना में और पुरानी परम्परा में प्रवृत्त रहा। लोक-कवि ने स्वाँग लिखे, इनके विषय थे गोपीचन्द भरथरी, आल्हा के मार्मिक स्थल, संत-वसन्त, पोर्व्यंज लोला, स्याहपोश, लैला-मजनू, हरिश्चन्द्र। यह ध्यान देने की बात है कि साहित्यकार ने जिन कथाओं को लिया, लोक-रचयिता ने उनसे हाथ भी नहीं लगाया।

त्ये युग के आरंभिक स्तम्भ भारतेन्दु जी में जोकवार्ता का भी पूरा उपयोग है। हरिखन्द्र की कथा को भी लोकवार्ता का रूप मानना ठीक होगा। 'धर्मगाथा' होते हुए भी उसने लोक-गाथा की मात्रा विशेष है। 'अंबेर नगरी बेबूक राजा' तो केवल वार्ता ही है। अ

यह एक सूच्म दिग्दर्शन है, जिससे हिन्दी में लिखित लोक-कहानी की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। हिन्दी-चेत्र की बजभाषा प्रमुख माध्यम रही थो, उत्तकों भी ये परंपरायें हैं। इन साहित्यिक परम्पराओं के साथ और बाद में अब मौखिक लोक-कहानी पर विचार करना समीचीन होगा।

## इ-बन को कहानियाँ : विश्वि छा

कया-कहानियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्राचीन और नवीन दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। प्राचीन शास्त्रकारों में से भामह ने 'कथा' और अल्पाधिका' का उल्लेख किया है। द्राडी में भामह से

<sup>%</sup> ईलियट यहोदय ने 'रेसेज आव नॉर्य देश्टर्न प्राजिन्स साव इंडिया' में बनाया है कि 'श्रीथेर नगरी बेव्यूफ रजा, टका सेर भाकी टका सेर खाजा' यह कहावत हरभूमि (भूनो) के हरबोंग रजा के सम्बन्य में प्रचलित है। महान्दर अथ श्रीर गोरखनाथ ने ऐसा प्रश्च खता क्यि। कि हरबोंग रजा स्वयं फॉसी पर चढ़ कर मर गया। अन्य श्रद्धन बतें भी इस राजा के रज्य और न्याय के बी गयी हैं। देखिये उक्क पुस्तक का १ष्ट २६१।

साम्य है। आनन्द-वर्छ नाचार्य ने कथा के तीन और भेद माने: १-पिरकथा, जिसमें इतिष्टृत सात्र हो, रस परिपाक के लिए जिसमें विशेष स्थान न हो। २-सकज कथा और तीसरी खएड-कथा। अभिनय गुप्त ने परिकथा में वर्णन वैचित्र्य युक्त अनेक युत्तान्तों का समावेश आवश्यक माना है। सकल-कथा में बीज से फल पर्यन्त तक की पूरी कथा रहती है। खएड-कथा एकदेश प्रधान होती है। हेमचन्द्र ने 'सकल-कथा' को चरित का नाम दिया है। उदाहरण में 'समरादित्य-कथा' का उन्न ख किया है। 'उर-कथा' में 'चरित' के अन्तर्गत कियाँ प्रसिद्ध कथान्तर का वर्णन रहता है। 'चित्रदेखा' को हेमचन्द्र ने उपकथा माना है। हरिभद्राचार्य ने एक नयां वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सामान्य कथाओं को चार भागों में बाँटा है। १ अर्थ-कथा, २ कामकथा, ३ धर्म-कथा और ४ संबीर्ण-कथा अर्थ-कथा का विषय अर्थ-प्राप्ति होता है। काम-कथा प्रेमकथा है। धर्मकथा की परिभाषा में सिद्धि ने लिखा है।

"मोज्ञकांदैकतःनेत्र चेनसाभिलपन्ति थे शुद्धां धर्म कथामेव सात्त्रिकःस्ते नरोत्तमाः"

श्रोर 'संकीर्णकथा' का यह लच्चण दिया है-

ये लोक द्वय सापेत्ताः किश्चित्तत्त्रयुताः नराः। कथामिच्छन्ति संकीर्णा ज्ञेशस्ते वर मध्यमाः।

ये सब भेद तो मुनि-मानस के माने जाने चाहिए। लोकमानस मैं ऐसी कोई भेद-वृत्तिनहीं मिलती। बह तो अपनी आवश्यतानुरूप विविध कहानियों को कहता सुनता रहता है। लोक-कहानियों का वर्गीकरण तो उसके उपयोग, अवसर और अभिप्राय की दृष्टि से ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम दूसरे अध्याय में विस्तृत विचार कर चुके है। यहाँ तो अब उन वर्गों पर ही विचार करना है।

पहले 'कथा' वर्ग को ही लिया जाय। धार्मिक अभिप्राय से जो कथा कही सुनी जाती है उसे 'कथा' कह सकते हैं। कथायाचक पिंडत का इसमें पूरा हाथ रहता है। ऐसी कथाओं के दो रूप मिलते हैं। एक तो साहित्य में समादत है। यह पूर्ण 'चरित' अथवा 'सकल-

कथा' के रूप में होना है। 'राम-कथा' ऐसी ही कथा व,था थे है। दुसरी कथा साहित्यकार को उतना आदर्षित नहीं . कर पाती। यह कथा भी पंडितों अथवा पुरोहितों के द्वारा ही कही जाती है, पर इसे 'चरित' नहीं कहा जा सकता। इन कथाओं में पाराणिक आस्था तो होती है, पर ऐतिहासिक विश्वास नहीं होता। ब्रज में ऐसी दो कथायें विशेष प्रसिद्ध हैं। सत्यनारायण की कथा तथा गणेशजी की कथा। 'सत्यनारायण की कथा' तो महात्म्य कंथा है। सत्यनारायण व्रत रखने से क्या फल विलता है, न रखने से क्या होता है, इसी को 'सत्यनारायण' की कथा में विविध वृत्तों से प्रकट किया गया है। 'गरोरा-कथा' में तीन भाग हैं-एक में शिव-पार्वती का कलह, पार्वती का एकान्त-सेवन, दूसरे में गर्णेश जन्म। शरोर के मैल के पनले में प्राण-सँचार, उसका द्वारपाल बनना। शिव से युद्ध, सिर कट जाना, पार्वती का विलाप, हाथो का सिर लगा कर जीवित करना। तीसरे में गएोश जी के वुद्धि-वैभव का वर्णन। स्वामी कार्तिक से तुलना, पर गरोरा की विजय। यह पौराशिक वृत्त है श्रीर धर्मगाथा है। इसमें कितने ही अर्थ हैं, साथ ही लोक गर्ता को ही बातों का इसमें समावेश है। 'सैल का पुतला बनाकर प्राया-संचार' श्रोर 'कटे धड़ पर हाथी. का लिर रख कर सजीव करना' ये दो विशेष बातें इसमें साधारण लोकपानों के तत्व को प्रकट करती हैं। इन कथात्रों पर बज का कोई विरोगधिकार नहीं। हिन्दू वर्म की पौरोहित्य-प्रणाली इन कथा श्रों को सर्वत्र प्रचित्रत किये हुए हैं। ये एकानेक लिखित रूप में विद्यमान है।

इनके उपरान्त 'त्रत के खड़ा' वाली वे कहानियाँ हैं जो बहुधा स्त्रियों में प्रचलित हैं। वे स्त्रियों के त्रत-अनुष्ठान के खंग होती हैं। अध्याय तीन के (इ) भाग में त्रत के संचिप्त विवरण कहानियाँ में यह बताया जा चुका है कि किन त्रतों के साथ कहानी द्यावश्यक है। ऐसी कहानियाँ निम्न लिखित हैं:

(१) नागपञ्चमी की कहानी (२) भैया पाँचें की कहानी, (३) दूबरी सातें की कहानी (४) ओय हादशी की कहानी (४) अहोई

## ब्रजलोक साहित्य को अध्ययंन ी

आठें की कहानी (६) करवाचोथ की कहानी (७) शिवचौद्स की कहानी (८) सोमवार की कहानी (६) रिवचार की फहानी (१४) शिवचौद्स की वार की कहानी (११) शुक्रवार की कहानी (१२) वृहस्पितवार की कहानी (१३) वृधवार की कहानी (१४) मंगलवार की कहानी (१४) अतन्त चौद्स की कहानी (१६) मैया दौज की कहानी (१७) दिवाली की कहानी, (१८) सकट चौथ की कहानी।

इन कह नियों के इत्त में विरोध भाव परिष्याप्त मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ब्रत और अनुष्ठान किसी काजना और फल-प्राप्ति के लिए किये जाते हैं। ये कामनायें तथा फन लोकिक हैं। इनमें अध्यात्मिक भाव नहीं मिलते। घर-🗸 वत्त श्रीर गहस्थ में जिन बातों की ऋावश्यकता रहती है, जो यभाव खटकते हैं उनकी प्राप्ति की कासना कहानी कहने के साथ रहती है। इसमें अग्रस परिणाम का निवारण तथा कल्याम की दृष्टि से देवताओं को प्रसन्न करने की वात भी रहती है। इन कहानियों में जो भाव व्याप्त हैं वे ये हैं: — १) भाई-बहन के प्रेम श्रीर कल्याम का भाव—यह भाव नागपश्च ती. भैया पाँचें, भैया दुज की कहानी में है। (र) पत्र-प्राप्ति—यह भाव ऋहोई आठें की कहानी में है। (३) सौभाग्य-प्राति - यह भाव दूवरी सातें, करवा चौथ, सोमवार की कथा में है। (४) धन और समृद्धि की प्राप्ति -यह साव सबसे अधिक कहानियों में है. दिवाली को कहानी, सकट चौथ, मंगल, बृहस्पति, रविवार को कहानियाँ इस भाव से युक्त हैं। (४) देवतात्रों के महात्म्य का भाव-यह भाव वैसे तो प्रतिदिन के देवता की प्रत्येक कहानी में है पर राक्त और शनि की कहानी को छोड़कर अन्य कहानियों में इन देवताओं के रूप का वर्णन है। (६) स्त्री की मान-रचा का भाव-यह शिव चौदस की कहानी में है। (७) पूर्व जन्म के पाप के फल-भोग और उसके निवारण का भाव-यह भाव अनन्त-चौद्स की कहानी में है। (८) गाय की हत्या के प्रायिशत का भाव -यह ओघद्वादशी की कहानी में अभिवयक्त हआ है। इन कहानियों के अन्त में प्रायः एक 'आशीर्वादात्मक' वाक्य रहता है। यदि कहानी का परिगाम 'शुभ' है तो कहार जाता है कि

'जैसो वाक्नूँ भयो वैसो सब कादू क्रूँ होइ।'' यहि कोई श्राष्ट्रभ परि-ग्राम होता हे तो कहा जाता है कि ''जैसः उसको हुआ। वैसा किसो को न हो।'' ये सभी कहानियाँ जीवन में आशावादी भाव और आस्था उत्तम करने वाली हैं।

इन कहादियों के वृत पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि 'सर्प' कई कहानियों में अभियाय की साँति आया है। नागपंचमी की कहानी में एक स्त्री 'सर्प' की प्राण-रचा करती है। अ इस कृतज्ञ भाव से सर्प उस स्त्री को अपनी वहिन मान लेता है। वह भाई की भाँ।त अपनी उस बहिन को बुलाता-चलाता है, और उतके अभागें को दूर करता है। भैया-पांचें की कहानी इसी नाग-पंच ती की कहानी का रोपांश है। बहिन को अपने माने हुर भाई के प्रति भो कितना गहरा प्रेम हो जाता है यह इससे विदित होता है। बहिन अपने भाई को भूठी सौगन्ध कभी नहीं खा सकती, यह भी इसी कहानी ने बताया है। दूबरी सातें की कहानी में 'संदे' पति रूप में आया है। स्त्री अपनी अनिधकार चेष्टा में दूसरे के बहकावे में आकर वर्जित शत पृष्ठ बैठती है, फलतः वह अपने पति को खो देती है। अन्त में एक इद्धा की बताई विधि से सर्पों के राजा को दूध पिलाकर प्रतन्न करके वह अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेती है। अहाई आठं की कहानी में 'स्याह' का उल्लेख है। 'स्याह्र' के सम्बन्ध में ब्रज के गाँवों में एक प्रचलित सत यह है कि यह एक स्याँ पिन है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी यह असम्भन नहीं। सर्प से साँप, स्याँप, स्याँउ, स्याऊ स्याह यह निरुक्ति हो सकती है। अहोई आठें को जो भिति-चित्र स्त्रियाँ पूजने के लिए बनाती हैं उनमें भी सर्प-त्राह्मियाँ बनाई जाती हैं। दिवालो के उपरान्त प्रतिपदा को सूर्योदय से पूर्व ही 'स्याहू' का पूजन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। गीवर का एक गोल चोथ बीच में रख लिया जाता है। सींकों के सिर पर रुई के फूल लगाकर

क्ष यहां कहानी काठियाबाड़ के भावनगर से भिली है। इसमें नागिन प्रसन्न हुई है। ग्रोर स्त्री को ग्रापना बेटी बनाया है।

उन सींकों को उस गोवर में चारों श्रोर गाड़ देते हैं। इस पर एक दीपक जला दिया जाता है। स्याहू को यदि सर्भ ही माना जाय तो यह उमके मिणवर फण का प्रतोक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि यह 'स्याहू' 'स्यावट़' हो सर्भ नहीं। दीपावली 'शश्य' का त्याहार है। शश्य की जो देरियाँ 'मूमि-गणेश' के निमित्त बनाई जाती हैं वे उजरी या स्यावट कहलाती हैं। + कुछ भी हो श्रहोई श्राठें की कहानी की 'स्याहू' 'साँपिन' ही है। उसे स्याहो माना भी कहा गया है। एक स्त्री से मिट्टी खोदते समय फावड़े से श्रमजाने ही श्रंड-बच्चे कट गये। × उनकी माँ श्रव प्रति वर्भ उस स्त्री के बच्चे ले जाया करती, इस प्रकार प्रति श्रहोई श्राठें को उसे रोना-पीटना पड़े। उसको ननइ, दौरानी, जिठानी ने उसका नाम 'सद्रोमनी' रख लिया। उसके इस दुख से करुणा कातर हो एक खुढ़ियाॐ ने उपाय बताया कि श्राने वाली 'श्रहोई श्राठें' को तू किसी नांद में कड़ी किसी में कुछ, किसी में कुछ पका के रख लेना। दियोरा में पुत्र जनना। श्राधी रात को स्याहू माता श्राधेगी, उसके जूँ ए देखना,

‡लोहवन वाली कहानों में यो नांदों में दूध भर कर रखने की बात है। एक में मीठा दूध, दूसरों में नमकीन। कहीं कहीं इस 'ग्रिभियाय' का उल्लेख ही नहीं किया गया।

\*किसी किसी कहानी में बुढ़िया ने तो केवल इतना वताया है कि पड़ोस की एक गाय की स्याहू से मेंत्री है। उसकी सेवा कर। उस स्वी ने गाय की मन लगाकर सेवा की। प्रसन्न होकर गाय ने स्याहू की प्रसन्न करने का उपाय बताया।

<sup>+</sup> देखिए:—सर हेनरी ऐ.न॰ ईिलयट० की 'मेमोवर्स ग्रान दा हिस्ट्री, फोक-लोर एएड डिस्ट्रीब्यूरान ग्राव दी रेसेज ग्राव दी नार्थ वेस्टर्न प्रावि-न्सेज ग्राव इन्डिया'। माग १ पृ० ३११ की पाद टिप्पणी।

<sup>×</sup> ये अराडे-बब्चे 'स्याहों' के ही थे। अरुवरपुर से पातीरामजी ने जो कहानी संबह की हैं उसमें ये 'चनोत-चकवा' के लिखे गये हैं। लोहबन की में स्यापिन के लिखे गये हैं। अरुवरपुर की कहाना में किसी अग से ही ये 'चकोल-चकवा' के बब्चे हो गए हैं। आगे उसमें भी स्याहो द्वारा प्रतिकार को बात कही गई हैं।

उससे कानों की तुरपुती या तरकी मांग लेना। तेरे बच्चे जी उठेंगे। उसने ऐसे ही किया, ओर उसके बच्चे उसे मिल गये।

इन कहानियों में तो सा पात्रों की भाँति आये हैं। भइया-दौज' की कहानी में रात्रि में भइया के लिए लड्डू या रोटी बनाने के लिए आटा पीसते समय अहे में सर्प पिस गया। इस आशंका से कि भाई कहीं वे लड़ू खान ले, वहिन भाई के पीछे पीछे गयी। तभी उसे भाई पर आने वाली भावो विपतियों की सूचना भिली तो वह उसके साथ ही चल दी। गाली देनी हुई वह गयी। उसने आने वाली श्रापत्तियों से भाई के प्राण बचायें। भेया-दौज की यह कहानी अड़्त और मर्न-स्वर्शी है। सोभाग्य-प्राप्ति की कहानी में 'करवा-चौथ' की कहानी का विरोव स्थान है। करवा-चौथ का त्यौहार ही 'सौभाग्य' का त्यौहार है। भाई बहिन का प्रेम इस कहानी में मूल-वृत्त का त्राधार-साधन है। भूखे भाई दहिन के साथ ही भोजन करते थे। करवा-चौथ के दिन वहिन बिना चन्द्रता को ऋध्ये दिथे भोजन नहीं करेगी। भाइयों ने पेड़ पर चउ कर एक चलनी में दीपक रख वहिन को चन्द्र-इर्शन का घोखा दिया। वहिन का बत खंडित हो गया. फनतः बाहन के पति की सृत्यु हो गयी। वहिन ने पति के शत्र के चारों श्रोर जो बो दिये श्रीर उस शत्र की रहा करती रही। श्रन्ततः उसने दूसरी करवा चौथ को अपने पति को पुनरुक्जीवित कर लिया। इस कहानों के दो रूपान्तर सिलते हैं। एक में वह पित के शव पर उगी 'घास' को उलाइने लगी। सब घास उलाइ ली, केवल आँखों के जनर की रह गयो। तभी बांदी आ गयी, उसने कहां मैं ही उखाड़े देतो हूँ। बाँदी उलाइने लगी, रानी सो गयी । अंतिन घास उलाइ-श्राने पर पुरुष उठ बैठा। बाँदी रानी वनी, रानी को बाँदी बना लिया। गुड्डिया-गुड्डे की कहानी के द्वारा रानी ने यथार्थ- वृत्त अपने पति को सुनादिया। दूसरे रूप में बहिन अपने पति के शब को अपने सायके ले गई। वहाँ छोटी भावज से उसने सुहाग माँगा। उसकी छिंगनी अँगुली में अमृत था। अँगुली चीर कर उसने अमृत शत्र के मुख में डाल दिया, वह जीवित हो गया। धन श्रीर समृद्धि की कामनावाली कहानियों में एक कहानी, दिवाली की कहानी में तो युक्ति से जदमी

#### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

को वश में किया गया है। भाट और भाटिनी ने राजा से यह बरदान भाँग लिया है कि दिवाली के दिन उन्हीं के घर में दीएक जलेगा और किसी के घर में नहीं जलेगा। उर्वत्र वाँबेरा था केवल भाट के घर में प्रकाश था। लच्नो सर्वत्र श्रंधकार देख कर भाट के ही यहाँ श्राई। भाट ने उसे उस समय तक घर में नहीं घुसने दिया जब तक कि लदनी ने यह वचन न दिया कि वह उनके जीवन-पर्यन्त उन्हीं के रहेगी। संगलवार की कहानी में हन्मान की सेवा के फल-स्वरूप द्रिद्र बाहाए को यह बरटान मिला कि उसके घर में सवापहर कंचन बरसेगा। एक बनिया यह सुन रहा था। उतने ब्राह्मण से अपना मकान बदल लिया। अब ब्राह्मण इस प्रतीचा में कि सोना बर्सेगा, पर सोना न बरसा। विनया बड़ा ऋद्ध हुआ। वह हनुमानजी के मन्दिर में आया और मूर्ति में एक लात मारी। लात मृर्ति में चिपक गयी। वह तय छूटी जब उसने हनू नान जी के कहने से उस दृष्ट्रि ब्राह्मण को और धन दिया। इसमें भक्ति का कल तो दिखाया ही गया है, हन्मान जी के स्वभाव की भी भाँकी पिल जाती है, और लोभ का दुष्परिणाम भी। ऐसी ही एक 'सकट चौथ' की कड़ानी है। दरिद्र जिठानी अत्यन्त दुखी है। सकट-चौथ का दिन है। उसके पति ने भी उसे मारा है, फिर भी सकर गोमाई की पूजा उतने की है। राज में सकट गोसाई आते हैं। उसके द्रिद्र उपहार को स्त्रीकार करते हैं। वे उसके मकान में चारों कोनों में मल-विसर्जित करते हैं, और उस अभागिन के ललाट से पाँछ जाते हैं। प्रातः उठने पर उस अभागिन, को अपने घर में कंचन भरा दीखता है। जहाँ जहाँ सकट गुप्ताई ने मल विसर्जन किया था, वह मल कंचन वन गया था। उसके ललाट पर भी सोना जगसगा रहा था। पति-पत्नी ने भर भर बला कंचन बटोरा। एक बला भरें दो डजे पैदा हो जायँ। द्योरानी ने यह देखा तो आगामी सकट-चौथ को उसने भी जिठानी की नक्ल की। सकट गुलाई उसके भी आये, पर दूसरे प्रातः घर भर मल से भिनभिना रहा था। मल उठाये न उठता था। सकट गोसाई ने जब उनसे यह बचन ले लिया कि वे श्रपने धन का श्राधा श्रपने जेठ-जिठानी को दे देंगे तब उन्होंने मल-माया समेटी। इसमें भी ईच्यों का दुष्परिणाम दिखाया गया है।

वास्तव में दुखी पर भगवान छपा करता है। सकट-चौथ को एक कहानी और कही जाती है। उसमें छुम्हार के उस अबे की कहानी है जो बिना पालक की बिल लिये पकता ही नहीं था। एक ब्राह्मणी के इक्लौते पुत्र की इसके लिए बारी आयी। वह ब्राह्मणी सकट-चौथ का बत रहती थी। उसने अपने पुत्र को छुम्हार के यहाँ भेजा। बालक को अबे में बैठा कर चारों और जौ वो दिये। अबा तीन दिन में पक गया। बालक जीवित निकल आया। जो हरे हरे खड़े थे। इन कहानियों से यह विदित नहीं होता कि ये सकट देवता कीन हैं। सकट नाम भी शुद्ध नहीं। यह 'संकट' है। चौथ का सम्बन्ध गणेश से है। गणेश संकट के देवता हैं ही। फलतः संकट देवता से अभिप्राय गणेश जी से है। बृहस्पित देवता की कहानी में बृहस्पित के बत रखने से सम्पन्नता प्राप्ति का उल्लेख है। कोई विशेष देवता सम्बन्धी बृतान्त नहीं है।

, रिववार की कहानी अदुस्त है। सूरजनारायण की माँथी श्रीर बहू थी। वहू कुछ काम नहीं करती थी। सूरजनारायण श्राधा थन स्त्री और बहु को, आधा शेष सृष्टि को देते। घर में तब भी टोटा रहता। सूरजनारायण ने बहू को खेलने को कण्डू दिये। वह घर घर यूस आयी, सब काम में व्यस्त, किसी ने उसके साथ खेलना स्त्रीकार ही नहीं किया। बहु का भी मन काम करने में लगा। अब धन बढ़ने लगा। इन्होंने यज्ञ किया सूरजनारायण साधु बनकर आये। भिद्धा मांगी, सरजनारायण के आसन पर बैठ कर, उन्हीं के थाल में खाना मांगा। उन्हीं के पलंग पर सोने का आग्रह। पेट के दर्द में सूरज-नारायण की बहू के हाथ से चूर्ण चाहा । सूरजनारायण ने अपना रूप अपनी स्त्री और माँ को दिखाया। ठीक भाव से यज्ञ किया गया है या नहीं यह परीचा लेने इस रूप में आये थे। इसके एक अन्य रूपान्तर में साध्र आया है, उसने सूरजनारायण की बहू के पेट पर हाथ फेरा है, वह गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। सूरजनारायण ने कहा यह पुत्र किसका ? मेरा होगा तो गंगासागर की धार में से निकल जायगा। वह निकल गया। इस प्रकार साधू को आरंभ से ही सूरजनारायण का रूप नहीं बतलाया। लड़के की परीचा के व्याज

से उसे प्रकट किया है। इस कहनी में काम करने से समृद्धि होती है. यह दिखार्या है। एक कहानी में यज्ञ के स्थान पर कार्तिक में राई दामोदर की पूजा का वर्णन है। दोनों में भाव यही है कि मन-कर्म-वचन से ही कोई मन्त्र या पूजा होनी चाहिए। पूर्व-जन्म के कर्म के फल से अनन्त चौदस की कहानी का संबंध है। एक व्यक्ति अनन्त भगवान की खोज में चला है। उसे मार्ग में कितने ही प्राणी तथा वस्तरें मिली हैं, वे अपना दु:ख उससे कहती हैं और कहती हैं अनन्त भगवान से पूछना कि हमारे लिये क्या है ? उनन्त भगवान उनके पर्वजन्म का वृत्त बता देते हैं और उससे मुक्ति का मार्ग भी बता देते हैं। उदाहरण के लिए दो निदयाँ सड़ रही हैं. उनका पानी कोई नहीं पीता। अनन्त भगवान वताते हैं कि वे पूर्वजन्म की दौरानी-जिठानी हैं। वे आपस में लड़ती थीं, एक दसरे के काम नहीं आती थीं. तभी आज वे सड़ रही हैं और उनका पानी कोई नहीं पीता। तम एक का पानी दसरे में, और दसरी का पहली में डाल देना, उनका पानी बहुने लगेगा. और तुम पानी पी लेना फिर सब पीने लगेंगे। इस विधि से कर्म-विपाक से मुक्ति मिली। 'शिव चौद्स' की कहानी में यह बतलाया गया है कि मनुष्य और स्त्री के पेट पर पहले 'परिया' थी। उसे उठाकर देखा जा सकता था कि पेट में क्या है ? पार्वती गरीब माता-पिता की पत्री थी। उसने शिवजी के लिए जो माँग जाँच कर चावल-शकर का प्रबन्ध कर दिया. पार्वतीजी ने वही मोटा मोंटा खाया, किन्त शिवजी से कहा जो तमने खाया वह मैंने। पार्वतीजी के सो जाने पर शिवजी ने पेट की परिया उघार कर देखा तो उन्हें भेद विदित होगया। पार्वतीजी से उन्होंने कहा तो वे बहुत दुखी हुईं। तभी से पेट की परिया उचरनी बन्द हो गयी। इसमें स्त्री की मानरचा का भाव व्याप्त है, अन्य कोई नैतिक उद्देश्य नहीं। शिवजी-पार्वतीजी से संबंधित सोमवार की कहानी भी है। इसमें शिवजी ने पार्वती के कहने से एक सेठ-सेठानी को बारह-बरस के लिए संतान दी। वह लड़का मामा के साथ काशी पढ़ने गया। मार्ग में एक काने वर के स्थान में उसे वर बनाकर उसका विवाह हुआ। वह लड़की के चीर पर लिख गया। लड़की उसी की होकर

रही। वह काशी में पढ़ा। बाग्ह वर्ष जिस दिन पूरे हो रहे थे उस दिन उसने ब्राह्मण-भोज किया। ठीक समय जब कि ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे उसकी मृत्य। काशी में शोर मच गया। पार्वती ने श्राप्रह करके उस स्त्री की श्राधी उम्र उसे देकर उसे जीवित किया। सभी प्रसन्न हुए। इसमें पार्वती की करुणा प्रकट हुई है। इसी प्रकार शक देवता की कहानों में सक डूबते स्त्रों की बिदा कराने का निषेध है। एक पुरुष सुक डूबते स्त्री को बिदा कराके ले चला। वह मार्ग में पानी लेने गया तो शुक्र उसका सा वेष बना कर उसके रथ को ले चले। वह पुरुष पीछे से आया। अब दोनों में स्त्री के लिए भगड़ा। गाँव के न्याय में भेद ख़ुला। शुक्र ने रहस्य बतलाया। शनि की कहाती में शिन के आने पर दःख होना अनिवार्य है यह प्रकट किया गया है। एक ब्राह्मण को ढाई साल का शनि, एक राजा को ढाई दिन का। ब्राह्मण शनि के प्रकोप से बचने एक नदी के किनारे तपस्या करने गया। राजा के दो राजकुमारों के शिर कट गये। किसने काटे यह ढंढने दत निकले। ब्राह्मण नदी के पास दो तरबूज बह कर आये, राजकुमारों के शिर वन गये, दूत पकड़ ले गये। फाँसी का दरह। शनि ने रहम्य बताया। 'आसमइया प्यास मइया' की भी एक कहानी कही जाती है। इसमें एक बहू ने चार डोकरियों का न्याय किया है। चार डोकरियां थीं भूल महया, प्यास महया, नींद महया, आस मह्या। इनमें भगड़ा उठ खड़ा हुआ था कि कौन सबसे बड़ी। बहू ने आसमइया को सबसे बड़ा बताया। उसके पैर पूजे। 'आशा' का यह 'माता' रूप लोकवार्ता के अनुरूप है और जन-जीवन में आशा-वादिता का संचार करता है।

इन कह। नियों में देवी-देवताओं का वह रूप हमें नहीं मिलता जो धर्मगाथाओं में दिया हुआ है। इन कहानियों के द्वारा इस धार्मिक लोकवार्ता और धर्मगाथा का अन्तर स्पष्ट कुछ अनुसंधान देख सकते हैं। देवताओं के कार्य में विलक्षणता तो है, या वे देवता अपने व्यक्तित्व में बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में आये हैं। शिव, गर्णेश, हनुमान, सूर्य सभी का रूप अत्यन्त साधारण है। शिव पार्वती के पेट की परिया उधार कर देखते हैं

# व्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

सन्तुष्ट नहीं होते, गणेश मल-माया फैलाते मिलते हैं, हनुमान बनिया का पैर ही प्कड़ लेते हैं। सूर्य अपनी मां स्त्री के बीच में बहुत ही साधारण हो गया है। धर्मगाथाओं के देवताओं में जो दिव्यता का स्रोज सदा वर्तमान रहता है, वह लोकवार्ता में, भले ही वह धार्मिक लोकवार्ता ही क्यों न हो, नहीं रह जाता।

सर्प सम्बन्धी कहानियों में सर्प को देवता की भाँति नहीं उपस्थित किया गया। उनमें मानवीय कृतज्ञ-भाव दिखाया गया है। वे रूप बदल कर मनुष्य हो सकते थे यह इन कहानियों से सिख है। भिमार्भ में उनके बड़े-बड़े भवन थे, उनमें सब कोई नहीं जा सकते थे। सोधारण सर्प-वार्वात्रों में सर्पमिण के साथ जल-मार्ग से अपने पाताल-प्रदेश को जाते हैं। यहाँ सर्प के दिल का उल्लेख है। केवल 'दबरी सातें' की कहानी में प्रसंगवश सर्प और जल का र म्बन्ध प्रकट किया गया है। पुरुषवेषी सर्प से जब उसकी स्त्री उसकी जाति पछता ह तो वह पानी में जाकर ही अपना वास्तविक रूप प्रकट ्रता है। हमें जो दबरी सातें की कहानी बज में प्रचलित मिली है. वह अधरी-सी लगती है। उसका पूर्वभाग यह बतलाता है कि सपे किस प्रकार पुरुष बना । इस कहानी का सम्बन्ध उस दुखिया से है जिसने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए यह कह दिया था कि उसके पुत्र हुआ है, यद्यपि वह वाँम थी। इस मूठ को वह बनाये ही चली गयी, यहाँ तक कि विवाह सम्बन्ध भी पका हो गया। राज-कुमार को बारात भी चल पड़ी, मां साथ गयी, पर रो-रही थी कि अब आगे कैसे विवाह होगा। बारात एक तालाव के कितारे रुकी कहीं सर्प ने दुखी होकर उस मां के पुत्र का रूप धारण कर मां को प्रसन्न किया। सर्प राजकुमार का विवाह हो गया। वह रूर्पिशी थी. जो अपने पति का वियोग न सह सकने पर उसे पुन: प्राप्त करने श्राइ था। उसा राजकुमारी को जाति पूछने के लिए विवश किया। राजकुमार ने कहा कि उसकी जाति न पूछे, पृछने पर पछताना पड़ेगा, पर त्रियाहठ जो ठहरी। तब यह पानी में जाकर सर्प बना। इस पूर्ण कहानी का मूल वेद की 'भेकी' वाली कहानी में हो सकता है। 'मेकी' एक सुन्दरी राजकुमारी थी। एक राजकुमार उस पर मोहित हो गया, उससे विवाह करना चाहा । भेको ने कहा भुक्ते स्वीकार है किन्तु आप कभी मुक्ते पानी की, बूंद भी न देखने देंगे। उसने स्वीकार कर लिया। एक दिन बहुत क्तान्त होकर राजकुमारी ने पीने का पानी माँगा। राजकुषार अपनी प्रतिक्वा भूलकर जल उसके सामने ले गया, वह लुप्त हो गयी। वेदों में उद्य होते सूर्य को जल-तट पर वैठ भेक से तुजना दी गई है। भेकी की कहानी सूर्य के उदय और अस्त की कहानी हैं अ। यह भेकी लाकवार्ता में अनेकों रूप महण कर जुकी है। यही सर्प राजकुमार के रूप में इस कहानी में आया है। जल से निकला, जल में विलीन हुआ।

श्रीषद्वादशों की कहानी में राजा द्वारा खुदवाये तालां में उस समय जल श्राता है। जब उसे इकतों ते पुत्र श्रीर उसकी पुत्र श्रू को बिल दी जाती है इस बिल का उल्लेख मदारी के ढोले के श्रानिक्ष भाग में भी हुश्रा है। × मनुष्य बिल का एक रूप सकट-चोथ को कहानी में भी है, यद्यपि इस कहानी में सकट देवता की श्रुपा से उस बालक की रहा हो जाती है। अबे में से वालक के जीवित निकलने की घटना प्रहाद की कहानी में बिल्ली के वचों के जीवित निकलने सी घटना प्रहाद की कहानी में बिल्ली के वचों के जीवित निकलने सी मिलती है।

अहोई आठें में स्यापिन अथवा स्याहू द्वारा स्त्रो के छ: साम बचों का अपहरण का भाव कुछ दूरान्वब से बृत्र को वैदिकवारों म भिल जाता है। पर वस्तुत: वही भाव है यह, आमहपूर्वक नहीं कहा जा सकता। सर्व बृत्र है यह तो निर्विवाद है, वह स्त्रियों का अपहरण करता है, यह सांपिन बचों का अपहरण करती है। बृत्र से स्त्रियों की मुक्ति इन्द्र करता है। यहाँ वह स्त्री ही स्याँपिन को प्रसस्न कर उसको तुरपुनी में वन्द बालकों को प्राप्त कर लेती है।

अनन्त चौद्स की कहानी का संविधान 'जैन' कहानी का संविधान है। इसमें पूर्वजन्म का विवेचन जैन प्रणालो सिद्ध करता है।

<sup>\*</sup> देखिये विलियम टाइलर आलकाट, ए० एम० लिखिया, 'सालीर आव आल एनेन' पृष्ठ १२१।

<sup>🗴</sup> देखिये इसी पुस्तक का दूसरा द्याया, पृष्ठ ११२।

## व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

'अनन्त' की व्याख्या भगवान का एक नाम मानकर हम कर सकते हैं, पर जैनियों में 'अनन्त' नाम के एक प्रसिद्ध तीर्थङ्कर हुए हैं। इसी कहानी में निद्यों की वार्ता मानसरोवर और रावनहृद के सम्बन्ध में प्रचलित एक तिब्बतीयवार्ता से मिलती है।

भैयादूज की कहानी का संविधान 'यार होइ तौ ऐसो होइ' के अन्तर्राष्ट्रीय कथा-विधान से मिलता है। इसमें मित्र का कार्य बहिन ने किया है। वह भाई से पृथक होकर जब पानी पीने जाती है तब भाई पर त्रानेवाली विपत्तियों का ज्ञान उसे होता है। ब्रज में प्रचलित भैयादूज की सभी कहानियों में ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। वह तालाव के किनारे पर देखती है कि शिलायें गढ़ी जा रही हैं। वह बढ़ई से या ग्वारिया से पूछती है कि किसके लिए ये गढ़ी जा रही हैं। वहाँ उसे विदित होता है कि 'त्र्यनकोसी के भइया' को। अब शिला का ज्ञान तो उसे यहाँ से हुआ, वृत्त के गिरने, सर्प के आने, पानी के सूखने का वृत्त वह कैसे जान सकी ? इनके निराकरण का उपाय उसे कहाँ मिला ? यहाँ अवश्य ही कहानी को एक वार्त्ता लोक-कथाकारों ने भुलादी है, खौर वह ब्रज भर में भुलादी गयी है। घोबिन अथवा कुम्हारिन के गदहों की लीद उठा कर घोविन कुम्हारिन की बात श्रीर भाएला प्राप्त करने और धोदिन कुम्हारिन डॅगली में श्रमृत होने की बात इस कड़ानी में अपनोखी है। यह कहीं-कहीं प्रचलित है; कहीं-कहों यह कहानी इसकी अपेका नहीं रखती । बहिन सर्थ को मुकट में देख लेतो है और उसमें सुइयाँ छेद कर सर्प को मार देती है, इस संस्करण में सर्क काटने श्रीर भाई के मरने पर धीनिन कुम्हारिन की अगुली से अमृत डालने की अवश्यकता ही नहीं रही।

दिवाली की कहानी भी भारत भर में प्रचलित विदित होती है। इण्डियन एटिकरी इसी कहानी का रूपान्तर जो अन्य प्रान्त में प्रचलित है, दिया हुआ है। यहाँ तक ब्रत के अङ्गवाली कहानियों के साथ महात्म्यबोधक कहानियों का भी परिचय दिया जा चुका है।

उपदेशात्मक कहानियाँ - गाथायें -

व्रत की कहानियाँ तो धार्मिक अनुष्ठान का अंग हैं, किन्तु इन

चारसी खयासठ

कहानियों के अतिरिक्त ऐसी भी कहानियाँ शिलती हैं जिनमें 'धर्म-भाव' रहता है। इन कहानियों में देवी-देवताओं का एक्केख रहता है, कर्त्तव्याकर्त्तव्य की चर्चा रहती है, सद-असद का विवेचन रहता है। इनमें कोई न कोई उपदेश गर्भित रहता है। ऐसी कहानियों को देव-विषयक कहानी भी कहा जा सकता है। बहुधा इनमें किसी न किसी देवता का उल्लेख रहता है। अन्य कहानियाँ भी इसके अन्तर्गत आ सकती हैं। हम निम्नलिखित कहानियों को 'गाथा' कह सकते हैं। १—नारद श्रौर भगवान को खेल, २—कर्-लच्मी को बाद, ३—धर्म की कथा, ४-नारद की घमएड दूरि करधी, ४-करम और लच्छिमी, ६—राजा विक्रमाजीत, ७—राजा सम्य, ५—भाग्य बलवान । इनके अतिरिक्त भी लोक में अन्य ऐसी ही कह।नियाँ प्रचलित मिल सकती हैं. जिन्हें 'गाथा' कहा जा सके। हम यहाँ इन्हीं कहानियों द्वारा इस प्रकार की कहानियों के रत्ररूप को समक्तने की चेष्टा करेंगे। इन कहा-नियों में हमें कई प्रवृत्तियाँ कार्य करती सिलती हैं। एक प्रवृत्ति है भगवान के चमत्कार को प्रस्तुत करने की। 'चसत्कार' श्रद्धा उत्पन्न करने का साधन है। 'नारद और भगवान की खेल' इसी चमत्कार-प्रवृत्ति से बनी है। नारद और भगवान आँखिसचौनी खेलने निकलते हैं। भला, मनुष्य ही खेल जानता है, भगवान क्या खेलना नहीं जानते ? नारद छिपते हैं उन्हें तो अगवान पकड़ लेते हैं; विना प्रयास ही। कहानी भें कहा गया है कि चमत्कार भगवान ने आंखें नाज मात्र को बन्द कीं, वे देखते रहे की कि नारद कहाँ छिप रहे हैं. श्रीर वहीं जाकर उन्हें प्रवृत्ति पकड़ लिया। पर क्या भगवान कभी आंखें वन्द कर सकते हैं ? यह करने पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान से कोई भी छिपा रह जाय। कोई स्थान ऐसा नहीं जो उन्हें ज्ञात नहीं, जो उनसे दूर है। लोकवार्त्ताकार ने यही अभियाय इस कहानी से प्रकट किया है। उधर नारद ने आँखें बन्द कीं तो भगवान एक वालक बन गये और मार्ग में ऋँगूठा दीने लगे। भगवान को बालक बनने छौर ऋँगूठा मुँह में देने का बड़ा चाव है। इसकी साली पुराणों में है। प्रलय में भगवान मुँह में ऋँगूठा देकर वट के पत्ते पर प्रलयकालीन समुद्र में

#### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

अन्नयबट के नीचे तैरते रहते हैं। इस कहानी में भी भगवान बालक वन गये हैं। नारद उन्हें द्वॅ ढने निकलते हैं। पर क्या भगवान को पा सकते हैं ? भगवान जब छिपना चाहें तो उन्हें कीन पा सकता है ? नारद जी उस वालक के पास से कई बार निकल जाते हैं पर पहचान नहीं सकते। अब भगवान अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं। एक ब्राह्मण-बाह्मणी उन्न अनाथ बालक को ले जाते हैं, उसे अपना पुत्र बना लेने हैं, गाँव वाले ब्राह्माणी के चरित्र पर संदेह कर उसे गाँव से निकाल देते हैं। वे दूसरे गाँव में चले जाते हैं — भग यान बड़े हो कर कुएँ पर पानी भरते हैं। कहानी का यहाँ तक का मध्य भाग 'नारद' को मुलाये हुए हैं। खेल समाप्त हुआ नहीं है, अतः नारदली दूँ दने में लागे हुए हैं। जहाँ-तहाँ भगवान को दूँद्ने के लिए अमेग कर रहे हैं। जब भगवान बड़े हो गये और कुँए पर पानी भरने आसके तव नारद्जी से मुठभेड़ हुई। नारद्जी क्या अब भी भगवान को पहचान सकते हैं ? भगवान उन्हें टोकते हैं, उनका ध्यान अपनी श्रोर आकर्षित करते हैं नारद फिर भी नहीं पहचान पाते। तब भगवान उन्हें विजोहित करते हैं। पहले उनमें प्यास पैदा करते हैं। फिर भूख। सूर्य की गर्भी से रोटो सेक कर खिलाते हैं। इस अन्तिम चमकार से ही नारद भगवान को जान सकते हैं।

'कर्म-लिच्छमी की वाद' तथा 'करम और लिच्छमी' में तुलना द्वारा ऊँच-नीच निर्णय की प्रवृति है। इन प्राप्त कहानियों में विवाद 'कर्म और लक्षी' में ही है। दोनों कहानियों में लक्ष्मी हारती है।

तुलना

तुलना

कर्भ अँचा स्थान पाता है। पर दोनों कहानियों का

ढङ्ग एक दूसरे से भिन्न और अनुठा है। पहली

कहानी में तो दोनों का विवाद सुलमाने भगवान

विष्णु सवाो मृर्यलोक ले पहुँचते हैं। वहाँ एक

दिरिद्र ब्राह्मण के यहाँ त्रासन जमात हैं। उनका चक्र ऐसा चलता है कि उस दिरिद्र ब्राह्मण पुत्र का विवाह राजपुत्री से हो जाता है। इस., विवाह के लिए भगवान को दैवी चमत्कारों का भी उपयोग करना पड़ता है—१. वे घूल फेंक कर महल खड़ा कर देते हैं; २. बढ़िया भीजन के थाल मँगा लेते हैं; ३. एक कोठार में मोती पैदा कर देते हैं।

विवाह हो जाने पर लोग कहते हैं कि 'भाई, इसका तो कर्ज चेत गया' इस प्रकार लद्भी से कर्म को वढ़ कर सिद्ध किया गया है। दूसरी कहानी में लदनी भी स्वयं एक घसियारे को कृतार्थ करना चाहती हैं। तीन वार वह घमियारे को कुछ गिन्नियाँ देती हैं। तीनों बार उस घसि-यारे के हाथ से गिन्नियाँ निकल जाती हैं। एक बार चुहे अपने सिटे सं ले जाते हैं। दूसरी बार नहर में गिर पड़ते हैं, तीसरी वार घर से एक स्त्री चुरा ले जाती है-इस प्रकार लद्दी के तीन उद्योग व्यर्थ गये, तब कर्म ने कहा अब सुक्ते छ्या करके देखने हो। कर्म ने जाकर उसे छुछ गिन्नियाँ दीं। उसके मिलते ही चुहे के भिटेनाली गिन्नियाँ भिटे के रेन के साथ बाहर आ गर्यी, नहर सूख गयी थी उसकी गिलियाँ भी सिल गर्यो, पडौसिन भी भयभीत होकर वे भिन्नियाँ चुपचाप यथास्थान रख गयीं। इस प्रकार कर्भ की लक्की पर विजय दिखायी गयी है। भाग्य की प्रधानना दिखाने वाली एकानेक कहानियाँ हैं पर सबसे सहत्वपूर्ण वह कहानी है जिसमें राजा की सात लड़कियों में से एक ने यह कह दिया है कि मैं बापका दिया नहीं खाती, अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा उसका विवाह एक अरयन्त अरायर्थ व्यक्ति से कर देता है। यह व्यक्ति श्रनाथ की भाँति कुष्टगतिन एक ज्गत से पड़ा हुआ था। राजा की बेटी ने सावधानी से अपने पति के रोग का कारण ही न जान लिया, उसको दूर करने का उपाय भी जान लिया और बहुत-सी सम्पत्ति भी प्राप्त करली। कुछ समय में ही वह राजा की साँति वैभवशालिनी हो गयी। अपने पिता को निसंत्रित कर उसने अपने भाग्य का चमत्कार उसे दिखाया। इस कहानी में पूर्व कहानियों की भाँति न तो 'भाग्य' कहीं स्वयं पात्र वना है और न इसमें तुलनात्मक प्रवृत्ति हो है। केवल 'साग्य' का वैभव अवश्य दिखाया गया है। इस कहानी में 'सर्पों का उपयोग' 'त्राभिष्राय' की भाँति हत्रा है। कप्ट-गलित राजकमार की वह दर्शा इसलिए थी कि आग से पीडित सर्पको राजकुतार ने पेट में शरण दी थी। उसे वहाँ इतना सुख सिला कि फिर निकलने का विचार ही त्याग दिया। उसी से राज-कुमार कोड़ी हुआ। इस पेट के सर्प की किसी भूगर्भस्थ सर्प से बानें हुई। एक ने दूसरे के नाश का उपाय दता दिया। राजकतारी

#### **श्र**जलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

यह सब सुन रही थी। उसने चेंदियों का पानी राजकुमार को पिला कर पेट के सर्प को गला कर मल द्वारा निकाल दिया। राजकुमार भी अच्छा हो गया। खौलता तेल बिल में डाल कर भूमि में गढ़ा धन प्राप्त किया।

'धर्म की कथा' और 'नारद की घमंड दूरि करयों जैसी कहानियों में भक्तों की भक्ति का मर्म और उन पर सदेवों की कृपा का रहस्य प्रकट किया गया है। साधारणतः भिक्त-महात्म्य इन कहानियों में भक्तों की परीचा का भाव-प्रधान दिखाने की प्रवृत्ति हुआ है। 'धर्म की कथा' में राजा धर्मात्मा है। एक साधु आकर उससे कहता है या तो धर्म दो या राज-पाट दो। राजा धर्म नहीं छोड़ता, राजपाट छोड़ देता है। तब धर्म स्त्री का रूप धारण कर विपत्तिकाल में राजा के साथ उसकी स्त्री की भाँति रहता है और उसके सम्मान की रचा करता है। इस कहानी में मृल श्रभिप्राय: वहाँ त्राया है जहाँ इस धर्मात्मा राजा ने जिस राजा के राज्य में वह रहता था उससे भी बढ़कर उसके समस्त राज्य की दावत की। यह दावत धर्म के दैवी चमत्कार के कारण हो संभव हो सकीं। दावत का श्रभिप्राय एकानेक कहानियों में हमें मिलता है। ऋषि यमद्ग्नि ने इसी प्रकार 'सुरिभ' के प्रताप से सहस्रवाहु की समस्त सेना का सत्कार किया था इसी प्रकार नज की साधारण लोक-कहानी में ऐसी कढ़ाही, अथवा बटलोई अथवा थैली का उल्लेख मिलता है, जिससे मनचाहे पदार्थ मनचाही मात्रा में मिल जाते हैं। किसी कहानी में यह वस्तु जिन्नों द्वारा दी गयी है, कहीं शिवजी द्वारा। यह अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय है। कथासरित्सागर में पाटलिपुत्र के स्थापक पुत्रक ने त्रासुर मय के दो पुत्रों से तीन वस्तुएँ छल कर प्राप्त कीं-१ पदत्राण, २ द्रह, ३ एक पात्र : यह पात्र मनचाही वस्तु दे सकता था । पदत्राण अथवा खड़ाऊँ से चाहे जहाँ उड़कर जा सकते थे। द्रु से जो लिख दिया जाता वही हो जाता। श्रिम के द्वारा संप्रहीत 'फेयरी टेल्स' में 'क्रिस्टल बाल' शीर्षक कहानी में मनोवांच्छा पूर्ण करनेवाली टोपी का उल्लेख है। बहारदानिश की एक कहानी में द्रांड के स्थान पर थैली का उपयोग हुआ है। जहाँदार थैली के साथ प्याला और खड़ाऊँ भी

हस्तगत कर लेता है। इसी प्रकार मंगोलिया, नार्वे, अरब, सिसली, हॅगेरी, स्वीडेन आदि कितने ही देशों की कहानी में यह अभिप्राय विविध रूप में मिल जाता है।%

दूसरी कहानी में भगवान तथा नारद संसार प्रद्तिणा को निकले हैं। उन्होंने एक भक्त की परीचा ले डाली है। वे साधुत्रों के वेष में चले हैं। भक्त की परीचा के लिए पहले तो वे उसके एक बैल को मरा दिखाते हैं, फिर दूसरे को, फिर दबों को, फिर स्त्री को, पर भक्त तो साधुत्रों का सत्कार करेगा ही। जब सभी मृतक दीखते हैं तो वह स्वयं भगवान के पीछे हो लेता है। सार्ग में जब वह भगवान के लिए पानी लेने कुएँ पर जाता है तो भगवान तो नारदजी के साथ अपना मार्ग लेते हैं, वह भक्त एक नये भंभट में फँस जाता है। कुएँ में रस्सी फाँसते ही वह बन्दर ने पकड़ ली। बन्दर ऋौर साँप के साथ सुनार को उसने कुंए में से निकाला। बन्दर और साँघने निकलते समय और मुक्त होते समय यह परामर्श दिया था कि सुनार को न निकाले। उसी सुनार ने अपने मुक्तिदाता को वन्दीगृह में डलवा दिया। वात यह हुई कि उस भक्त को मूत्र-त्याग करते समय पृथ्वी में दवे आभूषण मिल गये। सुनार को अपना हितेषी समभकर वह उन श्राभूषणों को उसके पास लेगया। वे श्राभूषण राजा को वेटी के थे, जिनको चोरी हो गयोथी – सुनार ने राजा को सूचना देदी और चोरी के अपराध में वह बन्दीगृह में डाल दिया गया। इस संकट से सर्प ने उसे मुक्त किया। उसने सर्प को स्मरण किया, यह त्राया। उसने राजा को डस लिया। राजा को वह भक्त ही अच्छा कर सका। इस उपकार के अतिकार-स्वरूप राजा ने उसे छोड़ दिया और लड़की का विवाह भी कर दिया।

कहानीकार भक्त को भगवान और नारदर्जी से इस व्यतिक्रम द्वारा दूर ले जा चुका है। अब कैसे उनसे मिलाये और कहानी का अन्त ठीक करे। सर्प अपने उपकार का बदला दे चुका है। बन्दर रह

के देखिये टॉनी के कथासिरत्सागर भाग प्रथम के पृष्ठ १४ पर पाद-टिप्निश्चियाँ तथा कॉक्स महीदय की पुस्तक 'दी माइथालाजी स्त्राय दी स्त्रार्थन नेशन्स' के पृष्ठ ६३ तथा १६२-१६३ की पाद-टिष्मिश्चिया।

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

गया है। सक्त को एक दिन मार्ग में बन्दर मिल गया। वन्दर ने अपने उपकारी को एक अपर फल दिया। पर एक अपर फल से क्या हो ? राजा की बेटी अपने माता-पिता को भी अपर कराना चाहती है। वह किसान बन्दर से दूसरा अपर फल माँगने पहुँचा। वह उने नारद जी के पास ले गया, नारद जी भगवान विष्तु के पास ले गये। भगवान विष्तु ने उसे 'दर्शराय' की सेर करने को कहा। यहीं पर एकदम परिवर्तित हो गया। वह देखता है कि उसके बैत जीविन वधे हैं, लड़के खेल रहे हैं, स्त्री भोजन बना रही है, वे साधु भोजन कर रहे हैं। वह अपने वर में है।

यह कहानी लोक मेथा के कोशल का एक अनोखा रूप प्रस्तुत करती है। इसमें कई कहानियों का जोड़-तोड़ है। एक कहानी है साधुओं के पीछे किसान के चल देने की, उनकी परीचा की, यह मूल कहानी है। इसमें प्रासंगिक कहानियाँ दो आर हैं—कुँए से मुक्त किए जाने गले तीन पाणियों की, और अमरफज की। कुँए में से पशुओं और एक मनुष्य को निकालने की कहानी एक प्रथक कहानी है और समस्य आर्थ-प्रदेशों में प्रचलित है। श्रीमती बर्न की ४७ वीं कहानी को रूपरेखा इस कहानी से निजती है। जैन कहानियों में भी ऐसी एक कहानी है। इसमें निकज़ने वाले पशु भिन्न हैं अभिप्राय से युक्त कहानी मिलती हैं। उसमें निकज़ने वाले पशु भिन्न हैं हैं। सुनार उसे बाखा देता से अपने उपकारी को सम्बन्न बना देते हैं। मुनार उसे बाखा देता

(?) बन को इस कहानी में सर्प ने जिल प्रकार किसान को बन्धन से मुक्त फराया है, उसी ढङ्ग की घटना 'गुरु गुग्गा' की कहानी में मिलती है (टेम्पन महोदय की 'दी लीजेंगड्स द्याव पंजाव') तथा 'ढोला' महागीत में भी देसी घटना मिलती है।

चारसौ बहत्तर

<sup>।</sup> दे। खिये 'श्रीमती वर्न की' 'ए हैंड बुक स्नाव फाक-लार'।

<sup>‡</sup> देखिये जे० जे० मेयर की--जैन कहानियाँ।

<sup>88</sup> ब्रज की एक कहानी में यह उपकार कुँए में से निकाल कर नहीं किया गया । बहेिलिया के हाथों से हंस, शेर, की ब्रा ब्रोर जाट सी-सी रपये देकर मुक्त किये गये हैं । सुनार का कार्य जाट ने किया है । जाट ब्रायने भिन्न को देवी पर बिल देने को तैयार हैं । के ऐ तथा अन्य पशुखों ने उसे इस संकट री बचने में सहायता दी।

है। इन कहानियों में बन्द्र द्वारा अमर फल की बात नहीं आती। 'श्रमर फल' अन्य लोक कहानियों में भी श्राया है। उनमें 'श्रमर फल' का उनयोग 'स्त्री-चरित्र' का रहस्य उद्घाटन करने के लिए हुआ है। पहले वह अमर फल राजा के पास जाता है। राजा उस फल को अपनी स्त्री को देता है। वह चाहता है कि उसवी स्त्री अभर रहे। स्त्री अपने प्रेमी को देती है, यह अपनी अन्य प्रेमिका को, इसी प्रकार चलता हुआ 'अमर फल' पुनः राजा के हाथ में आ जाता है। यहाँ इस कहानी में 'अमरफल' से भक्त नारद और भगवान विष्णु के पास पहुँचाया गया है। राजा अन्ब की कहानी भी इसी प्रकार भक्त की सहिमा दिखाने के लिए है। किन्तु राजा अम्ब ओर विक्रधाजीत की . कहानियों में भक्ति से अधिक अत-निष्ठा के लिए कष्ट सहन करने पर त्रत से न डिगने की प्रवृति विशेष है। राजा अम्ब अन्ता राज्य साधु अथवा ब्राह्मणों को दे देना है। वह धर्मात्ना है। राज्य-त्याग कर स्त्री श्रोर द्रो पुत्रों सहित घर से निकल पड़ना है। (१) पहले भड़भूजा के यहाँ रहते हैं। (२) रानो को एक जहाजवाला सेठ उठा ले जाता है। (३) राजा वहाँ से नदी पार अपने वचों को ले जाना चाहता है। एक को उस पार उतार आता है, लाटते समय स्वयं डूब जाता है। इस प्रकार चारों वारहवाट हो जाते हैं। (४) राजा एक नगर में पहुँचता है। यहाँ का राजा सर चुका है। (४) तो ना छोड़ा जाना है वह अम्ब को राज्याधिकारी बताता है। (६) उसकी रानी भी वहीं है। (७) दोनों साई घोशी ने पाले। (८) बड़े हो कर उसी राज्य में सिपाही वने। (६) अब चारों एक स्थान पर । किन्तु एक दूसरे को नहीं पहचानते । (१०) पुत्रीं के कहानी कहने पर एक दूसरे से मिले। इस कहानी का सर्भ इस दोहे के द्वारा अकट किया जाता है:-

'िकत अस्वा किन आमली, कित सरवर कित नीर। इंों इयों परती आपदा, त्यों त्यों सहै सरीर॥'

कुछ हेर फेर से यही कहानी बुन्देलखरड में प्रचलित है। वहाँ इस दोहे का यह रूप है—

चारसौ तिहत्तर

# व्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

कँह श्रम्ब् कँह श्रामली, कँह सरवर कँह नीर। कँह रानी कमलावती, कँह राजा रणधीर।। सत पकड़े सत रहत हैं, सत छोड़े सत जाय। सत की बाँधी लदती, बहुरि मिलेगी श्राय।।

यहाँ 'अम्बा' देश का नाम 'आमली' अमलदारी, राजा का नाम रणधीर, रानी का कमलावती है। शेष कहानी वही है। बुन्देल-खरडी कहानी का आरम्भ कुछ भिन्न है। फकीर भीख माँगता है, पर राजा से प्राप्त अन्न वह एक स्थान पर एकत्र करता है, उसे खाता नहीं। खाता है साधारण प्रजा से मिला हुआ। राजा को समाचार मिलता है तो वह फकीर से कहता है तम थोड़े से सन्तष्ट नहीं तो बहुत सा माँगलो। फरीर राज्य माँग लेता है। राजा उसे दे देता है। बज की कह,नी में राजा नित्य हजारों बाह्याणों को भोजन कराना है, अन्त में सोचता है कि इस प्रतिदिन की परेशानी से तो अच्छा है राज्य ही ब्राह्मणों को दे दिया जाय। वह राज्य ब्राह्मणों को दान कर देता है। बीर विक्रमाजीत की कहानी में विक्रमाजीत पर-दुख-भञ्जन करने का व्रत लिए हैं। वे एक ब्राह्मण के शनि को अपने अपर ले लेते हैं। चोरों के अपराध को अपने सिर पर ओड़ लेते हैं, लुझ-पुञ्ज कर दिये जाने पर भी वह माली और तेली का उपकार करते हैं। इस कहानी में राजा विक्रमाजीत के विवाह की घटना, उसकी मारने का षडयन्त्र त्रोर उसमें चमत्कार प्रदर्शन प्रासंगिक कहानिथाँ हैं। धर्म, कर्म, लदमी और ईसान के फगड़े का न्याय तो कहानी के न्याय के अनुकूल राजा विक्रमाजीत के सब अङ्गों की पूर्ति करने के लिए किया गया है। एक एक देवता से राजा अपना एक-एक अङ्ग प्राप्त कर लेते हैं। इस कहानी में आने जाला फ़छ अभिप्राय बहुत प्रचलित है। जैसे लुंज-पुंज राजा को देखने राजक्रमारी का आना श्रीर उसकी सेवा करना। इस अभिप्राय में राजकुमारी का राजा का मेम स्पष्ट प्रकट नहीं किया गया है, किन्तु अन्यत्र सिलनेवाले इसी प्रकार के अभिप्राय में इस प्रेम का उल्लेख है। अयोग्य और घएय व्यक्तियों से स्त्रियों के प्रेम की कहानियाँ एक नहीं अनेक हैं। कारमीर की एक सौदागर की कहानी में रानी फकीर से प्रेम करती है, बज के

सामन के एक गीन में भी एक स्त्री एक साधू से प्रेम करती है। बल की एक दूसरी कहानी में भी इसी प्रकार साधु से प्रेम करनेवाली रानी का वर्णन है। बौद्ध जातकों में रानी कन्नरा एक लुझ-पुझ ऐंचक-ताने घृण्य-पुरुष के प्रेम में आवद्ध है। कथासरित्सागर में शशिन की स्त्री की कहानी में स्त्री को कोड़ी से प्रेम है। एक दूसरी कहानी द राजा सिंहाच की स्त्री के सम्बन्ध में है उसमें स्त्रियों के प्रेमपात्र सुबड़े, अन्धे तथा लँगड़े हैं। अलिफलेला की एक कहानी में स्त्री एक कुका हवशी गुलाम के पास जाया करती है, यह गुलाम नगर के घूरों से घिरी एक गुफा में रहा करता था%।

दूसरा श्रमिप्राय हाथी द्वारा वर-निर्वाचन का है। हाथी द्वारा वर तो नहीं राजा के निर्वाचन की घटना हमें टाड राजस्थान में ऐति-हासिक वृत्त के रूप में मिलती है। राजा निर्वाचित करने के लिए तीन बार हाथी माला लेकर छोड़ा गया, तीनों बार उसने वाष्पारावल के गले में माला पहिनायी। बाष्पारावल ही राजा बनाया गया। कथा-सिरिसागर में तथा जैन कहानियों में इस प्रकार गजा के निर्वाचन का उल्लेख हुआ है। काश्मीरी कहानी 'यूसुफ जुलेखा' में हाथी ने ही यूसुफ को राजा निर्वाचित किया +।

इन कहानियों में अनेकों देवी देवताओं का उल्लेख हुआ है पर / एक बात अध्यन्त उभर कर आती है कि किशी भी कहानी में 'कु॰ए।' नहीं आये।

यहाँ कुछ गाथ।यें ही दी गई हैं। गीन-गाथ।छों का साधारण विवेचन तीसरे अध्याय में हो चुका है। 'पूर्नमल' 'नरसी का भात' विविध पँचारे गाथायें हो हैं। इनमें किसी न किसी नैतिक वृत्ति को अधानता दी गई है।

# बुभौ अल-कहानियाँ —

'बुमौत्राल' का एक रूप पहेली होता है, वह लोक-साहित्य

<sup>\*</sup> देखिए:—सर ग्रोरिल स्टीन तथा सर जार्ज श्रियसन द्वारा लिखित 'हातिम'स सोंग्स एएड स्टोरीज' में कहानी तीसरी।

<sup>+</sup> देखिए:-वही। कहानी छठी 'दी स्टोरी त्राव यूसुफ ऐएड जुरे खा'।

#### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

का एक पृथक अंग है। किन्तु 'बुक्तीअल' का उपयोग कहानियों में भी होना है हमें यहाँ बुक्ती अल-कहानियों पर ही विचार करना है। 'बुभों खल का प्रयोग खनुष्ठानों में भी होता था इसका हम यहाँ उल्जेख नहीं करेंगे। विदेशी कहानियों भें रानी रोवा की कहानी में कठिन प्रश्नों द्वारा सोजोमन की बुद्धि की परीचा ली गई है। सेमसन ओर उसकी पहेली, हिंकवस की पहेली पाश्चात्य साहित्य में प्रसिद्ध हैं। भारतीय पौराणिक साहित्य में युधिष्ठिर और सारस-यद्म की कहानी भी पहेली से सम्बन्धित है। पहेली न बना सकने पर युधिष्टिर के अन्य भाई काल-कवलित हुए। युधिष्टिर ने पहेली बता कर सबको पुनक्जोबित किया और जल भी बहुए। किया । कथासरित्सागर में विनीतमति ने एक विद्योत्तमा राजकुमारी को हराया था। यह वार्णी-चातुर्य की कहानी है। विनीतमति को एक बौद्ध सिद्ध ने हराया। तोते के रूप में विक्रम के पराक्रम की कहानी में प्रसिद्ध बुफौन्नलों का समावेश हुआ है। इस प्रकार बुक्तीअल की कहानियों का एक लम्बा इतिहास है। ये कहानियाँ संसार भर में मिलती हैं। व्रज-में हम बुफोअल की कहानियों को निम्न रूपों का पाते हैं :— 🛭 पृष्ठ ४७७ पर देखिए।

पहली संख्या की एक कहानी है 'कंजूस साहूकार'। इस कहानी है 'कंजूस साहूकार'। इस कहानी है को हमने बज-साहित्य-मण्डल द्वारा प्रकाशित अपने अंथ 'बज की लोक-कहानियाँ' में दिया है। इसमें आठ बातें दी गई हैं, जिनकी परीचा एक साहूकार के पुत्र ने की है। बंधाठ बातें ये हैं:—

१— िता लोभी।
२—माँ ममता की।
३—होते की वहिन।
४—श्रनहोंते की भइया।
४—पैसा पास का।
६—जोरू साथ की।

७—मुनसुनी शहर, भोवे सो खोवे, जागे सो पावे।
 ठीक ऐसी ही कहानी काश्मीर में 'राजा विक्रमादित्य की

चारसौ छिहत्तर

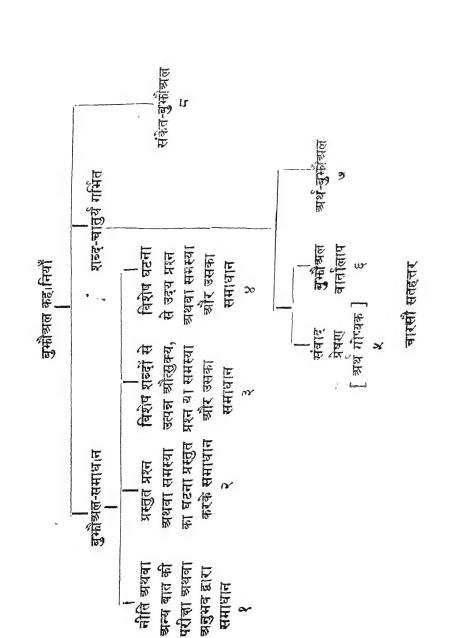

समाधान १

## मंत्रतींक साहित्य का अध्ययन ]

कहानी' के नाम से प्रचलित है। अ इस काश्मीरी कहानी में प्रथम दो बातें नहीं हैं। 'पिता लोभी' श्रीर 'माँ ममता की' इन दो बातों की परीचा बज की इस कहानी में आरम्भ में ही हो गयी है। सेठ का पुत्र जब इन सात बातों वाले पुर्जे को पश्चीस रुपये में खरीद कर लाया तो इस दरिद्र-व्यवसाय के दंद में सेठ ने पुत्र का घर से निष्कासन कर दिया। पिता लौभी सिद्ध हुआ। माँ को पुत्र के निष्कासन की सूचना मिली तो वह छिपा कर पुत्र को धन दे गयी। माँ की समता भी इस प्रकार सिद्ध हुई। प्रथम दो सत्य चलते-चलते ही सिद्ध हो गये। अब सेठ पुत्र आगे चला। दोनों कहानियों में ही पहले वह वहिन के यहाँ गया। बहिन उससे सिलने नहीं आयी। उसने काश्मीरी कहानी में एक कटोरे में थोड़े चावल भेजे हैं, बज की कहानी में रोटियाँ भेजी हैं। दोनों ही कहानियों में यह बहिन से आयी हुई भोजन-सामग्री जमीन में गाड़ दी गयो है। इस प्रकार एक श्रीर वात परीचा में खरी निकली। बज की कहानी अब हमें सेठ के पत्र की समराल में पहुँचा देती है। निश्चय ही यह कहानी कहने वाला सेट के पुत्र को भाई अथवा मित्र के पास ले जाना भूल गया है। बातों में तो उसका उल्लेख है ही, 'अनहोंते को भइया'। पर तत्संबंधी कहानी यहाँ नहीं आ पायी। काश्मीरी कहानी में भो इस संबंधो कहानी साधारण ही है। उसमें कुछ भी उल्लेखनीय बात नहीं। फिर काश्मीरो कहानी भी राज-क्रमार को ससराल पहुँचा देती है। ससराल की कहानी का वृत्त दोनों में कुछ भिन्न है। काश्मीरी कहानी में राजकुमार एक बुद्धा के पास ठहरा, यह राजा के चारागाह से घास काटने लगा तो एकड़ कर जेल में डाल दिया गया। वहाँ ऋश्वपति के पास उसकी स्त्री छाती थी। वे दोनों खाना खाते थे, बचाखुचा इसको देते थे। दोनों की केलि में पलंग टूट गया ! वह उन्होंने इसी राजकुमार घसखुदा कैदी से बन-वाया। रानी ने राजकुमार को पहिचान लिया। अश्वपति ने उसे फाँसी की आज्ञा देदी। राजकुमार विधकों को लाल देकर बच गया।

% देखिये सर श्रोरील स्टीन तथा सर जार्ज ए० ग्रियर्सन सम्पादित 'हातिम्स सोंग्स एएड स्टोरीज' नामक पुस्तक में 'दसवीं कहानी' 'दी टेल श्राव राजा विक्रमादित्य।'

इस प्रकार इस काश्मीरी कहानी में 'पइसा पास का' संबंधी वार्त्ता की भी परीचा करादी गयी है। बज से प्राप्त कहानी में कहानीकार इसे भी भूल गया है, यद्यपि कहानी की भूमिका में वह इसकी तच्यारी कर चुका है। माँ ने उसे चलते समय चार लाल दिये थे। इन लालों का क्या उपयोग हुआ, इसका कहानी में पता नहीं चलता। बज की कहानी में कोतवाल सेठ-पुत्र की बधू के पास जाया करता था। वह सेठ-पुत्र को मजदूर बना कर उसके निरंपर कुछ सामान रखवाकर उस लड़की के पास लेगया है। सेठ-पुत्र ने मजदूरी का रुक्का लिखवा लिया। वहीं उसने अपनी स्त्री के चरित्र को देखा। अनितम कहानी दोनों में एक ही है, केवल नामों का अन्तर है। ब्रज की कहानी में फुनफुनी शहर की राजकुमारी है जिसके मुख से रात्रि की सर्प निकलता है; काश्मीरी कहानी में विकामादित्य की पुत्री है, जिसके मुख से सर्प निकलता है। सेठ अथवा राजकुमार रात में जगता रहता है, श्रोर सर्प को मार डालता है। उतका राजकुमारों से विवाह हो जाता है। ब्रज में एक और कहानी इसी ढङ्ग की है। एक ठग ने सौ रुपये में एक बात बताई है × । व्यापारी पर चारसौ रुपये थे उसने व्यापार में रुपये न लगा कर ठग से चार वातें सुनने में वे रूपये लगा दिये। वे चार बातें ये थीं -

१—भलौ बुरी एक संग में लीजै। २—घाटन न्हैयै श्रीघट न्हैये। ३—सबु सबु करिये तिरिया मेद न दीजै। ४—सबु सबु करिये, सर्ति न बदिये।

व्यापारी ने पहली बात सिद्ध करने के लिए एक कछुए को साथ ले लिया। कछुए ने व्यापारी की सर्प से रत्ता की। सर्प और कोए में मैत्री थी। सर्प ने व्यापारी को काट लिया, तब कौट्या आँखें खाने आया तो कछुए ने टाँग पकड़ली। कौए की टाँग उसने तब छोड़ी जब सर्प ने व्यापारी का विष खींच लिया। इस प्रकार एक बात

<sup>×</sup> देखिये 'इिएडयन एं टिक्चरी' सन् १८६० पृ० १२६ नैटेसन महो-दय का प्रेषणः-'फोकलोर इन साउथ इिएडया': ३२ वीं कहानी 'दी फोर गुड मैक्जिमम्स (सेकेगड वरज़न)'' तथा ३३ वीं कहानी पृ०२७५ ''दी सिक्स गुड मैक्जिम्स'

## त्रज्ञकोक माहित्य का अध्ययन ]

सत्य सिद्ध हुई। उसी कछुए ने अपने व्यापारी मित्रसे विदा लेते समय एक तालांब में से दो लाल निकाल कर दिये। व्यापारी औघट न्हाया, लाल वहीं पड़े भूल गया, फिर स्मरण आने पर लौटा और लाल जहाँ के तहाँ मिल गये। इस प्रकार दूसरी बात भी सिन्द हो गयी। शेष दो बातें सिद्ध करने के लिए इस कहानी में दूसरी शैली प्रह्मा की गई है। वह शेष दो बातों को भूल गया। उसने एक कुए में तरवूज की देल देखी; उसका भेद अपनी स्त्री को बना दिया स्त्री ने अपने प्रेमी को बता दिया। वह प्रेमी उस बेल को काट लाया और व्यापारी से 'तरबूज' की चर्चा चलाई। व्यापारी ने कुँए की बेल का उल्लेख किया। दोनों में इसी बात पर शर्त बद् गई। व्यापारी दूसरी बात भी भूल गया कि शर्त न बदनी चाहिए। शर्त यह बदी गई कि जो जीते वही हारने वाले के घर में जाकर जो वस्तु दोनों हाथों में त्राजाय ले त्रावे। शर्त बदने में दूसरे मनुष्य का भाव यहु था कि वह व्यापारी की स्त्री को उठा लायेगा। व्यापारी ने जब कुँए में देखा तो बेल गायब। तब उसे यथार्थता का ज्ञान होगया। श्रब इस षडयन्त्र से बचने के लिए उसने फिर उसी ठग से युक्ति पूछी। उसके अनुसार उसने अपनी स्त्री को छत पर बैठा दिया। उस मनुष्य ने जब ऊपर चढ़ने के लिए दोनों हाथों से नसेनी पकड़ी तभी उस व्यापारी ने उसे नसेनी देकर वचन पूरा किया।

'बीरवल की हुस्यारी' नाम की कहानी में एक राजा ने दूसरे राजा के पास कुछ बातें ऋर्थ स्पष्ट करने के लिए भेजी हैं। वे बातें चार हैं:—

१-श्रमल ते कम श्रमल

२-कम असल ते असल

३-सराइ को कुत्ता बे-मुरब्बत

४-समाज को बन्दर वे सोचे समभे काम करै।

वीरबल मन्त्री ने ये चारों वातें प्रश्नकर्ता राजा के यहाँ जाकर सिद्ध करदीं। उसने उसी राज्य की श्रेष्टि-कुमारी से विवाह किया था, उसे तो 'असल से कम असल' सिद्ध किया। उस स्त्रों ने वह बात फैलादी, जिसे न कहने का वह आदेश दे गया था, और जिसके फैल

जाने से उसे प्राण-दण्ड मिल सकता था। वेश्या को उसने 'कम श्रमल ते श्रमल' सिद्ध किया। वेश्या ने उसको प्राण-दण्ड से बचाया था। कोतवाल को उसने 'सराय का कुत्ता बे-मुरब्बत' ठहराया। वह कोत- वाल की खूब मेंट-पूजा करता था, फिर भी उसने उसे बन्दी बनाया। राजा को उसके समाज का बन्दर बताया, जो बे-सोंचे समभे कार्य करता है, क्योंकि राजा ने यह जाँच-पड़ताल तक न की कि यथार्थ में बात क्या है ? वस्तुत: उसने किसी की हत्या न की थी। एक तरबूज चीर कर घर में रख दिया था श्रोर स्त्री से कह दिया था कि मैं एक मनुष्य का सिर काट लाया हूँ। इस प्रकार ये चार बातें सिद्ध की गई हैं। इस कहानी में जो बातें सिद्ध की गई हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं।

'धर्म की जड़ हरी' तथा 'टीन और दोजख' ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें कोई व्यक्ति कुछ कहता है, श्रीर उसके मर्म को समम्भने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। 'धर्म की जर हरी' ये शब्द एक ब्राह्मण प्रतिदिन राजा को सुनाया करताथा। राजा इसका मर्म जानने के लिए उत्सक हुआ। वह ब्राह्मण उसे एक ऐसे मन्दिर में ş लेगया जहाँ से वह स्वर्ग और नरक में जा सकता था। वहाँ एक बार उसे नरक बन्द मिला। स्वर्ग खुला मिला क्योंकि उसने दान करना आरम्भ कर दिया था। दसरी बार उसे स्वर्ग बन्द मिला क्योंकि उसने दान देना बन्द कर दिया था। अब आगे स्वर्ग का द्वार उसके लिए तभी खुलेगा जब वह निश्चित अवधि तक विष्ठा खायगा। उसकी स्त्री अनजाने उसके भोजन को विष्ठा से स्पर्श कराके उसे खिलाती । उसका प्रायश्चित पूरा होगया । यह साभिप्राय कहानी है, दान-धर्म की महत्ता सिद्ध करने के लिए ही यह गढ़ी गई है। 'दीन श्रीर दोजख' में दोन श्रीर दोजख की कसीटी बताई गई है। जब कोई मुद्री जाता था तभी एक रंडी अपनी दासी से यह पूछती कि यह दीन को गया या दोजख को। दासी देखकर समुचित उत्तर दे देती थी। सुननेवाले को त्राश्चर्य होना स्वाभाविक था। उसने पूछा यह कैसे जाना कि यह दीन में गया कि दोजख में। वेश्या का उत्तर था जिसके साथ दुस आदुमी यह कहते जाँय कि भला हुआ

# नजलीक साहित्य का अध्ययन ]

मर गया, वह 'दोजख' को गया, श्रौर जिसके साथ शोक मनाते हुए मनुष्य जायँ वह दीन को गया। ये दोनों कहानियाँ छोटे चुटकुलों के समान मर्मस्पर्शिणी हैं।

जैसे उपरोक्त कहानियों में कुछ शब्द सुनकर प्रश्न प्रस्तुत हुआ है, वैसे ही कुछ कहानियों में घटनायें देख कर भी प्रश्न उठ सकते हैं, और उनके समाधान की इच्छा हो सकती है। 'गङ्गाराम पटेल और बुलाखी नाई' की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें बुलाखी नाई यह शर्त करके घर

से गङ्गाराम पटेल के साथ गङ्गा यात्रा को गया है कि वह जो बात पूछे उसका उत्तर उन्हें देना होगा—उसका समाधान करना होगा। बुलाखी नाई नगर में जिस अद्भुत घटना को देखता उसी का समाधान चाहना। गंगाराम पटेल को उस घटना की एक रोचक कहानी सुनानी पड़ती। इस प्रकार कितनी कहानियाँ इस प्रकार के समाधान में प्रस्तुत हुई'। पर ये तो कुछ कृत्रिम समस्यायें थीं। बज की मौखिक कह। नियों में 'जि कौन की बहू होगी' नाम की एक कहानी है। उसकी कल्पना अद्भुत है। चार मित्र थे-जढ़ई, सुनार, दर्जी और ब्राह्मण्। बढ़ई के लड़के ने रात बिताने के लिए एक काठ की पुतली गढ़ी। दुर्जी ने अपने अवसर पर उसे वस्त्र पहना दिये। सुनार ने अपने अवसर पर उसे आभूषण पहनाये। ब्राह्मण का अवसर आया, ब्राह्मण ने अपनी अँगुली से अमृत डाल कर पुतली को सजीव कर दिया। यहां तक तो सारा कार्य यों ही बहुलाव के बहुाने होगया। अब उस जीवित पुतली को अपनी स्त्री बनाने के लिए चारों भगड़ने लगे। यह कठिन समस्या खड़ी हो गयी कि यह किसकी बहु होगी? तब राजा ने न्याय किया। बढ़ई श्रोर ब्राह्मण तो उसके पिता तुल्य हुए, उन्होंने ही उसे बनाया श्रीर प्राण दिये। दर्जी भाई हुआ, उसने कपड़े पहनाये। वह सुनार की बहू है-श्राभूषण पहिनाने का काम पति का है। इसमें प्रसंगवश पिता, भाई तथा पति के साधारण कर्त्तव्य का उल्लेख हो गया है। एक दूसरी कहानी 'जि तौ बु चौं, बु तौ जि चौं' एक और समस्या प्रस्तुत करती है। एक स्त्री ने अपने पुत्र, प्रेमी और पति को मार डाला। पुत्र को इस्रालिए मार डाला कि वह प्रेमी से मिलने में बाधा देता था। प्रेमी को इस्रालए कि वह पुत्र के भेद को न जानले। पित को इस्रालए मार डाला कि वह पुत्र खोर प्रेमी का हाल जान गया था। तब वह पित के शव के साथ सती होने चली। यहीं इस समस्त कांड के दृष्टा ब्राह्मण के मन में समस्या खड़ी हुई कि जब सती होना था, पित-प्रेम था तो पर-पुरुष से प्रेम क्यों, खोर लड़के को क्यों मारा, और यदि परकीयत्व था तो यह सतीत्व क्यों? सती होनेवाली स्त्रों ने उसे किसी सालिन के पास भेजा कि वह वहाँ से भेद जान सकेगा। उस मालिन ने उसे स्वर्ग में लेजाकर एक खप्सरा को दिखाया। वह खप्सरा पर मुग्ध हो गया। मालिन ने कहा वह खप्सरा खापको खपने पुत्र की चामु डा पर बिल चढ़ाने से सिल सकती हैं। वह खपने पुत्र को बिल चढ़ाने को प्रस्तुत हो गया – इस विधि से मालिन ने उस स्त्री के व्यापार का समाधान कर दिया। यही कहानी साधारण रूपान्तर के साथ काश्मीर में भी मिल जाती हैं ×।

इंत बुक्ती खालां का एक रूप राज्द-चातुर्य पर निर्भर करता है। राज्द-चातुर्य कभी तो अर्थ-गोपन के लिए काम में खाता है: जैसे, प्र सियाँ-मींखटी की कहानी में मींखटी ने अपनी दुर्दशा का रूपक बना कर पत्र में लिखा, जिसमें मूल अभिप्राय तो यह था कि अब घर में कुछ नहीं रह गया—पर अन्य सुनने वालों ने समका कि यह कोई बड़ा गढ़पति है, फलतः उसका सम्मान और बढ़ गया। वह रलेषार्थी पत्र इस प्रकार था— "वासीराम' ने घर घेर लिया है, डिज्यन' साहबं हुब गये, रूप-साहब दूट गये, विलाव साहब सर गये, नमक हरामी कोतवाल साहब भाग गये। फटकन साहब बाकी रहे सो घड़िया की लड़ाई इधर से उधर और उधर से इधर दोनों ओर से ले रहे हैं।'

इ ऐसी ही अर्थगोपक एक अन्य बुक्तीअल कहानी है। इसमें

चारसौ तिरासी

<sup>×</sup> देखिये 'हातिमस् सांग्स एएड स्टोरीज' में तीसरी कहानी । एक
सौदागर की कहानी । इसमें दृष्टा राजा है ।

१ घास, २ लोटा, ३ ढोरा, ४ बिल्ली, ४ कुत्ता, ६ सूप ।

## **मैं जातीक साहित्ये का अध्ययन**

जाटिनी ने श्रपनी सहेली के यहाँ नाइन के हाथों 'बांयना' भेजा, सोलह पूरी, खीर पर भरपूर बूरा। उसने नांइन से यह भी कहला दिया—

"चन्दा की चाँदनी घटाटोप छाई है। मेरें तौ ही सोलह तारईं तेरें के आई हैं।।%

वहाँ से उस सहेली ने उत्तर दिया-

चन्दा की चाँदनी तारी कोई कोई है। तेरं तौ ही सोलह तारई, ह्यां चारि आई हें।।

बात यह थी कि नांइन ने छुछ खीर और बूरा तथा बारह पूरियाँ मार्ग में चुराली थीं। इसका भेद इस प्रकार भेजने वाली के पास खुल गया। नांइन इनके अर्थों को न समम सकी और पकड़ी गयी।

वार्तालाप-बुभौजाल की कहानियों का रूप चुटकुलों जैसा है। दो व्यक्ति पहेलियों में बानें करते हैं—एक सुनने वाला समम नहीं पाता अर्थ पूछता है, इस प्रकार समाधान का मार्ग खुल जाता है। इनका तो पहेलियों के जैसा हो रूप है। एक कहानी में यह वार्तालाप इस प्रकार है:—

> भटियारी — 'लोहे पीटी चक्की फार' दें देउ [दाल दे दो] बनियाँ — 'छटांक भर दूंगा [पैसे की छटांक भर] भटियारी — तुम छटांक भर दोंगे, मैं अकरकरा कर लूंगी [मैं फटक कर लूंगी]

> बिनयाँ — तुम अकरकरा कर लोगी तो मैं गुलाब घूँ सा-घूँ स दूँगा [पाव छटाँक कम दूँगा]

दूसरी में यों है —

मनुष्य—रुपये की 'सूत्रा पंखी' लेते हैं, [मूँग की दाल लेते हैं] स्त्री—रामण के सिर देते हैं [दस सेर के भाव देते हैं]

क्ष ऐसा ही ऋभिप्राय काश्मीर की पुक कहानी में भी ऋाया है।

मनुष्य-गदापदम कर लेते हैं [छांट फटक कर लेंगे] स्त्री-सीस मंदोदिर देते हैं [नौ सेर की देंगे]

इनको यथार्थ में कहानी भी नहीं कह सकते। कितने ही व्यव-सायों में सांकेतिक भाषा का प्रचार है, विशेषकर सुनारों और कँसेरों में। अन्य मनुष्यों को वह पहेली जैसी लगती हैं। यह भी ऐसी ही सांकेतिक शब्दावली में वार्त्तालाप है। वार्त्तालाप व्यावसायिक है इसमें कोई संदेह नहीं।

ऐसी भी बुभौत्राल की कहानी मिल जाती है जिसमें सीधी प्रहेलिका ही पूछ डाली गई है। बज में ऐसी मौखिक कहानी वहीं संस्कृत की यज्ञ और वरकचि की कहानी है। यह यथार्थ में पुस्तक के द्वारा पढ़े लिखे व्यक्तियों ने सीख कर कहीं-कहीं प्रचलित करदी है। इसमें ब्राह्मण-माँस पाने के लिए यज्ञ ने यह प्रहेलिका पूछी है, "पांचसी और पांचमी और पांचमी न सी। इसका अर्थ रात्रि में वरुकचि ही दैवयोग से यज्ञ के मुख से सुनकर ही बता सका।

ऐसी कहानियाँ भी बुम्तौद्यल कहानियाँ कही जायँगी जिनमें किसी 'संकेत' का उल्लेख हुत्रा हो। उस संकेत का त्रर्थ समम लेने पर और उसके अनुसार जाचरण करने से ही अभी प्सित अर्थ की प्राप्ति हो पाती है। ऐसी एक कहानी 'यार की यारई' है। इसमें बादशाह की लड़की ने यह संकेत राज-कुमार से किया है:—

"एक फूल लेकर दाँतों से लगाया, फिर छाती से लगाया फिर पैरों से लगाकर ऊपर होकर पीछे फेंक दिया"— इस संकेत का अर्थ मंत्री-पुत्र ने बताया—वह दन्तवक राजा की बेटी है, वह तुमें खूब चाहती है, उसका नाम पद्मावती है, तुम्हें पिछवाड़े से बुलाया है। लोक-कहानियों में ऐसे सांकेतिक अभिप्राय बहुधा उपयोग में आते हैं। काश्मीर में एक सुनार की कहानी में राजकुमारी ने एक सुनार को ये संकेत दिए हैं १— उसकी तरफ से पीठ फेरली। २—शीशा दिखाया। ३—बाहर कुछ पानी फेंका, कुछ फूल फेंके, और

## अजलोक साहित्य का अध्ययन ]

कुछ बाल फेंके, लोहे की शलाका से खिड़की की चौखट खुर्ची। इसका रहस्य सुनार की स्त्री ने बतलाया—१-शीशा दिखाना = कोई उसके पास है। २-पानी = मोरी के मार्ग से आना, ३-फूल = एक फुलवाड़ी मिलेगी, ४-जोहे की शलाका = एक लोहे की शलाका खिड़की काटने को लाना आदि &।

## पं व-तन्त्रीय कहानियाँ-

पञ्च-तन्त्र एक कहानी की पुस्तक है। ये कहानियाँ राजकुमारों को राजनीति की शिचा देने के उपयोग में लाई गई थीं। इन कहानियों के पात्र पशु-पन्नी थे। पञ्च-तन्त्र की कहानियाँ बहुत प्रचित्त हुई, श्रोर देश विदेशों में फैलीं। इन कहानियों की विश्व-यात्रा एक मनो-रखक विषय है, जिस पर अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने पिश्रम किया है × । पञ्च-तन्त्र की पशु-पन्नी सम्यन्धी कहानियाँ सामित्राय कहानियाँ हैं। वे एक विशेष उद्देश्य से लिखी गयी हैं। हमने पशु पित्रयों की ऐसी सभी कहानियों को जो सामित्राय हैं। वश्च-तन्त्रीय कहानी कहा है। ऐसी कहानियाँ हैं सभी पशु-पन्नी सम्बन्धी। पशु-पित्रयों से सम्बन्धित ऐसी कहानियाँ मी होती हैं, जिननें उपदेशवृत्ति प्रधान नहीं होती। इस प्रकार के वर्गीकरण पर हम दूसरे अध्याय में पिचार कर चुके हैं।

वज की पशु-पत्ती सम्बन्धी कहानियों में जिन पशु-पत्तिथों का उल्लेख है बे ये हैं—१ गीदड़, २ मगर, ३ ऊँट, ४ शेर, ४ न्यौला ६ बिल्ली, ७ कुत्ता, ⊏ लोमड़ी, ६ रीछ, १० वकरी, ११ चूहा, १२ साँप।

<sup>\*</sup>देखिए—'हातिम'स सांग्स एएड स्टोरीज' पांचवीं यहानी। नथा स्विनर्टन की 'इएडयन नाइट्स एएटरटेनमेएट' में संप्रहोत कहानी ''दी प्रिन्स एएड वजीरस् सन्''

<sup>×</sup> देखिए में कडानल लिखित "इपिडया'ज पास्ट एएड प्रजेएट''। गौरांगनाथ बनर्जी की 'हैलेनिज्म इन ऐन्शिएेस्ट इपिडया' में १४ वा श्रध्याय फिबिल्स ऐएड फोक-लोर' तथा ऐच० ऐच० विल्सन कृत 'ऐसेज श्रान सबजैक्ट्स कनेक्टेएड विद संस्कृत लिटरेचर, भाग प्रथम तथा द्वितीय''।

पचियों में--? मोर, २ चिड़िया, ३ कौत्रा, ४ हंस, ४ तीता, ६ पिड़ किया।

गीदड़ की कहानियाँ सबसे अधिक हैं। गीदड़, सियार अथवा सिरकटे को ही कड़ते हैं। पुराणों में शिवजी के शृगाल का रूप धारण कर गंगा से विवाह करने की कहानी प्रसिद्ध है। शिवजी के कारण शृगाल का महत्त्व बढ़ना ही चाहिए। ब्रज की लोक-कहानियों में से एक में गीदड़ कुत्तों से भोला दिखाया गया गीदह है। कहानी ने वतलाया है कि किसी युग में नगरों में पहले गीदड़ रहा करते थे, जैसे आजकल कुत्ते रहते हैं। कुत्ते ऐसे रहते थे जैसे आजकत गीदड़। गाँव से बाहर दोनों थे भाई भाई। किसी परिस्थिति वश कुत्तों ने गीद्ड़ों से कहा, भाई अब तुम बहुत दिन शहरों में रह चुके हो, अब हमें भी वहाँ रहने का अवसर दिया जाय । उन्होंने संभवतः कारण यह बताया कि हमारे यहाँ लड़की का विवाह है, वह नगर से अच्छी प्रकार समाप्त हो सकता है। विवाह हो जाने पर हम गाँव या नगर छोड़ जायँगे। गीदड़ों ने कहा क्या हानि है, आजाओ। गीदड़ जंगलों में चले गये, कुत्ते बस्ती में आगए। कुत्ते बस्ती में आगए सो फिर लौट कर जंगल नहीं गथे। गीद्ड़ों ने उद्योग भी किया, पर कुत्तों ने एक गीद्ड़ को नगर में प्रवेश न पाने दिया। अब प्रत्येक रात्रि को अपने खोये श्रिधिकार की घोषणा करने गीद्ड़ों का दल वस्ती की सीमा के निकट जाता है। वहाँ जाकर नायक ऊँचे स्वर में कहता है, 'हमऊँ कबड़ें राजा हते' अनन्तर सब शेष साथी उसका समर्थन करते हैं, 'हते जी हते', 'हते जी हते', 'हते जी,हते'। गीद्ड़ों की ऊकरी का यही आभि-प्राय है। गीदड़ों की ऊकरी का बस्ती के कुत्ते भी बड़ी उमता से विरोध करते हैं। यह कहानी कारण-निर्देशक (Acteological) कहानी के जैसा स्वभाव रखती हैं। इसमें गीदड़ कुत्तों से कम चतुर दिखाये गये हैं। अन्य कहानियों में हमें गीदड़ शेष पशुओं से चतुर प्रतीत होता है। एक कहानी में गीदड़ ने मगर को खूब छकाया है। गीद्ड़ और गीद्ड़ी नदी की दूसरी पार पर जाना चाहते हैं। क्या युक्ति करें ? गीद्ड़ी ने मगर से जेठ का रिश्ता स्थापित किया, और

उसे इस शर्त पर उन्हें परली पार उतार देने पर तच्यार कर लिया कि वे उसके लिए दुल्हिन दुँढ लायेंगे। दुल्हिन के लालच में मगर ने दोनों को उस पार उनार दिया। वहाँ जब वे ऋपना पेट खुब भर चके और लौटने का विचार हुआ तब फिर उन्होंने मगर से काम लैने का उगाय सोचा। दुलहिन तो थी नहीं, उन्होंने काँटे की एक भाड़ी को एक चादर ब्रोदा दो। मगर के मुँह में पानी भर ब्राया। उसने उन दोनों को शत के अनुसार पहले पार उतार दिया, श्रीर लौट कर जब दुलहिन के पास आया तो वहाँ भाड़ी मिली। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मगर ने इसका बदला लेने का विचार किया। गीदड जब पानी पीने आया तो उसका पैर पकड लिया, गीद्ड़ ने कहा—वाह भाई, पीपल की जड़ पकड़ली है। मगर ने पैर छोड़ कर पीपल की जड़ पकड़ ली। गीदड भाग आया। अब मगर उनके घर में ही जा घुसा। गीदड़-द्वय ने मगर के घिसटने के चिह्न देख कर भाँप लिया। बोला "घर मामा राम राम" श्रीर गीदड़ी से कहा "क्या बात है ? आज घर बोलता क्यों नहीं ?" मगर ने सममा घर अवश्य बोलता होगा, मेरे डर से नहीं बोलता। मगर ने ही उसका प्रत्युत्तर दे दिया। गीदड़ ने कहा कहीं घर बोला नहीं करते। मगर फिर हारा। एक तीसरा उद्योग उसने श्रीर किया. रेती में मृतवत् पड़ रहा, गांदड़-गीदड़ी ने आपस में कहा कि यह मरा नहीं है, मरे हुए तो पादा करते हैं। मगर फिर बातों में आगया श्रीर जोर का पाद छोड़ा। गीदड़-गीदड़ी अपने घर आये। लोक-कहानीकार ने मगर को बुद्धू बनाया है, यह तो ठीक है, पर एक कहानी में तो उसने सभी पशुत्रों को हीन-बुद्धि दिखाया है। बात यह हुई कि घर की खोज में गीदड़-दम्पति श्रपने बच्चों सहित एक सिंह की भाट में जा ठहरे। अब सिंह से कैसे रचा हो। उन्होंने एक नाटक रचा। जब सिंह आया गीदड़ी ने अपने बचों को नोंचा और गीद्ड़ से कहा—सिंह पछाड़ जी आपके बच्चे शेर का मांस चाहते हैं। इसीसे रोर भयभीत होकर भागा। एक और रोर ने ढाढ़स बँघाया। दोनों पहुँचे। पहली युक्ति से ये दोनों भी भगाये गये। फिर समस्त पशु चढ़कर चले। सबने एक-दूसरे से कसकर पूँ छैं बाँध लीं; कहीं कोई घोखा

न दे जाय। लोमड़ी नायक बनी। गीदड़ों ने फिर वही युक्ति की, लोमड़ी का नाम लेते ही वह बेतहाशा भागी। पशुत्रों में भाग-दौड़ मुच गयी। एक-दूसरे की पूँछें खिच रही थीं। वे समम रहे थे कि/ शेरपछाड़ सींच रहा है। इस प्रकार गीवड़ों ने सब पर विजय प्राप्त की और सुख-पूर्वक रहने लगे। लोमड़ी को भी चतुर समभा जाता है पर इस कहानी में वह गीदड़ से परास्त हुई है। रंगे सियार की संस्कृत की कहानी से ही हिन्दी में यह महावरा आया है। उसमें भी शृगाल की चतुराई का डल्लेख है, पर वहाँ कहानीकार ने नैतिक दृष्टि से उस रँगे सियार का भएडाफोड़ कर दिया है। कुछ भी हो, लोक-विश्वास ही कहा-नियों में प्रकट हुआ है, इसमें गीदड़ साधारणतः चतुर दिखाया गया है। कथासरित्सागर की एक कहानी में भी गीदड़ ने अपनी चतुराई से श्रपने प्राणों की रचा की है। वह एक मृतक भैंसे के पेट में एक छिद्र में से घुस गया। सूर्यातप से वह छिद्र सिकुड़ गया, वह शृगाल उसमें बन्द हो गया। गाँववाले जब उसे फेंकने त्राये तो गीदड़ उन्हीं की भाषा में उनसे बोला-में प्राम देवता हूँ, तुमसे नाराज हूँ। मेरी पूजा करो। पूजा के विधान में बहुत-सा पानी उस पर डाला गया। चर्म दीला पड़ा, गीदड़ अवसर दुँद कर उसमें से निकल भागा। यह शृगाल की चतुराई इस प्रकार पर्याप्त प्राचीन काल से मानी जाती रही है।

कुछ कहानियों में ऊँट, बिल्ली, बकरी, तथा लोमड़ी ने गीद्ड़ से या तो सफलतापूर्वक बदला लिया है या छकाया है। गीद्ड़ और ऊँट की कहानी प्रसिद्ध है। गीद्ड़ ऊँट की पीठ पर नदी के दूसरी पार गया। जब उसका पेट भर चुका तो उसने ऊकरी लगायी। खेत वाला जगा, ऊँट को उसने पीटा। लौटते समय गीद्ड़ फिर ऊँट की पीठ पर बैठा, बीच धार में आकर ऊँट लोट गया, गीद्ड़ से ऊँट ने बदला ले लिया। बज में यह कहानी आगे गीद्ड़ की मगर से मैत्री करा देती है। मगर ने उसकी प्राण-रच्चा की। वह मगर के यहाँ जंगल के कुछ स्वादिष्ट पदार्थ ले गया। मगर की स्त्री ने गीद्ड़ के कलेजा खाने की इच्छा प्रकट की। गीद्ड़ चौकन्ना हुआ। उसने कहा, कलेजा खाने की इच्छा प्रकट की। गीद्ड़ चौकन्ना हुआ। उसने कहा, कलेजा से घर रख आया हूँ, ले आऊँ। इस प्रकार धोखा देकर मगर से

उसने प्राण बचाये। तब गीदड़ और सगर के दाव-घात वैसे ही हुँए जैसे ऊपर बताये जा चुके हैं। यह कहानी निश्चय ही पक्च-तन्त्र की कहानी के घ्पाधार पर है। पक्चतन्त्र की कहानी में गीदड़ के स्थान पर बन्दर है। इसी प्रकार वकरी ने गीदड़ से बदला लिया। गीदड़ ने वकरी के 'चैं के मैं के आले बाले' ये चार बच्चे खा लिये। बकरी ने अपने सींग पैने कराये, तेल चुपड़वाया और गीदड़ के पेट में भौंक दिये। बच्चे निकल आये। इस कहाती में गीदड़ के स्थान पर भेड़िया होना अधिक उचित है। बिल्ली ने गीदड़ को छकाने और अपने प्राण

बचाने का बड़ा कौत्हलवद्ध क उद्योग किया। एक कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, वह भाग कर एक भिटे में घुम गयी। उसे क्या विदित था कि उसमें गीदड़ होगा। पर अब तो आमने-पामने थे। उमने गीदड़ से तुरन्त जेठ का रिश्ता जोड़ लिया और कहा कि महाजन आया है, रुपये माँगता है, तुम्हारे छ टे भाई हैं नहीं; तुम उन्हें समका आश्रो। गीदड़ जैसे ही भिटे से बाहर निकला कुत्ते ने उसकी थूथड़ी पकड़ ली। बड़ी खींचातानी हुई। आखिर जैसे-तैसे गीदड़ मुंह छुटा कर भीतर भागा और बिल्ली से कहा—भला ऐसे आदमी से व्यवहार किया जाता है जो 'न बोले न बोलन दे'। ऐते ही लोमड़ी ने गीदड़ को नीचा दिखाया।

लोमड़ी के लिए ब्रज में बहुधा 'लोखटी' राब्द आता है।
लोमड़ी रूपान्तर से यही 'लोखा' या 'लोका' हो जाता है।
ब्रज में हमें खट्टे अंगूर वाली लोमड़ी नहीं मिली, न वही
लोमड़ी मिली है जो जानवरों को शान्ति का सन्देश सुनाती है। एक
लोमड़ी तो हमें गीदड़ को चकमा देती मिलती है। गीदड़ ने एक मिट्टी
का मद्दलना बना लिया है, गोबर से उसे लीप लिया है। कानों में फटे
जूते के तले (लीतरे) लटका लिए हैं । एक तालाब के पास इस प्रकार
बड़े रौब से गीदड़ महोदय बैठ गये हैं। जो पशु वहाँ पानी पीने आते हैं,
उनसे वे आग्रह करते हैं कि उनकी प्रशंसा में वे कुछ शब्द कहें। आग्रह क्या
आज्ञा है, अन्यथा पानी नहीं पीने दिया जायगा। वह प्रशस्ति यह है:

<sup>\*</sup> एक रूपान्तर में मेंद्कियाँ लटकाली हैं।

सोने को चबूतरा कोई चंदन लीपों है कानों में दो कुंडल पहिरे कोई राजा बैठों है।

अन्य पशु तो ऐसा कह गये। लोमड़ी आई, उसने कहा— गला चटक रहा है, बोलां जाता नहीं; पहले कैसे कहा जाय। पानी पीकर कहेगी। वड़ी कठिनाई से पानी पीने की आज्ञा उपने ली, पानी पिया और कुछ दूर पहुँच कर उसने गीदड़ को सुनाया—

> माटी को मदूलना कोई गोवर लीपों है कानों में दो लीतरे कोई गोदड़ वेठों है।

श्रीर भाग गयी।

कुत्ता गीदड़ और बिल्ली का रात्रु है, यह हम उपर देख चुके हैं। गीदड़ को उसने नगर से खदेड़ दिया, गीदड़ जब बिल्ली की खोर से कुछ कहने आया तो उसकी थृथड़ी पकड़ ली, कुता जैसे-तैसे गीदड़ ने अपनी रचा की। गीदड़ी ने जब चूड़ियों के लिये जिद की और गीदड़ को विवश होकर बस्ती की और जाना पड़ा तो वहाँ उसे कुत्तों के हाथों अच्छा सत्कार प्राप्त हुआ। वह भयभीत अपने भिटे की ओर भागा। कुत्ते उसके पीछे ही लगे चले गये। उसने भिटे से घुसकर प्राण बचाये और हठी गीदड़ी को मनिहार-कुतों के पास भेज दिया जो उसे फाड़ कर खा गये।। किन्तु कुत्ता अपनी 'स्वामिभक्ति' के लिए विख्यात है। इसीलिए धर्म कुत्ता का रूप धारण कर युधिष्टिर के साथ गया था। यह हमें महाभारत से विदित है। पर लोक-कहानी में कुत्ते की स्वामिभक्ति की कहानी साधारणतः दृष्टान्त के रूप में आयी है। बज की एक कहानी में कुत्ते की इस स्वामिभक्ति की कहानी एक राजा के पुत्र ने ठग की बेटी को

<sup>†</sup> देखिए श्री रमेश वर्मा की 'गाँव की कहानियाँ' में 'ऋगरत की जिद पति की नासमकी' नामक कहानी पृ० २२।

## विजलीक साहित्य का अध्ययन

सुनाई है कि उस ठिगनी को उसी प्रकार पछताना पड़ेगा जैसे कुत्ते को मार के लाखा बंजारा पळताया था!। काश्मीर की कहानियों में यही कहानी तीसरे पहरे पर पहरेवाले भाई ने राजा को सुनाई है कि कहीं वह बिना यथार्थ बात समभे कोई कार्य न कर डाले, जिससे पीछे पछताना पड़े +। कहानी संत्तेप में यह है कि एक व्यक्ति के पास एक पालतू स्वामिभक्त कुत्ता था। उसे कुछ रूपयों की आवश्य-कता पड़ी तो उसने कुत्ते को गहने रख कर।एक अन्य व्यक्ति से रुपये ले लिये। वहाँ चोरी हुई। इस कुत्ते ने इस चोरी का भेद बता दिया श्रीर समस्त सम्पत्ति जो चोरी हुई थी उसकी खोज लगा दी। उस व्यक्ति ने कृतज्ञ होकर कृत्ते के गले में ऋण की भरपाई × का रका लिख कर लटका दिया और कुत्ते को लौटा दिया। कुत्ता जब अपने स्वामी के पास लौटा तो उसने समका यह उस व्यक्ति के यहाँ से भाग श्राया है। उसने बिना सोचे- समभे उसे मार डाला। पीछे रका पढ़ कर वह बहुत पञ्जताया। यह कहानी पश्चिम त्रायरलैंड तक त्रौर पूर्व में चीन तक जा पहुँची है। भारत में किरथार पहाड़ियों में, मध्य-प्रान्त के द्रुग जिले मंडला में, काठियावाड़ के रोलूसा स्थान में कुत्ते के मन्दिर या मठ तक बने हुए हैं जो पूजे जाते हैं। इन कुत्तों की कहानी भी ऐसी हैं, जैसी ऊपर कही गयी है-। पंच तन्त्र में स्वा मिभक्ति की कहानी में न्यौले का उल्लेख है। न्यौले ने सर्प से बच्चे की रचा की थी। ब्राह्मणी ने समभा न्यौले ने उसका वचा खा लिया त्र्यौर भरा घड़ा उस पर पटक कर उसे मार डाला। पीछे उसे पछताना पड़ा।

<sup>‡</sup> देखिये 'ब्रंज की लोक-कहानियाँ' पृष्ट ५६। ठगों को ठगने वाला।

<sup>+</sup> देखिए 'हातिम'स संग्स एएड स्टोरीज' आठवीं कहानी—'दी टेल आव ए किंग।'

अगरमीरी कहानी में उसने इस कुत्ते का मूल्य ख्रीर अधिक ख्रांका ख्रीर उसका रक्का लिखकर कुत्ते के स्वामी के पास मेजा।

<sup>-</sup> दे खिए 'हातिम'स साँग्स एएड स्टोरीज'।

न्योला सर्प का शत्रु है। यही कारण है कि संस्कृत के कहानीकार ने उक्त कहानी के लिए, न्योले को चुना है। पर अंज की एक
कहानी में बिना ऐसी किसी स्थिति के भी एक कहानी
न्योला का प्रधान पात्र न्योला बनाया गया है। यह न्योला
रानी के पेट से पैदा हुआ है। राजा की अन्य छः रानियों से छः
राजकुमार हुए। न्योला इन राजकुमारों से चतुर निकला। यह अपनी
माँ के लिए चतुराई से बहुत सा धन ले आया। यह एक कुम्हार के
यहाँ रहा। उसकी सारी सम्पत्ति उसने जानली और खोद कर कानी
गदिहया को खिला दी। घर जाते समय पुरस्कार में उसने यही
गदिहया माँग ली। घर जाकर मोंगरी मार-मार कर उससे लीद
करायी और उसमें से रुपये निकाल लिये। न्योले का यह काम
पाआत्य कहानी 'पस इन दी बूटस' की थिल्लो के काम के समकच माना
जा सकता है। इस बिल्ली ने अपने स्वामी को राजा के समान बैभवशाली बनवा दिया था।

साँप का कुछ उल्लेख बत की कहानियों में हो चुका है। बत की कहानियों में साँप उदार प्राणी के रूप में त्राया है। जिसने उसका उपकार किया उसीको उसने अपनी बहिन अथवा मित्र माना और उसकी पूर्ण हपेण सहायता की। ये सर्प लोकवार्त्ता में पाताल निवासी हैं। भूमि-गर्भ में सिण्-माणिक्य जड़ित इनके विशाल भवन हैं। मिए प्रकारा भी देती है और जल को फाड़ कर उसमें मार्ग भी बना देती है। सर्पों के राजा 'वासकि' का बहुत उल्लेख कहानियों में है। ये काट खाते हैं और विष चुस कर मनुष्य को चंगा भी कर सकते हैं। इनमें रूप बदलने की शक्ति भी मानी गयी है। चाहे जब ये मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, चाहे जब सर्प का। एक बज की कहानी में सर्प स्वयमेव एक दुखिया राती का पुत्र बन गया था। रानी वाँभ थी, राजा ने दूतरे विवाह करने का विचार किया तभी उसकी दासी ने यह भूँठा सम्बाद भिजवापा कि रानी गर्भवती है। दासी इस भूँठ को १६ वर्ष तक निवाह ले गयी, यहाँ तक कि राजकुमार के विवाह का निश्चय हो गया और बारात चल पड़ी। क्योंकि राजकुमार अभी किसी को दिखाया नहीं जा

### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

सकता था, अतः पालकी में माता और दासी भी बारात को चलीं। ये दोनों भावी भय से दुखी और कातर थीं तभी एक सर्प द्या से द्याई होकरे सोलह वर्ष का कुमर बनकर पालकी में आ बैठा। उसने अपनी स्त्री से बचन ले लिया कि वह उतकी जाति नहीं पूछेगी। किन्तु वह दूसरों की भड़काहट में आकर जाति पूछने की हठ करने लगी। उसने पानी में जाकर अपना वास्तिवक रूप प्रकट करके जाति बता दी, और लुत हो गया। सर्पों को दूध प्रिय है, यह अत की कहानियों में आ चुका है। सर्प का अस्तित्व हमें वेदों तक में मिलता है। वृत्र और त्रिह सर्प हैं। महाभारत में परीचित का नागयज्ञ एक प्रसिद्ध वार्ता है। कृष्ण का कालिया नाग का नाथना भी उतना ही ज्ञांत है। शेष भी सर्प हैं जो भगवान विष्सा की शब्या हैं।

व्रज की कहानियों में चूहा भी श्राया है। 'चल मेरे चरखे चर्ख चूँ' नाम से एक कहानी कही जाती है। कहानी बालकों के लिए ही है। इसमें चूहा एक बुढ़िया पर द्या करके लकड़ी दे देता है। उसके यहाँ से कुछ सामग्री लेकर श्रागे चलता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदलता हुशा वह श्रन्त में एक से स्त्री लेता है और उस स्त्री को वह चर्के से बदल लेता है। फिर बैठ कर चरखा चलाता है, कहता जाता है 'चल मेरे चरखे चर्ं चूँ, बहूं के बदले श्राया तू' यह कहानी 'क्रम सम्बद्ध कहानी' है। एक ऐसी ही श्रन्य 'क्रम सम्बद्ध कहानी' में चूहे का उल्लेख श्रीर हुशा है। इसमें कौवे ने चूहे से प्रार्थना की है कि वह रानी के वस्त्र काट डाले क्योंकि रानी राजा से रूठ कर बढ़ई को दण्ड नहीं दिलाती। बढ़ई ठूँ ठ में से उसका चने का दौल निकाल कर नहीं देता।

जैसी चूहें की 'चर्रख चूँ' की 'क्रम सम्बद्ध कहानी' है, वैसी ही एक बन्दर की है। बन्दर की कहानी नाई से आरम्भ होती है। वह बन्दर की है। वाई से हजामत बनवाने बैठता है। नाई उसके सोने का बाल काट देता है, अब तो बन्दर हठ पकड़ गया। सान का बाल दो या उस्तरा दो। वह उस्तरा देकर पिएड छुड़ाता है। वह बन्दर उस्तरे से घिस आर का पिछोरा, उससे तेल,

उससे गुलगुले, उससे मेंस, उससे औरत, उससे दुकान बदलता है, अन्त में दुकानदार बन जाता है। एक अन्य कहानी में ऐसा ही विनिमय करता हुआ वर्त, पुर, दही शुकर के घेंटे को, साथ लेता हुआ वह एक दाने के घर जा पहुँचता है। वहाँ दाने का नगड़दादा बनता है। वर्त को कोंधनी, पुर को टोपी, घेंटे को जूं प्रकट करके वह दाने को भयभीत कर देता है। बन्दर अमरफल लाकर भी देने वाला है। इस अमरफल वाली कहानी में तो बन्दर को संयोग-मात्र से ही यह कार्य सोंपा गया है। एक कहानी में बन्दर को लोमड़ी की जैसी चतुराई का रूपक भरने वाला भी बताया गया है। 'हमेंन्देड' की कहानी में कुठीला में बन्द बाप-बेटे में से बेटा 'हमें न देडों का ? कहता है तो शेर 'हमेन्देड' समफ कर भयभीत भाग खड़ा होता है। बन्दर उसे आख्वासन देकर उसका उपाय करने उसके साथ आता है। उसकी पूंछ कुठीले पर जा पड़ती है, बेटा उसे पकड़ कर पिता से कहता है—'काका खेंचि'—बन्दर भड़भड़ा कर भागता है। वह हमेन्देड का उपाय जानता है 'काका खेंच' का नहीं।

बन्दर भी भारतीय साहित्य और चित्रकला में एक विशिष्ट स्थान रखता है। वाँनर लोकवार्ता में बन्दर हो गया है, और हनुमान, सुप्रीव, बालि श्रादि प्रसिद्ध बन्दर ही हैं। बौद्ध साहित्य में बंदरों का कम श्रादर नहीं। भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म की कहानियों में से कुछ में उन्होंने श्रपने बन्दर होने का उल्लेख किया है। ब्रज को साधारण लोक-कहानी में भी बन्दर की नटखट प्रवृत्ति का वर्णन नहीं हुआ। भिलता।

शेर जंगल का राजा और हिंस्न पशु है, उसके भय से पशु थर्राते हैं। पर लोक-कहानी में हमें शेर का ऐसा रूप नहीं मिलता।

शेर को गीदड़ और आदमी ने विशेषतः छकाया है। गीदड़ तो सिंह-पछाड़ बनकर उसके घर में ही घुस बैठा। आदमी उसकी खीर खा जाता था, और अन्त में उससे भयभीत होकर वह मैदान छोड़कर, परसी थाली छोड़कर, भी भाग गया। ऐसी कुछ कहानियों. में शेर को खीर खाने वाला बताया गया

### त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

है। उसके घर में कोठी-कुठीले हैं। खीर ठंडो करके वह बाजार वृरा लेने जाया करता है। 'शेर' यहाँ केवल नाम का शेर है, यों वह किसी गाँव का रहते वाला किसान लगता है। शेर का भयभीत होना टपके' की कहानी में भी मिलता है। वरसात में शेर अपनी रचा के लिए एक कुम्हार के घर में घुस गया। वहाँ उसे सुन पड़ा कि इतना शेर का भी डर नहीं जितना टपके का। देवयोग से टपके से बचने के लिए कुम्हार शेर को गदहा समक्त कर चढ़ बैठा। शेर उसे टपका समक्त कर भयभीत होकर भागा। पंचतंत्र की कहानी में भी गीदड़ ने शेर को कुए में गिराकर मार डाला है। गीदड़ ने युक्ति से शिक्त पर विजय पायी है। पर यहाँ की लोक कहानी में जितनी युक्तियां दुर्धल हुई हैं उनसे अधिक तेज शेरों ने खोया है।

रोछ भी जंगल का एक खूंख्यार पशु है। इसे भी उपकार भानने वाला बताया गया है। कई ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिनमें रोछ ने अपने उपकारी नायक की संकट के सभय सहायता की है। एक राजा ने अपनी लड़की से रुष्ट होकर उसका विवाह ही रीछ से कर दिया। उसका भाई कौराल से फिर अपनी बहिन को रीछ के यहाँ से छुड़ाकर ला सका है।

ये कुछ प्रमुख पशुक्रों का उल्लेख यहाँ कर दियां गया है। एक मेड़क की कहानी भी मिली है। एक बुढ़िया निस्सन्तान तुलसा की मंड़क पूजा किया करती थी। तुलसा प्रसन्न हुई तो वर-दान में बुढ़िया ने एक घर का रखवाला माँगा। युढ़िया पति-विद्दीन भी थी। तुलसा ने आशीर्वाद दिया तो उसके हाथ में एक फफोला उठा। फफोला फूटा तो उसमें से एक मेड़क निकला। मेड़क कुछ बड़ा होने पर गंगा स्नान को गया। वहाँ उसने अपना मेड़क का 'खलँगा' (चर्ष) उतार दिया, वह एक सुन्दर राजकुमार हो गया। एक सुंद्री राजकुमारी उस पर मोहित हो गयी। उसने स्वयंवर में मेड़क का ही वरण किया। एक रात में उसने मेड़क का खलँगा फाड़ फेंका। अब कुमार मेड़क न बन सका। वे प्रसन्न अपने घर लोटे। मेड़क की यह कहानी भी अत्यन्त महत्व-

पूर्श है। इस अभिपाय की कहानियाँ अनेकों देशों में प्रचलित हैं अ।

पित्रयों में चिडिया, चिरौटा, कीत्रा, पिड्कुलिया (पिंडकी), मों नी, तोता तो साधारण वर्ग के पत्ती हैं, हंस विशेष, वर्ग का। ये ही प्रधानतः हमारी लोक कहानियों में आते हैं। चिड़िया चिड़िया चिरोटा विरौटा बज में 'गारैया' को कहते हैं। ये बहुत ही घरेलं पत्ती हैं। घरों में ही घांसले रखते हैं, और घरों के अझ-दाने पर ये पलते हैं। हरेक घर में यह दृश्य देखने यो मिल सकता है कि चिडिया-चिरौटा दोनों मिलजुल कर घोंसला बनाने में व्यस्त है। श्रंडों से बच्चे निकल श्राने पर दोनों ही वारी-वारी से इगा लेकर आते हैं और उक्कंठित बचों को खिलाते हैं। चिरैया-चिरौटा के ऐसे जोड़े को देखकर एक सद्गृहस्थी का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। किसी-किसी कहानी में चिरैया-चिरौटा भूमिका रूप में आये हैं। इनसे राज दम्पत्ति को शिक्षा दिलायी गयी है। 'चिरैया' की मृत्य हुई। उसने विरौटा से कहा कि दूसरी शादी मत करना। मेरे वधां को कष्ट पहुँचेगा। ये वातें राजा श्रीर रानी ने सुनीं। रानी ने भी राजा से कहा- अ।प मेरी मृत्यु के उपरान्त दूसरा विवाह न की जिएगा नहीं तो बच्चे दुखी होंगे। इस शिचा के अनन्तर भी राजा ने विवाह किया • और कहानी आगे बढ़ती चली गयी, जिसमें विमाता की अकृषा और रोष का वर्शन हुआ।

चिरैया-चिरौटा की गृहस्थी है। दोनों ने खिचड़ी बनाई। चिरौटा नहाने गया, चिरैया खा-पीकर और हॅडिया में छेर कर के सो रही। चिरौटा ने यह कांड देखा तो क्रुड़ होकर उसे कुएँ में ड,ल दिया। कौए ने उसे निकाला तो चिरैया ने कीए से कहा कि 'आली गीली खाहु, सो सुखइ चौं न खाउ'। कौत्रा मान गया। चिरैया के परामर्श से जब कौत्रा अपनी चौंच तेज कर रहा था, घिस-घिस कर, चिड़िया उड़ गयी जहाँ इस कहानी से कुछ स्त्री-चरित्र पर किंचित प्रकाश मिलता है, वहाँ प्राण-रन्ना के लिए चतुराई का उपयोग

<sup>\*</sup> देखिये कॉक्स महोदय कृत 'दी माध्यालाजी आव दी आर्थन नैशन्ध' पृष्ठ ६६, १६३, २१५, २७४, ४१२।

करने का उपदेश भी अत्यन्त स्पष्ट है। एक चिड़िया का साहस अत्यन्त श्रद्धत है। उसने श्रनेकों कष्टों में भी श्रपने साहस, धेर्य श्रीर तत्पर बुद्धि नहीं छोड़ी, फलत: राजा को भी उसके सामने तुच्छ होना पड़ा। यह एक क्रम-सम्बद्ध कहानी है, बच्चों के योग्य अत्यन्त हलके श्रभिप्रायों से पूर्ण, साथ ही सतुक वाक्यावली के प्रभाव से परिपूर्ण। इस चिड़िया ने कौए के साथ खेती भी की है। कौए ने चतुराई और धोखे से काम लिया। जब तक परिश्रम का काम रहा, कीत्रा बहाने सं टालता रहा। जैसे ही बाँटने का अवसर अ।या तुरन्त साथ चल दिया, और भुस चिड़िया को दे दिया, अन्न स्वयं ले लिया। शोषण की ऐसी कहानी आज का उर्वर मस्तिष्क भी नहीं गढ सका है। पर लोक-कहानी यहीं नहीं रुकती। कौए ने अन्न खा-पीकर समान कर दिया । जांड़े में ठिठ्ररता फिरा, उधर चिरैया सुस में घौंसला बना कर श्राराम से रहने लगी। किसी-किसी कहानी में चिड़िया के स्थान पर पिडुकिया का उल्लेख हुआ है। पिडुकिया भी साघा-पिंड्रिकया रण पत्ती है, पर यह इतनी घरों में नहीं रहती। घरों से बाहर ही यह अपना घोंसला बनाती है। पिड़किया (पिंडकी)

भी भोली होती है।

पिचयों में को छा। लोक और साहित्य दोनों में अपना स्थान रखता है। यह घरेलू पची तो नहीं है, पर घरों की ओर आकर्षित अवश्य रहता है। दाने-पानी के लिए यह बहधा घरों की श्रोर ही जाता है। इसके एक ही गोलक होती है, जो आँखों के दोनों छिद्रों में यथा आवश्यकता आती-जाती रहती है। एक गोलक के कारण 'काने' श्रीर 'कौए' का सम्बन्ध जुड़ जाता है x । प्रातःकाल ही यदि कौत्रा घर में त्राकर बोले तो यह माना जाता है कि कोई भिय व्यक्ति आयेगा। कौए को बड़ा चतुर भी माना जाता है,

<sup>×</sup> कौए के काने होने की एक कारण निर्देशक कहानी है। इन्द्र पुत्र जयन्त कौन्रा बन कर बनवास में सीताजी पर भापटा। सीताजी ने एक तिनका फेंका, वह जयन्त का पं.छा करता गया। उसने ऋाँख भोड़ दी। तभी से कौद्या काना हो गया।

कौद्या त्रमर है + । हमारी ब्रज की कहानियों में से एक में तो कौए को चिड़यों ने मूर्ख बना दिया है। ऊपर उसका उल्लेख, हो चुका है। एक में कौए को चतुर और स्वार्थी तथा शोषक दिखाया गया है। एक में कौए ने साहस और धेर्य से काम लिया है। उसका दौल खूँटे में समा गया, वह त्रमेकों व्यक्तियों और पशुत्रों तथा वस्तु श्रों के पास सह यता-याचन के लिए गया और जब तक काम नहीं हो गया उसने उद्योग नहीं छोड़ा, अन्त में सफल हुआ।

साहित्य में तुलसी ने 'काग भुसुएडजी' को बहुत सम्मान दिया है। वे ज्ञानागार हैं। अन्त में यह लिख दिया है 'काग को भाग कहा कहिए हरि हाथ ते लैं गयौ माखन रोटी'। काग के सम्बन्ध में अनेकों कविताएँ लिखी गयी हैं।

मोरनी और हंस ये कहानी के उस रूप में नायक नहीं हैं जिस रूप में अन्य पत्तो। मोरनी को नो एक कहानी में राजपुत्री का सम्मान मिला है। उसका विवाह एक राजपुत्र से कर मोरनी और हंस दिया गया है। राजपुत्र ने भी उसे स्वीकार कर लिया है। वह अपनी दुलहिन को किसी को दिखाता नहीं, पर रात्र में वह सारे कार्य कर देती है जो उसे दिये जाते हैं। वह चौका लगा देती है। वह आवश्यकता पड़ने पर अन्न आदि बीन देती है। यह मोरनी अन्त में जब एक बार अक्ली रह जाती है, और पीने का पानी समाप्त हो जाता है तो दुखी होनी है, उस समय शिव-पार्वती की इपा से वह सन्दरी स्त्री बन जाती है।

हंस-हंसनी का उल्लेख उपकार मानने वाले प्राणियों की भांति हुआ है। ये अपने उपकारी को अपनी पीठ पर बैठा कर उसके अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देते हैं। हंस का ऐसा रूप हमें नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी में भी मिल जाता है। हंस दूत का कार्य भी करता

<sup>+</sup> स्नमर होने की कारण निर्देशकवार्ता में कहा गया है कि कीए को स्नमरौती मिल गयी थी। वह स्नमरौती उसने एक वेल पर बैठ कर खायी। कौस्ना भी स्नमर हो गया, स्नौर वेल भी स्नमरवेल होगयी।

#### बजलोक साहित्य का अध्ययन 1

मिलता है ब्रज-लोकवार्त्ता सें तोता उतना प्रिय तहीं हुआ। साधा-रणत: तोत्त् भी दूत का कार्य करता है तोता मैंना का साथ है। बाद के कहानीकार ने तोता-मैंना को पुरुष-स्त्री के चरित्रों के उद्घाटन का माध्यम बनाया है।

इस प्रकार पित्रयों के वृत्त कहानी में आये हैं। यहाँ हमने पित्रयों के सभी वृत्तों को सिम्मिलित कर लिया है—वे पत्नी चाहे किसी वहानी में भूमिका के लिये हों, अथवा प्रासंगिक ों, अथवा यथार्थ कहानी के विषय हों। पशु-पित्रयों को कहानियों में बहुधा किसी न किसी प्रकार का स्थित्रायः और उद्देश्य अवश्य भिलता है। जैसा उपर दूसरे अध्याय में वताया जा चुका है, ऐसी भी कहानियाँ होती ही हैं जो मात्र मनोरंजन के लिए ही होती हैं। पित्रयों का विशेष उल्लेख अधिकांशतः क्रमसम्बद्ध कहानियों में हुआ है। क्रमसम्बद्ध कहानियों पर कुछ विशेष प्रथक भी लिखा जायगा। पशु-पित्रयों की वे कहानियाँ स्पष्ट ही दो कोटि के पाठकों के लिए हैं, एक तो बहुत होटे बालकों के लिए। इन कहानियों में अभिन्नायों का रूप बहुत ही स्थूल है, कहानी बहुत ही विनोदमय रहती है। इन्दिखता, क्रमसम्बद्ध दुहरावट थे इन्हीं कहानियों में विशेष मिलती हैं। शेप कहानियाँ गम्भीर और बड़ी होती हैं।

यहाँ तक साभिप्राय उद्देश्ययुक्त कहानियों का परिचय दिया गया है। इनके अतिरिक्त कहानियाँ अनेक और विनिध हैं यह हम अपर निर्देश कर चुके हैं। उन पर पृथक-पृथक वज की अन्य विचार करना समुचित नहीं होगा। अतः पहले तो कहानियों हम उन कहानियों के रूपों पर विचार करेंगे। लोक-कहानियों के रूपों पर विचार कर चुके हैं। श्री दर्न महोद्या ने लोक-कहानियों पर विशेष परिश्रम करके उनके ऐसे सत्तर (७०) रूप निश्चित किये हैं जो भारोपीय परिवार की कहानियाँ हैं। दूसरे शब्दों में थे रूप भारत में भी मिलते हैं और यूरोप में भी मिलते हैं। इन कहानियों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये आर्थ-जाति से संबंधित हो सकती हैं और इनका मूल निर्माण उस समय हन्ना होगा जब समस्त

आर्थ-परिवार एक स्थान पर रहते होंगे। हम यहाँ उन कहानियों के रुपों का उल्लेख करेंगे जो हमें बज में अपने अनुसंधान से प्राप्त हो चुके हैं। इसके उपरान्त इन कहानियों के अभिप्रायों पर कुछ विचार कर सकेंगे।

### ब्रज में मिलने वाली भारोपीय कहानियाँ:—

श्रीट वर्न महोद्या ने ऐसे ७० रूप दिये हैं %। ये भारोपीय परिवार के रूप माने जा सकते हैं। ब्रज में इन रूपों में से १, २, ३, ब्रज की ४, ४, ६, ७, ६, १०, ११, १२, १३, १६, १८, २४, कहानियों के २४, ३२, ३७, ४२, ४३, ४४, ४६, ४०, ४८, ६६, ६६, मान्य रूप संख्या के रूप स्पष्टनः मिल जाते हैं। इनमें नाम श्रीर स्थान श्रवश्य ही भारतीय संस्कृति के श्रनुकूल हैं। यथार्थ में नाम श्रीर स्थान लोक-कहानीकार के लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह 'कोई' से भी काम चला लेता है। किन्तु कहानियों के श्रमिशायों को वह श्रन् एएए रखने की चेष्टा करना है।

### कहानियों में विविध अभिनाय—

त्रव हमें बज की कहानियों में प्राप्त विविध त्र्यभिप्रायों × पर कुछ विचार करना है। बज की कहानियों में हमें निप्नलिखित त्र्यभि-प्राय तत्व प्रमुख रूप से मिलते हैं—

१—प्राण-प्रवेश—एक शरीर से प्राण छोड़ कर दूसरे में प्रवेश करना। 'प्राण प्रवेश' करना एक विद्या मानी गयी हैं। इस विद्या को मूलतः जानने वाले नट माने गये हैं। एक नट ने कच्चे सूत की ऋँड़िया खाकाश में फेंकी। उसका सूत सीघा खाकाश में दूर तक खड़ा चला गया। नट उस पर चढ़ कर ऊपर गया। यहाँ से उसके हाथ पैर तथा अन्य खंग कट कर गिरे। नटिनी सती हो गयी। नट भी जीवित खाकाश से लौट खाया। बुलाये जाने पर नटिनी राजा

**%**देखिये वर्न लिखितः 'हैंडबुक ग्राव फोकलोर'

× 'ग्रभिप्राय' से तात्पर्य मोटिफं ( Matif ) से है।

### वजलीक साहित्व का अध्ययन

के महलों में से निकली। (आ) राजा ने विद्या सीखी— उसके साथ जाने वाले नौकर या नाई ने भी सीख ली। 'राजा ने जब परीचार्थ अपना शरीर छोड़कर मृत तोते में प्रवेश किया तभी नौकर ने अपना शरीर छोड़, राजा के शरीर में प्रवेश किया। यह घटना 'कथासरित्सागर' में 'योगानन्द' के सम्बन्ध में भी दी हुई है। योगानन्द मृत नन्द के शरीर में प्रवेश कर गया था।

२—प्राणों की अन्यत्र स्थिति—प्राण-प्रवेश में भी शरीर को प्राणों से एक भिन्न वस्तु माना गया है। शरीर से प्राणों की प्रथकता की कल्पना पर प्राणों की अन्यत्र स्थिति मानी गयी है। प्राणों की यह प्रथक स्थिति दानवों (दानों) में मिलती है। उनके प्राण किसी बगुले में, किसी तोते में रहते हैं। यह बगुला या तोता कहीं किसी जल से घरे स्थान में साँप-बिच्छुआं से लदे किसी उन्न पर टाँगा होता है। पिंजड़े पर हाथ लगते ही प्राणाधिकारी व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगता है। नायक उसे मार ही डालता है। डोला में राजा नल ने भौमासुर दाने को इसी प्रकार मारा था। प्राणों को स्थिति की एक कहानी में एक राजकुमार के प्राणों को हार में माना गया है। उसकी विमाता जब हार पहन लेती है, राजकुमार मृत रहता है। उतार के रख देती है, जीवित हो जाता है।

3—विद्या से रूप परिवर्त्त न—प्राण-प्रवंश में तो शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। वह दूसरा शरीर मृत अवस्था में शव-रूप में पास ही विद्यमान होता है। पर ऐसी भी कहानियाँ हैं जिनमें शरीर का ही रूप परिवर्तित हो जाता है। साधारण लोक-वार्त्ता और विश्वास में कामरूप और बंगाले के जादू का बहुत उल्लेख होता है। यहाँ ऐसी जादूगरनियाँ मानी गयी हैं जो मनुष्य को तोता, बकरा, या मेंड़ा बना लेती हैं। वे इच्छानुरूप उसे मनुष्य भी बना सकती हैं। तोता, बकरा श्रौर मेंढ़ा बनाकर तो बन्धन में रखने की बात होती है। इस प्रकार कितने ही पुरुषों को बन्धन में डाल लेने का उल्लेख ढोला के उस भाग में हुआ है जहाँ नल के पिता राजा प्रथम श्रोर मंभा गंगास्नान के लिए जाते हैं। वहाँ फूलसिंह पंजाबी से भगड़ा हो जाता है। वह इन दोनों का रूप बद्लकर अपने साथ ले जाता है। किसुना के विवाह के प्रसंग में भी यही है। दो जाद्रगरनियाँ किसुना श्रीर ढो़ला दोनों पर मुग्ध हो जाती हैं श्रीर उन्हें मेंढ़ा बना लेती हैं। आल्हा की प्रसिद्ध लोक-गाथा में विशेषतः 'इन्दल के विवाह' में इस विद्या की चोटों का पूरा उल्लेख है। यह रूप परिवर्त्तन साधारणतः तो यों ही इच्छा पर होता प्रतीत होता है। पर कहानियों में कभी-कभी दो विधियों का विशेष उल्लेख है—एक है गले में रस्सी वाँधना। कथासरित्सागर में भावशर्मा की कहानी में सौमदा ने भावशर्मा को बनारस (वाराणसी) में गते में रस्सी बाँघ कर ही वैल बनाया है। बन्धमोचनिका ने उसी रस्सी को खोल कर उसे पुन: मनुष्य कर लिया है। दूसरी विधि कील ठोकने की है—िसर में कील ठोक देने से पत्ती बन जाने की बात कहानियों में त्राई है। ब्रज की 'फूलनदेई-कोलनदेई' कहानी में विमाता ने अपनी पत्नी की पुत्री को कील ठोक कर ही चिड़िया बना दिया है। प्रेम-गाथात्रों में भी एक गाथा में कील ठोक कर एक बालिका चिड़िया बना दी गयी है। विद्या से स्वयं ही पत्ती बन जाने की कहानी हम 'प्रबन्ध-गीतों' के ऋध्याय में 'चन्द की कहानी' में भी पढ़ चुके हैं। जादू से पत्थर बन जाने की बात भी प्रसिद्ध है और लोक-कहानियों में आती है। ब्रज की प्रचलित कहानियों में एक कहानी में कितने ही व्यक्ति एक विशेष स्थान पर पहुँचने से पूर्व ही पत्थर बन

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

गये हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे से सुनाई पड़ने वाली ध्वनियों से आकर्षित होकर पीछे देख लिया है। मन्त्रों के जोर से या आन लगा कर पत्थर बनाने की चर्चा ढोला में उक्त स्थल पर पंजाबी के प्रयङ्ग में हुई है। अभिशाप से पत्थर होने की बात 'याक होइ तो ऐसो होइ' जैसी कहानी में है। राजकुपार से भेद खोलते खोलते वजीरपत्थर का होता चला गया। इसी प्रकार 'तमोली की छोरी' उस बृत्तान्त को सुनते-सुनते पत्थर की होती चली गयी। 'गुरु-चेला' कहानी में तो 'जादुई चोटें' हुई हैं; उसमें बेल, घोड़ा, मच्छी, मगर, चील, बाज, हार, नट, अनार का दाना, मुर्ग और बिल्ली बनकर एक ने दूसरे पर अधिकार करने और बचने की युक्ति की है। अन्त में चेले ने गुरु पर विजय पायी और मुर्गा वने गुरु को उसने बिल्ली बन कर समाप्त कर दिया।

रूप-परिवर्तन का साधारण गुण इन कहानियों में सर्पों में मिलता है। वे इच्छा से मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं।

एक कहानी में यह रूप परिवर्तन किसी विद्या के कारण नहीं हुआ। एक रानी के साथ एक मालिन ने घोखा किया। उसे तो कुए में डाल दिया, स्वयं रानी बन गयी। वह रानी अनार, साग, आम आदि बनी और अन्त में एक बड़े आम में भीतर गुठली की जगह वह स्वयं प्रस्तुत हुई। जो उस आम को लेगया था उसने आम में से निकलनेवाली उस सुन्दरी का पालन-पोषण किया। अन्त में राजा ने उसे पहचाना और मालिन को दण्ड दिया।

४—धोखे से स्थान प्रहण जिस प्रकार ऊपर मालिन की पुत्री ने रानी का स्थान घोखे से प्रहण कर लिया है, उसी प्रकार स्थान प्रहण करने की ख्रीर भी कई कहानियाँ हैं।

मृत-पति से जिस रानी का विवाह हुआ है, वह अपने पति के शव में गड़ी कीलें धीरे धीरे निकाल रही है, केवल एक दो कीलें रह गयी हैं। तभी उसे बढ़ी जोर की नींद त्राती है, वह दासी को उसका भार सौंप कर सो जाती है। दासी उन कीलों को उखाड़ लेती है, तभी वह राजा जीवित हो उठना है। दासी अपने को रानी बताती है। भैया दौज की एक कहानी में कीलों के स्थान पर घास उखाड़ने का उल्लेख है। केवल भौंहों को घास रह गयी है, तभी उक्त स्थिति उपस्थित हो जाती है। विमाना द्वारा अपनी पुत्री को सपत्नी-पुत्री के वर के साथ घोले से भेजने की बात भी ऐसी ही है। इसमें विमाना ने सपत्नी-पुत्री को कील ठोककर चिड़िया बना दिया है। मनुष्यों को भी इस प्रकार बदलने की बात कहानियों में हैं । इन कहा-नियों में पहला दूल्हा काना ख्रौर कुरूप है। कहीं विवाह में इससे अड़चन न हो इसलिए मार्ग में कोई दरिद्र सुन्द्र पुरुष मिल जाता है, उसे विवाह में स्थानापन्न वर बन जाने के लिए सम्बद्ध कर लिया जाता है। 'राजा-चंद' की कहानी में भी इसका उल्लेख हैं। एक कहानी में एक ब्राह्मण को शिव की कृपा से केवल बारह वर्ष के लिए ही एक बालक मिला है। बालक अपने मामा के साथ बनारस पढ़ने जा रहा है। तब मार्ग में उसे पकड़ कर क़रूप वर के स्थान पर कर दिया जाता है। -चीर पर लेख-ऐसी सभी क़हानियों में जिनमें क़रूप वर के स्थान में कोई सुन्दर. वर आपन्न किया गया है, बहुधा यह उल्लेख रहता है कि उन वरों ने उस सुन्दरी के चीर के एक छोर पर अपनी आंख के काजल से अपना वृत्त लिख दिया है। वह सुन्दरी तब उसी अज्ञात राज-कुमार अथवा पुरुष को अपना वास्तविक पति मानती है। -संकेत-कहानियों में संकेत का उपयोग रोचक होता है। एक कहानों में रानी ने अपने पति के शरीर में प्रविष्ट

### वजलोक साहित्य का अध्ययन

नाई का भेद संकेत से ही जाना। राजा का संकेत था कि वह पानी पीते समय उसमें उँगली डालता था। किन्तु रेप्से संकेत जो पहेली का कार्य करते हैं, वे कई कहानियों में मिलते हैं। ऐसे संकेतों की चर्चा इस अध्याय के 'बुक्तौअल' वाले अंश में पहले हो चुकी है%। ऐसे संकेतों में बहुधा पुष्प का उपयोग होता है। कथासिर-त्सागर में 'मंत्र स्वामी' के शिष्य देवदत्त को भी सुशर्मा राजा की पुत्री श्री ने ऐसा ही संकेत किया है। उसने फूल दांतों से तोड़कर नीचे गिरा दिया। गुरू ने इसका अर्थ यह बताया कि उसने तुम्हें 'पुष्प दन्त' नाम 'की वाटिका में बुलाया है। अज की कहानियों में भी पुष्प का उपयोग हुआ है।

७—पहेली सुलमाना—पहेली सुलमाने अथवा पहेली बुमाने से कहानियों में कहीं तो प्राण रचा का उल्लेख हुआ है, कहीं राज्य-रचा हुई है, कहीं अभीष्मित वस्तु अथवा प्रेमिका मिली है। कथासरित्सागर में वररुचि ने ऐसी ही एक पहेली बुमाकर राचस को अपना ऐसा मित्र बना लिया कि स्मरण करते ही वह उपस्थित हो जाता है। बज की पहेली संबंधी कहानियों पर अपर विचार हो चुका है +।

/म—छ: महीने की आन—स्त्रियाँ कभी छल-बल से ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पड़ गयी हैं जो उनके पित नहीं। वे उन स्त्रियों से विवाह करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसी स्त्रियाँ ऐसे व्यक्ति से छ: महीने की अविध के लिए यह आन कर लेती हैं कि वह उनकी बहिन और वह भाई। इस आन में प्रायः छ: महिने ही रह जाते हैं। ढोला में मोतिनी ने नल के समुद्र में गिरा दिये जाने पर और

क्षि देखो इसी पुस्तक का पृष्ठ ४८५ । +देखो वही, पृष्ठ ४८४।

सेठ के पुत्रों द्वारा राजा के यहाँ पहुँचा दिये जाने पर यही त्रान रखी है।

- E—बिछुड़े पित से मिलने के उपाय—बिछुड़े पित से मिलने के उपायों में से सदावर्त्त का उपाय तो बहुत काम में आता है। ऐसी बिछुड़ी रानी स्वयं अपने हाथों से सदावर्त्त बाँटती है, इस आशा में कि उसका पित उदर पोषणार्थ कभी वहाँ आ ही निकलेगा। ढोला में भोतिनी ने 'नल-पुराण' सुनने का उपाय निकाला है। दुनिया भर में से पंडितों की खोज की जा रही है जो नल-पुराण सुना सके। कहीं रोज चूड़ी मौरने और नई चूड़ी पिहनने का संकल्प है। पित के अथवा पित के मित्र के मिनहार बन कर आने की संभावना है। कहीं पित्तयों को नियमित चुगा देने की विधि है। कोई पित का मित्र पत्ती (हंस आदि) उधर आ ही जाय। तमोली की छोरी ने अपनी पुत्तलिकाएँ बनवा कर खड़ी कर दी हैं। उनसे बात करने वाला पकड़कर उसके सामने ले जाया जाता है।
- १०—सत की रचा—ऊपर अवधि माँगने का उपाय भी सत की रचा का ही एक उपाय है। सत की रचा की अद्भुत युक्ति कथासरित्सागर की 'उपकोषा' की कहानी में मिलती है। जज में ठाकुर रामप्रसाद की कहानी में उसी का एक प्रामीग्रा रूपान्टर मिलता है।
- ११—सत की तोल—कहानियों में पुष्पों को सत की तोल माना
  गया है। यह पुरुष संसर्ग में आने से पूर्व का 'सत' है।
  जब तक कुमारी का किसी पुरुष से स्पर्श नहीं होता वह
  फूलों से तुल जाती है। स्पर्श हो जाने पर वह फूलों से
  नहीं तुल पाती। यह सत की तोल केवल 'सत' की
  परीचा के लिए ही नहीं है, गुप्त रूप से कोई पुरुष सम्बन्ध
  कुमारी से हुआ है, इसका भी भेद खोलने वाली है।
  कथासरित्सागर में सत की परीचा के लिए शिवजी ने

#### वजलीक साहित्य का अध्ययन |

पति-पत्नी को एक एक कमल दे दिया है। सत डिगने पर उ यह कमल मुर्का जायगा।

१२ — आपित सूचना के साधन — जैसे कथासिरत्सागर में 'सत' की सूचना कमल से मिलती है। वैसे ही संकट अथवा आपित को सूचना देने की भी कई विधियाँ मिलती हैं। एक कहानी में दूध का कटोरा मां को दिया गया है, दूध का रक्त हो जाय तो पुत्र संकट में है। मित्रों ने परस्पर फूल दिये हैं। मुर्फाने पर मित्र पर संकट आने की सूचना मिलती है। एक कहानी में आम का पौधा दिया गया है। पौधा मुर्फा जाय तो समफना होगा कि नायक मर गया।

(१३ — भावी आपित की सूचना — कई विलच्चण कह। नियों में भावी आपित की सूचना और उसके निवारण का उपाय भी दिया गया है। यह सूचना तोतों के द्वारा, प्रचियों के जोड़ों के द्वारा हमें बज की एक लोक-कहानी में मिलती है है। भैयादूज की कहानी में आगामी संकट की सूचना ग्वारिया ने दी है। एक डेनमार्क की और जर्मनी की कहानी में कीए बगाते हैं कि । एक दूसरी कहानी में अभिशाप के रूप में वृत्त-स्थित देवताओं की वािणयाँ यह सूचना देती हैं। बजकी एक कहानी में यह सूचना घोड़े द्वारा भी दी जाती रही है। दिच्छा को एक कहानी में राम-लद्दमण नाम की कहानी है। संकट या आपदाओं की सूचना उल्लुओं के जोड़े ने दी है।

१४—भावी संकट - बहुधा थे भावी संकट तीन अथवा चार होते हैं।

ब्रजकी कहानियों में थे संकट ये हैं—

- १. वृत्त या उसकी शाखा द्वट कर गिरना।
- २ द्वार का गिरना।
- ३. सर्प का काटना।

<sup>\*</sup> कथासरित्सागर पृष्ठ २५।

ढोला में द्वार के गिरने का कारण भी कल्पित कर लिया गया है। नल ने कजरी बन के दाने को मार कर द्वार पर चिनवा दिया था। उसी दाने का संकल्प था कि ढोला जब गौने को आयेगा तो उस पर गिरेगा। अन्य कहानियों में इसका अथवा श्रन्य किसी का कारण नहीं दिया हुआ। कथा-सरित्सागर वाली कहानी में दिये संकट ये हैं:-१—हार, यदि राजा उसे पहन लेगा तो वह गला घौंट कर मार डालेगा। २---श्राम्र-वृत्त - इसका फल खाने से मर जायगा, ३ - विवाहार्थ जिस मकान में प्रवेश करेगा वह गिर कर मार देगा, ४-- अपने शयनागार में जाकर वह सौ बार छींकेगा और यदि कोई प्रत्येक बार यह नहीं कह देगा 'ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे' अतो वह मर जायगा। ब्रज की भैयादूज की कहानी में उक्त संकटों के साथ बारात के घर पहुँचने पर पानी न मिलने का भी संकट है। भैयाद्रज की कहानी धार्मिक महत्व रखती है। उसमें इन संकटों की भविष्यवाणी बहिन ने सुनी है, श्रौर बहिन ने ही भाई की रचा की है। अन्य कहानियों में यह कार्य साधारणतः मित्र ने किया है। घोड़े द्वारा दी गयी भावी संकटों की सूचना में विषाक्त भोजन श्रौर मंत्र-कीलित भस्मक पोशाक है। उस भस्मक पोशाक का वर्णन जर्मनी की 'फेथफ़ल जोह्न' नाम की कहानी में भी मिलता है।

१४—पशु पिचयों की अभिभावकता—िजस कहानी में घोड़े ने राजकुमार को भावी आपदाओं की सूचना दी है,

श्विभारत में आज भी छींक होते ही ये शब्द कहना आवश्यक सा समभा जाता है: 'छींक छत्रपती घटे पाप, वढ़ै रती'।

# वर्जातीक साहित्य का श्रध्ययन न

उसमें उस घोड़े का रूप श्रिममायक जैता ही हो गया है। माँ उसके विरुद्ध हो ही गयी है, षडयन्त्र उसो का है। पिता माँ के वश में हैं। घोड़ा ही उसकी रचा करता है। एक श्रन्य कहानी में घोखा देकर सौतों ने एक राजरानी के पुत्र को घूरे पर फेंक दिया है। उसका पालन श्रवलक कुतिया तथा उसके बाद कहर घोड़े ने किया। घोड़ा तो उसका श्रिमावक ही बन गया।

१६ — खोये-बिछुटों के श्रभिभावक — कहानियों में ऐसे धर्म-पिता श्रौर धर्म-पाताश्रों का बहुधा उल्लेख हुश्रा है। 'ढोला' में राजा नल की परित्यक्ता माँ को एक सेठ ने श्रपनी पुत्री माना, श्रौर उसी प्रकार पालन-पोषण किया। नल नानाजी के यहाँ ही पला। जगद्देव के पँचारे में राज-पुत्री के प्रह पिता-माता के लिए घातक होने के कारण उसे फेंक दिया गया। उसका पालन कुम्हार ने किया। किसी-किसी कहानी में धोबो ने पालन किया है। 'देवो' के पुजारी बहुधा कोली या कुम्हार होते हैं। महाभारत में कर्ण का पालन सूत ने किया था।

१७—भाइयों का विश्वासघात—राजा नल की कहानी में मामाओं ने विश्वासघात किया है। मातिनी को अधिकार में करने की दृष्टि से उन्होंने नल को समुद्र में फैंक दिया है किन्तु यह विश्वासघात सौतेले भाइयों में बहुधा दिखाया गया है। 'न्योला भइया को कहानी' में भी इसी का एक रूप है। एक दूसरी रोचक कहानी में पिता को आज्ञा से सभी भाई पिता द्वारा चाही हुई वस्तु की खोज में चलते हैं। सबसे छोटा और विमाता का पुत्र ही उसमें सफल होता है, पर वे उससे घोखा देकर छीन लेते हैं। उसके प्राण जैसे-तैसे बचते हैं। उनका भेद तब खुलता है जब प्राप्त वस्तु का भेद वे नहीं जानते। छोटा भाई ही आकर उस रहस्य को प्रकट करता है और भाई दंडित होते हैं।

१८ -माता का पुत्र-विरोधी होना — कहानियों में माता को भी
पुत्र के विरुद्ध कार्य करने और उसके जीवन को नष्ट करने में व्यस्त दिखाया गया है। एक कहानी में तो माँ अपने छोटे बच्चे को इसलिए मार डालती है कि यह प्रेमी से मिलने में बाधक होता है। एक कहानी में एक दाने के वश में पड़ कर माँ अपने बालक को उन कठिन स्थानों में भेजती है जिनका परामर्श वह दाना देता है, और जहाँ से जीवित आना दाने की दृष्टि में असम्भव है। एक अन्य कहानी में ऐसा ही कार्य राच्चसी-विमाता करती है। एक कहानी में माता केवल इसलिए पुत्र को मार डालना चाहती है कि उसने एक घोड़ा खरीदने में ही सब धन व्यय कर दिया है। उसे भय है कि ऐसे तो वह समस्त राज्य का नाश कर डालेगा।

१६—संकटाकीर्ण कार्य सोंपना— इन लोक कहानियों में बहुधा नायक को सङ्कटों से परिपूर्ण असम्भव प्रतीत होने वाले कार्य सोंपे जाते हैं। ऐसे कार्य प्रायः ये हैं—रोरनी का दूध लाना, अखेबर की पत्तियाँ या दूध लाना, असरफल लाना, काले गांड़े (गन्ने) लाना, पुहुप गंधा के फूल लाना। स्वर्ग से समाचार लाना—आदि।

२०—दूखती श्राँखों. का बहाना—लोक कहानियों में दूखती श्राँखों का बहाना बहुत साधारण है। दूती से लाल श्रथवा मिण हथियाने के लिए वजीर श्रथवा मित्र को श्राँख दूखने का बहाना करना पड़ता है। उसकी श्रौषधि मिण है। बदकार माता श्रपनो दूखती श्राँखों के लिए शेरनी का दूध श्रोर श्रखेंबर का दूध लेने श्रपने पुत्र को भेजती है। दूखती श्राँखों की श्रौषधि के लिए ही ऊँट का रक्त माँगती हुई दूती घूमती है श्रोर ऊँट के मारे जाने का भेद लगाती है।

इसी प्रकार इन कहानियों में अन्य अभिप्राय ये मिलते हैं:-

पांचसौ ( श्रं )

### त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

- -२१—जादू की पुड़िया—एक से धूल का तूफान, एक से जंगल, एक से आग पैदा होना, एक से पानी ही पानी।
  - २२ इँगली में श्रमृत—शिवजी तो यों भी प्राण दे सकते हैं, फिर भी उनकी छोटी उँगली में श्रमृत की कल्पना है। करवा चौथ की कहानी में छोटी भावज की छोटी उँगली में श्रमृत है।
- २३—खून से लाल बनना—एक एक बूँद खून नदी में गिरता है और लाल बनता जाता है। एक कहानी में बालक उत्पन्न होने के समय से ही दो लाल प्रति दिन मुख से डालता है।
- २४—सिर तथा त्र्र्म् घड़ श्रलग—दानों के यहाँ बन्दी राज-कुमारी इसी रूप में मिलती है। उसका सिर श्रलग धड़ श्रलग। दोनों को मिला देने से वह जीवित हो उठती है।
- २४—बांसुरी से नाच—ऐसी बाँसुरी साधू अथवा जिन्न अथवा प्रेत से प्राप्त होती है जिसके बजाने से सुनने वाले नाच ्डें। एक ऐसी बाँसुरी भी मिलती है जिसके बजाने से इन्द्र-सभा और अप्सराओं का नृत्य प्रस्तुत हो जाता है।
- २६— आकाश में उड़ने के साधन लोक कहानियों में आकाश में उड़ने की बातें भी आयी हैं। उड़न खटोला कोई भी बढ़ई या खाती बना लेता है। यह खाती उड़न खटोला न बना कर काठ का उड़ना घोड़ा भी बना सकता है। किसी किसी कहानी में तपस्वी से ऐसे खड़ाऊँ मिलते हैं जिन पर चढ़ कर आकाश मार्ग से उड़ा जा सकता है। उड़नेवाला कालीन भी किसी-किसी कहानी में आया है। हंस-हंसिनी और गरुइपची का भी इसी निमित्त उल्लेख हुआ है। केवल मन्त्र-शिक से भी उड़ने की विद्या का वर्णन कथासिरत्सागर की एक कहानी में मिलता है। मुख में गुटका रखकर भी यही कार्य सम्पन्न होता है।

पांचसौ (। आः )

- २७—मुँह माँगे भोजन देने वाली कड़ाही, देगची, लड्डू देने वाली थैली, सोना देने वाली थैली।
- २५—ऐसा टोपा अथवा वस्त्र जिसे धारण करने से मनुष्य आँखों से आभित हो जाय। ऐसे गुटके का भी उल्लेख मिलता है।
- २६—रस्सी श्रीर सोटा—जो श्राज्ञा मिलने पर मनुष्यों को बाँधे श्रीर पीटे।
- ३०—िस्त्रयों का हीन व्यक्तियों से प्रेम—लोक-कहानियों में फकीरों से साधुत्रों से प्रेम की बात बहुधा मिलती है। लुख-पुख्त से प्रेम की बात भी कहानियों में है। कोढ़ी भी प्रेम को पात्र बनाया गया है।
- 3१—कढ़ाह में मनुष्य का पकना—दानवों के यहाँ कढ़ाह में मनुष्यों के पकने की बात तो मिलती ही है, देवी के लिए भी कढ़ाह में मनुष्य स्वयं पकता रहा है। देवी के लिए इस प्रकार कढ़ाह में पकने वाला देवी द्वारा पुनरुज्ञीवित कर दिया जाता रहा है।
- ३२—मनुष्य को बिल—लोक-कहानियों में मनुष्य की बिल का उल्लेख बहुधा मिलता है। यह बिल यथार्थ में कहानी में संकट की पराकाष्ठा से रोमहर्ष उत्पन्न करने के लिए एक साधन है।
- 33—हँसने पर फूल—स्त्रियों के हँसने पर फूल और लाल भड़ने का उल्लेख भी कितनी ही कहानियों में है।
- ३४—मुख से सर्प—मुख से सर्प निकलने की बात भी कई कहानियों में है।
- ३४—फॉसी से बचने का उपाय—फॉसी अथवा बध से बचाने की साधारणतः एक युक्ति का विशेष प्रयोग होता है। बकरी अथवा हिरन को मार कर उसके खून में कपड़े रँग कर भेज देना। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति की आँखें भी साची

# व्रजलौंक साहित्य का अध्ययन ]

में माँगी गयी हैं। हिरन की ऋाँखें ही उनके स्थान पर भेजी गयी हैं।

३६—एक को कुछ दूसरे को कुछ—कहानियों में कभी-कभी दो व्यक्तियों का अन्तर स्पष्ट करने और एक पर भाग्य की कुपा दिखाने के लिए इस उपाय से भी काम लिया। गया है। उसी वृत्त से एक मनुष्य को पके बेर मिलते हैं, दूसरे को कच्चे। एक आले में से एक को पेड़े मिलते हैं, दूसरे को ढेल। एक के पहुँचने पर घर में सोना बरसता है, दूसरे के पहुँचने पर बीछू-साँप बरसते हैं। एक को तालाब में हाथ डालने पर लाल मिलते हैं, दूसरे को सीप घोंचे।

३७ — आयु बाँटना — ऐसी कहानी भी है, जिसमें पित की आयु कम है, किन्तु उसकी आयु शिव ने उसकी पत्नी की आयु में से काट कर बढ़ा दी है।

रेम शिव-पार्वती —शिव च्यौर पार्वती कहानियों में बहुधा रात्रि प्रदक्तिगा को निकलते हैं। वे दुखियों की समस्या को हल करते मिलते हैं। पार्वती हठ करती हैं तो शिवजी को मानना पड़ता है।

३६-दित्तगा दिशा का निषेध ।

४० - हाथी द्वारा वर-निर्वाचन।

४१—राजा के मरने पर जो प्रातः सबसे पहला व्यक्ति फाटक पर मिले वही राजा।

ये कुछ प्रधान अभिप्राय यहाँ दे दिये गये हैं। यों तो कहानियों का भएडार अखएड है, उनके अभिप्राय भी अगिएत हैं। उन सब पर यहाँ विचार करना आवश्यक भी प्रतीत नहीं होता। न यही संभव प्रतीत होता है कि समस्त कहानियों का अध्ययन भी विस्तार-पूर्वक यहाँ दिया जा सकता है। फलतः एक कहानी पर यहाँ कुछ विस्तार से लिखा जा रहा है। इसमें आवश्यक महत्वपूर्ण बातों पर विचार हो जायगा। वह कहानी है 'यारु होइ तौ ऐसी होइ'।

कहानी के लिए देखिये 'ब्रज की लोक-कहानियाँ' पृष्ठ १३१।

पहली दृष्टि में यह कहानी हमें तीन छोटी मौलिक कहानियों का मिश्रण प्रतीत होता है। एक तो साँप को मारने और रानी को पाने की, दूसरी दूती और मनिहार की, तीसरी तोते की भविष्य-वाणी और बढ़ई के कुमार के पत्थर होने की। शामीण कथाकार अपने कौशल से विविध कहानियों को एक में मिलाकर नई गढ लेता है। पर आखर्य होता है बंगाल की एक कहानी को देख कर जो थोड़े से अन्तर के साथ बिल्कल इस कहानी से मिलती-जलती है। बंगाली कहानी में राजकमार और मन्त्रीकमार की मैत्री का वर्णन है। वे यात्रा को निकले और तालाब के किनारे डेरा डाला। उस कहानी में प्यास लगने, उस तालाब पर पहुँचने, श्रीर रानी का चित्र देखने तथा वढई-पुत्र का मनिहार बनकर खोजने निकल जाने का उल्लेख नहीं। उसमें तो राजकुमार त्रोर मन्त्रीकुमार रात हो जाने पर तालाब के किनारे बन पर ठहरते हैं तभी उन्हें मिणिधर सर्प पानी में से निकलता दीखता है। मन्त्रीकुमार उसी मिए। पर गोबर डालकर उसे दक देता है। साँप त्राकर फन मार-मार कर मर जाता है। ढाल की कल्पना इस कहानी में नहीं। मिए लेकर तालाव में जाते हैं तो रानी मिलती है और विवाह हो जाता है। मन्त्रोक्रमार नगर को लौट जम्ता है कि वह वहाँ से राजकुमारी श्रीर राजकुमार को धूमधाम से राजधानी में ले जाय। रानी अकेली तालाब के बाहर आती है तो एक दूसरे राजकमार की नजर उस पर पड़ जाती है। वह प्रेम में विचिप्त हो जाता है। एक बुढ़िया दूती सम्पूर्ण रहस्य जानती है। वह राजा से कई शर्ते कराके तालाब के किनारे जाती है। वहाँ रानी को एक दिन तालाब के किनारे बाहर देखकर उसके पास चली जाती है और स्नान कराने के बहाने मिए। को अपने कब्जे में कर लेती है। तब रानी को पकड़ कर नगर में ले जाती है। राजकुमार उसे देखते ही ठीक हो जाता है। विवाह एक साल के लिए स्थापित किया जाता है। तब मन्त्रीक्रमार लौटता है। उसे पता चलता है कि रानी का अपहरण हो गया। वह उस राजा के लगर में जाता है जहाँ रानी गई है और जिसके विवाह का त्रायोजन हो रहा है। वह उस वृद्धा दूती का पुत्र बन-जाता है। बृद्धां लाड़ में उसे वह मिए दे देती है और नई रानी

# जनतीक साहित्य का श्रध्ययन ]

के पास भी ले जाती है। तब रात में वह मन्त्रीपुत्र रानी को भगां लाता है। राजकुमार से मिलते हैं और तीनों पैदल ही अपने नगर को चल देते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे विहंग और विहंगिनि की बातें मन्त्रीकुमार सुन लेता है। बंगाली कहानी में वृत्त के स्थान पर हाथी है। राजकुमार हाथी पर चढ़ेगा तो मर जावेगा। दूसरे दरवाजा है पर बंगाली कहानी में दरवाजा तुड़वाया जाता है, तब वह भीतर प्रवेश करता है। तीसरा घातक-स्थल भोजन में पकी मछली का सिर है जिसे मन्त्री राजकुमार की थाली में से फेंक देता है। तब चौथा सर्प का है।

श्रज की कहानी में बर्ड़ पुत्र सर्प को मार कर सो जाता है, पर बंगाली कहानी में मंत्रो कुमार देखता है कि सांप के मारने पर एक बंद खून की रानी की छाती पर गिर पड़ी है। वह आँख में पट्टी बांधकर उस खून को चाटने लगता है तभी पकड़ा जाता है और उसे सारी कथा कहनी पड़ती है। जिससे वह पत्थर का हो जाता है। हाल के बच्चे का खून मलने से (अज की कहानी में छ: महिने के पुत्र का उल्लेख है) वह मंत्रीपुत्र पुनरुज्जीवित हो उठता है। बंगाली कहानी तब आगे भी बढ़ती हैं, अज की यह कहानी यहीं रुक जाती है। मंत्रीपुत्र इस मृतक पुत्र को लेकर अपनी स्त्री के पास जाता है। वह काली की उपासिका है। काली उस बालक को जिन्दा कर देती हैं%।

इस बँगला कहानी से यह सिद्ध होता है कि ब्रज की कहानी ब्रज के कथाकार ने विविध कहानियों को जोड़ कर नहीं बनाई, वरन् वह इसी मिश्रित रूप में और स्थानों पर भी प्रचलित है। फिर भी यह मानना होगा कि यह कहानी तीन विविध ऐतिहासिक मानतीय समाज के अलग अलग विश्वासों के आधार पर बनी है। साँप, मिशा और जलपरी की कहानी जिस मानवीय वर्ग ने पैदा की है

क्ष्वदेखियेः फॉक टेल्स श्रॉफ़ बेंगाल, रेवरेंड लालबिहारी दे की में 'फकीरचन्द' शीर्षक कहानी।

### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

वह तोते की भविष्याणी वाली कहानी से पूर्व की आर भिन्न है + ।
तोते की अथवा विहग और विहंगिनी की कहानी तो बौद्ध-जातकों के
समय की हो सकती है, जब पशु पिचयों में भी कृल्याण कामी
आत्माओं के शरीर लेने का विश्वास प्रवल हो उठा था। यह भावना
विशेष्ट्रतः भारतीय हैं। गौरांगनाथ दनर्जी ने बताया है कि "भारत
अवत र का घर है और इसीलिए भारतीयों के लिए यह विल्कुल
स्वाभ विक था कि वे पशुओं को भी मनुष्य की भांति व्यापार
करते चिवित करें ....।"

किसी शाप से प्रथर होने की बात तो बाल्तिक रामायण के समय से भी पुरानी विदिन होती है। वहाँ साहित्यकार वाल्मिक ने वालक राम की चरण रज से पाप णो अहिल्या के पुनक् जीवित होने की बाा कही हैं पर रक्त के तेनन से पनक जीवित कराने में आदिन नान जीय काल के प्राण-पदार्थ के विश्वास को यह कहानी आज तक सुरिचत किए हुए है। एक के रक्त से दूसरे में प्राण आज जाते हैं, अथवा बन्ध्या उर्वरा हो जाती है यह आदिम मानव के विश्वासों को चीज है जा मारत के आदिशासियों में आज तक प्रथा के

<sup>+ &#</sup>x27;सांन' ग्राय्यत प्राचीन काल से मनुष्य के प्रकृति-धर्म से सम्बन्ध रखां ग्राए हैं। यूनान में तो ये साधारणतः ग्राप्ता के बाहक माने जाते थे मोहन-जोउड़ों में भी कितनी ही सर्ग्रहितयां मिली हैं। निम्त-हिमालय में ग्राज भी सनों की पूजा होता है। वेदों में सर्प को ग्राहि ग्रार हुन कहा गया है। यह देवताश्रों का शत्रु था। यूनानी पुरास्पकारी ने सर्प को टाईफून नाम दिया है। मिश्र में सप साबू, ग्रापंप, नाक ग्राहि नामों से विदित था। हुँगन पैरो वाला सांप हैं, यह जाड़ों में तालाव में रहना है। वाहवित के। ग्राहिड टेस्टामेस्ट का तिनन भी पानी में रहता था। श्रीतान की रूप-कल्पना भी सांप के रूप में हैं। साँप का पानी में रहना ग्रीर देवताश्रों से उसकी शत्रुता, यह प्राचीन काल से मान्यता रही है। इस सांप-पूजा का सम्बन्ध उतादक धर्म-विधियों से रहा है।

<sup>्</sup>रैदेखिये बनजां की "हैलेनिज्म इन एकशिःएएट इरिडया", द्वितीय सुक्करण पृ० २२७।

# ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

रूप में है। बचे के रक्त से स्नान कराने पर बढ़ई-पुत्र अथवा मन्त्री-पुत्र जीवित हो उठा - बचे का प्राग्ण-पदार्थ मन्त्री में प्रवेश कर गया। इस प्रकार कहानी का यह अंश कभी अत्यन्त प्राचीन काल में निर्मित हुआ होगा।

बंगाली कहानी में 'काली' की कृपा से बालक में प्राण श्राना बहुत बाद का श्रंश माना जायगा, यद्यपि सिद्धान्त वही श्रादिम प्राण-पदार्थ का वहां भी है। काली देवी भी उत्पादिका शक्ति से सम्थन्धित है।

किन्तु यथार्थ में यह कहानी बहुत पुरानी है। कुछ का तो कहना है कि यह कहानी भारतीय ऋौर यूरोपीय ऋार्यों के एक दूसरे से पृथक होने से पहले की है, ऋौर इसके विविध तत्वों ने कितने ही ऋलग ऋलग कहानियों के वर्गों को जन्म दिया है।

रेवरेण्ड सर जी० डवल्यू० कॉक्स ने 'दी माइथालॉजी आव दी एर्यन नेशन्स' में यह कहा है कि सम्मभवतः जर्मन अवदान "फैथफुल जौह्न" और द्चिण भारत की कहानी राम और लद्मण, जिनके नाम पुराण गाथा के राम लद्मण की प्रतिच्छाया हैं, इन दो कहानियों से बढ़कर अन्यत्र कहीं इतना विश्वासोत्पादक प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए नहीं भिल सकता कि आर्य लोग जब एक ही जाति की भाँति रहते थे, उस समय तक ही उनकी लोक-वार्चा किस सीमा तक विकसित हो चुकी थी। इन दोनों अवदानों की तुलना से सिद्ध होता है कि हिन्दू और जर्मन पृथक होकर गंगा और सिंध के प्रदेश तथा राइन और एल्ब से सिचिंत प्रदेश में जाकर बसे उससे पूर्व ही इस कहानी का यह ढांचा अवश्य निर्मित हो चुका होगा।

जर्मन कहानी की रूपरेखा देखने से ब्रज की कहानी में तालाब के पास चित्र के रहस्य का भी यह पता चल जाता है कि कहानी में चित्र का इस रूप में उपयोग ब्रज को ही विशेषता नहीं है, यह चित्र का प्रदर्शन अत्यन्त प्राचीन काल से इसी कहानी से सम्बन्धित है। जर्मन कहानी का संचेप यह है। राजकुमार के पिता ने उसके मित्र जौह को आदेश दिया है कि वह राजकुमार को अमुक चित्रशाला हैं न जाने दे, जो उसी के महलें! में है, पर राजकुमार उसमें जाता है श्रेयौर वहाँ उस सुन्द्री का चित्र देखकर एकदम श्रासक्त हो जाता है श्रेदोनों मित्र उस सुन्द्री की खोज में निकलते हैं। एक जहाज तैयार किया जाता है, जिसमें सौदागरी के विविध सामान सजाये हुए हैं। वह सुन्द्री उस जहाज में सामान खरीदने श्राती है, तभी जहाज ही लिदया जाता है। सुन्द्री को राजकुमार के साथ रहना पड़ता है।

कॉक्स महोदय लिखते हैं कि इस नाटक का आगामी दृश्य तीन कौत्रों का वह वार्त्तालाप है जिसे स्वामिभक्त जौह्न सन लेता है। ये कौए राजकुमार पर त्रानेवाले तीन संकटों की भविष्यवाणी करते हैं। इन संकटों से रत्ता करने में रत्ता करने वालों के प्राणों पर आ बनेगी। किनारे पर पहुँचने पर एक लोमड़ी के रंग का घोड़ा उसकी त्रोर भपटेगा। वह उस पर चढ़ेगा तो घोड़ा उसे ले भागेगा श्रौर उसकी दुलहिन से पथक कर देगा। घोड़े को मार डालने पर ही छुमर की रचा हो सकती है। किन्तु ऐसा करने वाला यदि इसका भेद राजा को बता देगा तो सिर से पैर तक पत्थर का हो जायगा। घोड़े से बच जाने पर भी राजकुमार दुलहिन को नहीं अपना सकेगा क्योंकि एक तश्तरी में एक वैवाहिक कमीज रखी मिलेगी। यह कमीज-देखने में ो सोने-चाँदी से बुनी होगी पर वस्तुत: गन्धक और शोरे से बनी है और यदि वह इसे पहन लेगा तो उसकी हुड़ी-चर्थी तक जल कर भरम हो जायगी। दस्ताने पहन कर जो व्यक्ति इस कमीज को उठा कर आग में फेंक देगा वह राजकुमार को बचा तो लेगा, पर मेद बता देने पर स्वयं घटने से हृद्य तक पत्थर का हो जायगा। ऋब भी राजकुमार को सुरिच्चत न समम्तना होगा " क्यों कि विवाहोपरान्त नृत्य में रानी अनायास ही पीली पड़ जायगी और मृतवत गिर पड़ेगी। यदि कोई उसके सीधे स्तन में से खून की तीन बूँ दें निकाल लेगा तो वह न मरेगी। किन्तु जो इसे जानेगा और इसे बता देगा वह पत्थर का हो जायगा। कौत्रों की बताई सभी बातें ठीक उतरीं। स्तन से रक्त निकालने के कार्य से राजकुमार भ्रम में पड़ गया और उसे कैदलाने भेजने की त्राज्ञा दे दी। फाँसी पर चढ़ते समय वह अपने अभिप्राय की अर्थ बतलाता है किन्त स्वयं पत्थर को हो जाता है। राजकुमार

### वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

शोकाकुल हो उस मूर्ति को अपनी शैया के पास रख लेता है। वर्षों बीत गये। राजा के दो जुड़वाँ पुत्र उपन्न हुए। राजकुमार दुखी होकर चाहता हे कि उसका मित्र किसी प्रकार पुनरुज्जीवित हो उठे, तो मूर्ति कहती है कि यदि जुड़वाँ बचाँ का सिर काट कर रक्त उस पर । छड़क दिया जाय तो वह जी उठेगा। इसी विधि से वह जीवित हो उठता है, वह जब दोनों बचों का सिर धड़ से लगा देता है, वे जीवित हो जाते हैं।

इस लेखक ने इस जर्मन कहानी से जिस भारतीय कहानी को तुलना की है वह बज अथवा बँगाल से नहीं मिली, वह द्विण की कहानी है और राम-लद्मण की कहानी कही जानी है। इसमें राम ने स्वप्न में यह सुन्द्री देखी है और उस पर विमाहित हो गये हैं। वे अपने मित्र जदमण को इमकी सूचना देते हैं। लदमण राम को दताते हैं कि यह सुन्द्री बहुत दूर एक काँच के महल रहतीं है। इस महल के चारों और एक वड़ी नदी बहती है। उसके चारों और फूलों का बाग है। वाग के चारों और पेड़ों के चार घते कुझ हैं। कुमारी चौबीस वर्ष की है। वह उसी से विवाह करेगी जो नदी को फलाँग कर उससे शीश-महल में मिलेगा। राम उते प्राप्त कर लेते हैं, बहुत दिन बीतने पर जब उन्हें घर की याद सताती है, वे लौटते हैं। मार्ग में लदमण दो उल्लुओं की वातें सुनकर यह जान लेते हैं कि राम और उनकी पत्नी पर तीन सङ्कट आने वाले हैं।

१ — एक बड़ के पेड़ की पुरानी शाखा टूट कर गिरेगी उससे लदमण उन्हें खींच कर बचा लेगा।

र-दूसरा संकट है मकान की सहराव के गिरने से।

३—तीसरा सङ्घट सर्प के कारण है। सर्प को लहमण अपनी तलवार से मार डालेगा, किन्तु साँग के खून की एक यूँ द उस सुन्दरी के मस्तक पर जा पड़ेगी। मित्र उसे हाथ से साफ नहीं करेगा, वरन् एक कपड़े से अपना मुँह डक कर जीभ से चाट कर साफ करेगा, इस पर राजा के ज़ु होकर उसकी करु भर्सना करेंगे, जिससे वह परथर का हो जायगा। इस्टुओं ने यह भी अद्दाट वर दिया है कि इस् अवस्था में वह आठ वर्ष तक रहेगा, तब राजा रानी का बाजक खेलते-खेलते इस मूर्ति को पकड़ लेगा, उसके स्पर्श से बज़ीर फिर ज़ी उठेगा। ऐसा ही होता है। लह्यण जब सर्प को आना-देखते हैं तो बे सारा बुनान्त लिख कर राजा की शब्या पर रख देते हैं और रवर्ष होनहार के लिए तत्पर हो जाते हैं।

इन सब कहानियों के देखने से निदित होता है कि अज की फहानी के अतिरिक्त सभी कहानियाँ सुम्वान्त हैं, बंगाली कहानी में बालक काली को कपा से जीवित होता है, जर्मनी कहानी में बालक काली को कपा से जीवित होता है, जर्मनी कहानी में (फेथफुल जोन) पुनरज्ञीवित होकर बालकों के फटे सिगें को उनके घड़ पर रख देता है, आर वे जीवित हो उठते हैं। इन्निए नाली कहानी में केवल 'स्पर्श को साधन बनाया गया है, उस कहानीकार ने बालकों को मारकर उनके रक्त के स्पर्श को बचा दिया है। कहानी की हिट से अज की कहानी अध्रा ही प्रतात होतो है, क्योंक प्रत्येक कहानी में बालक पात्र के साथ 'न्याय' किया गया है, पर अज वाली कहानी में बालक के मार डालने का तो उल्लेख है, उसे पुनरुज्ञां, वित करानी में बालक के मार डालने का तो उल्लेख है, उसे पुनरुज्ञां, वित कराने का नहीं।

कहानियों के इत विवेचन के उत्तरान्त अब छुछ ऐसे चुटकुलों पर विवार करना समीचीन होगा जिनमें जाति-स्वभाव का चित्रण मिलता है।

इन कह: नियों के यिनिश्क विविध जातियों से सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही कह: नियाँ हैं। ये कहानियाँ भाषा-चृटकुल जाति रणतः चुटकुलों के स्वभाव की हैं। इन कहानियाँ, में सम्बन्धी ब्राह्मण, क्षनियाँ, ठाकुर जाट, कोली, नाई, सुनार, • कुम्हार, माली, योबी, गड़िरिया, बहेिलया, वढ़ई, गूजर का वर्गन हैं।

साधारणतः ब्राह्मणों का आदरपूर्वक ही उल्लेख हुआ है। निपट गँवार ब्राह्मणों को भी राजा के यहाँ से कुछ न कुछ मिलता है। उनकी उलटी-सीधी साधारण बातों का भी गंभीर अर्थ फरके वाह्मण राजा के मन्त्री ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा धनाधे रखते हैं। ब्राह्मण को सुख पहुँचाने के लिए राजा स्वयं ब्राह्मण

पांचसौ ( क )

### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

का शितश्चर अपने उपर लेने को तय्यार है। ब्राह्मण में दया और मतता भी दिखायी गयी है। जाति-च्युत हो जाने का भय रहते हुए भी वह मार्ग में पड़े शिशु को उठा ही ले जाता है। एक कहानी में ब्राह्मण को पशुओं को चराने वाला भी बाया है। इसमें गड़िया के स्थान पर ब्राह्मण नाम आ गया प्रतीन होता है। इसी प्रकार एक ब्राह्मण को लकड़ी काटकर बेचने का कार्य करते हुए भी बताया गया है। ऐसे उल्लेख साधारणतः ब्राह्मण की अन्यन्त दरिद्रता दिखाने के लिए ही हुए हैं। ब्राह्मण को नीति के सिद्ध वाक्यों को जानने वाला भी कहानियों में प्रकट किया गया है। एक कहानी में मिश्र जी को ग मोड़ेथाज बताया गया है। पर ऐसे उल्लेख इनके स्वभाव विशेष पर प्रकाश नहीं डालते। कहानी के लिए किसी वर्ग का कोई पात्र होना चाहिए; कहानीकार ने अनायास ही ब्राह्मण या मिश्र का नाम ले दिया है।

कहानियों में बनियाँ धनी, लोभी, कंजूस और डरपोक दिखाया गया है। वह दुकानदार अथवा साहूकार व्यवसायी के रूप में आया है। डरपोक स्पेने के कारण उसे ठाकुर ने खूब मुंड़ा है। एक ठाकुर विनयाँ तोन चार मनुष्यों के साथ रात को बनियाँ की दुकान पर रहा। दुकान से खूब भोजन किये, पर पसे न थे। प्रातः उन्होंने वीमारी का बहाना दिखाया। बनियाँ ने भयभोत होकर उन्हें उलटे और रुपये दिये। इसी पकार उम बनिये की कहानी है जिसने एक वृच्च पर से उतरते उतरते सौ ब्राह्मणों को भोजन कराने के संकल्प से एक ही ब्राह्मण को नौंता देने का संकल्प रखा। ब्राह्मण भी कम से कम खाने वाला खोजा। पर वह बहुत खाने वाला था। उसने भी बनिये को ठगने के लिए घर जाकर अपनी मरणासन्न स्थित बनाली। यहाँ भी बनिये को भय से बहुत से रुपये और देने पड़े। भेड़ों से संगठित लड़ाई की कहानी में तो बनियों की कायरता कार्द्धन की भाँति हास्यास्पद बन कर उभरी है।

ठाकुर के जो चित्र कहानियों में आये हैं, वे उसकी दिश्वायस्था तो प्रकट करते हैं, साथ ही उसे चतुर भी बताते हैं। उसकी चतुराई

ठगई तक पहुँचती है। एक ठाकुर को नादेहन्द समम्कर जब बनिये ने कुछ देना-लेना बन्द कर दिया तो ठाकुर उसकी वनेंनी के मरने पर उसके साथ सत्ता होने चला"। बनियों के लड़कोंने मा की बदनामी के भय से उसे रूपये देकर सता होने से ब्रिरत किया। ठाकुर की माँ की मृत्य पर ऐसा ही बदला लेने का अभिनय जब बनियाँ करने लगा तो ठाकुर ने कहा ठीक है। तुम जरूर सत्ता हो। अपना कोल पूरा करो, और वे उसे चिता पर बिटाने चले। वहाँ भी बनियाँ के प्राणों की रचा कुछ ले देकर ही हुई। ऊरर बनियाँ को ठगने की एक और कहानी का उल्लेख अभी हो ही चुका है। बिचारे बनिये को ठाकुर के जाल से निकलने के लिए रपये ही देते बने। ठाकुर में तत्पर बुद्धि भी मिलती है। जब ठाकुर रात को बनिये, की दुकान में घुस गया और नाई ने उसे ऊपर नहीं निकाला तो 'खेंचि' का अभिनय करके उसने 'खेंचि' को निकालने वाले की तो दुईशा करायी स्वयं वच निकला। जाट से भी ठाकुर चतुर दिखाया गया है। ठाकुर जाट के यहाँ जाकर तो खूब सतकार पाता था। जब जाट उसी के निसंत्रण पर उसके यहाँ पहुँचा तो उसने ऐसी चाल चलाई कि विचारा अपने प्राण लेकर अपना, और उत्तटा ठाकुर का कृतज्ञ हुआ।

जार को ठाकुर की तुलना में तो कहानी ने कम चतुर वदाया है, पर श्रीरों की अपेका ज़ाट चतुर है। वह चतुराई ठाकुर की चतुराई से फिर भी कम ही बैठती है। दो मियों से जाट ने बात के फेर में सौ-सो रुपये ऐंठ लिए। मियाँ जाट से रुपये जाट ठम लेना चाहते थे, जाट उन्हें ताड़ गया श्रीर उन्हें

ठग लिया। एक अन्धा जाट को भी ठगने को तय्यार हो गया।

''आँघरे की अन्ध धुन्ध जो पड़ जायगी आड़ी।" "तौ बेटा सुँचा बहू मिलैगी, वर्धन सुँचा गाड़ी"

जाट में भोलापन दिखाया गया है। कहानियों से साधारणतः ऐसा प्रकट होता है कि साधारणतः तो जाट स्वभाव का भोला है पर जब उसे चेत हो जाय कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है तो वह भी प्रक्रियात करने के लिए अपनी चतुराई से काम लेता है।

### बजलोक साहित्य कः अध्ययन ]

कोकी को कहानियों में मूर्ख ही दिखलाय। गया है। वह एक ठ.छर की रीस करना है, तो मूर्खनापूर्वक। ठाछर की ससुराल में ठाँ हुर का जो सरकार गर्मी के दिनों में हुआ था कोरी वैसा ही याना मरकार जाड़ों में कराता है, दु:ख पाना है। यह दूसरी बात है कि 'मूर्खना' को भी किसी कहानीकार ने कोरी कोली की ग्रितिष्ठा और सरपोइप का कारण बता विया हो सगुनियाँ कोरी की कहानी में नहीं वात है। उसकी माँ ने कह दिया था कि जहाँ रात हो जाय वहीं ठहर जाना। अपनी ससुराल के वीबे बहुंचते पहुँचते रात होगयी, वह वहीं ठहर गया, एक कदम भो आगे बढ़ना ठोक नहीं समका। ऐसे मूर्ख के बलवान भाग्य ने ऐसे देवसंयोग उपस्थित किए कि राजा ने भी उसका सरकार किया। यह केबल संगोग ही तो था कि उसने कुम्हार का खोया गथा बता दिया, राजा की खोई वस्सु बनादी।

नाई को कहानियों में छ तीसा—अत्यन्त चतुर—वताया गया है। गाइर को उसने मृद्ध वताया—स्वयं तो पहले दुकान में घुतकर खूब भोजन कर आया, ठ.छर ने उसे निकाल लिया। किन्तु जब ठाइर खाने के लिए दुकान में उतरा तो सोने का वहाना कर गया। ठाइर जिसारा जैरो-तेसे चतुराई से बचा। यह भी नाई ही था, जिसे उसका एक जिजमान अनिच्छा से ससुराल को साथ ले नाई गया था। वहाँ नाई ने उनकी दुईशा करायी। स्वयं अच्छे भोजन किए उनके लिए सोठ को दाल का पानी दिलवाया, यह भो नाई ही है जिसने लखटिकया की सुन्दरी स्त्रियों को ले लेने का राजा को परामर्रा दिया था, और वे उपाय बताये थे जिनसे लखटिकया किठनाई से अपने प्राण बचा सका। यद्यपि अन्त में अपनी चतुराई का वह स्वयं शिकार बन गया। लखटिकया तो युक्ति से स्वर्ग जाने के लिए लगायो गयी जलती चिता में से बचकर निकल आया पर नाई को तो उस चिता में जलकर भरम हो हो जाना पड़ा। अति की चतुराई का यह परिणाम दिखाया गया।

सुनार सम्बन्धी जो कहानी है उसमें सुनार को कृतध्त और पांचसौ (ठ) योखेबाज दिखाया गया है। पशु तो ऋनज्ञ दिखाये सुनार गये हैं उनकी तुलना में सुनार को ऋत्वन और धोखेबाज प्रकट किया गया है।

कुम्हार का उल्लेख जहाँ हुआ है, वहाँ वह कुम्हार द्यालु और बालकों का पोषण करने वाला मिलना है।

माली राजाऋों के यहाँ मालायें देने जाते हैं। इनका राज-महजों में प्रवेश है। राजकुमारियों से संपर्क स्थापित करने का साध्यम माली ही हो सकता है। अतः जहाँ एक राजकुमार को किसी

राजकुमारी से प्रेम में आवद्ध करने की आवश्यकता माली कहानीकार को हुई है वहाँ उसने राजकुमार को वाटिका में पहुँचा दिया है, और माली के यहाँ आश्रय दिलाया है। माली में आश्रय देने की उदारता मिलती है, वह अथवा उसकी स्त्री उस राजकुमार के कार्य में सहयोगी भी हो जाते है। माली की अपेत्रा कहानियों में मालिन का विशेष उल्लेख मिलता है।

धोशी को भी उदार दिखाया गया है। बालकों का पालन-पोषण करने के लिए वह भी तच्यार है। एक धोबी कहानी में यह उल्लेख कुछ विशेषता रखना है कि किसी संकट से बचने के लिए एक स्त्री धोबी के गदहों की लीद साफ करती थी। इसी कहानी में घोबी की लड़की अथवा स्त्री की उँगली में अमृत बताया गया है।

इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं, अतः जाति-गत अध्ययन की सामग्री इन कहानियों में नहीं मिलती। गड़िरया गड़िरया मेड़ पालने वाला है। बहेलिया या अहिरिया शिकार करके पेट पालने वाला है। दया बहेलिया में भी है। यह तोते की प्राण-रत्ता करने के लिए सम्रद्ध हो जाता है।

बढ़ई या खाती राजकुमारों के सित्र के रूप में मिलता है। यह उड़न खटोला बनाने में अथवा मूर्नि बनाने में चतुर बढ़ई या खाती है और मित्र के साथ सदा मित्र-भक्ति का निर्वाह करता है। इसी के कारण नायक कितने ही संकटों से बचता है।

## व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

गूजर को सिपाही बताया गया है। उसमें गूजर नयी सभ्यता की नकल का भाव भी मिलता है। इन जाति-सम्बन्धी चुटकुलों के अतिरिक्त अन्य चुटकुले भी अगिएत हैं। ये चुटकुले केवल मनोरञ्जन के लिए नहीं लिखे गये। समय के अनुसार जब जैसी युक्ति और उक्ति की अवश्यकता हुई है तब वैसा ही चुटकुला प्रस्तुत किया गया है। फलतः इनमें विविध अवसरोपयोगी विविध उपदेश मिलते हैं। कहीं ये दृष्टान्त का कार्य करते हैं, कहीं नीति की शिचा देते हैं, कहीं मनोरञ्जन करते हैं, कहीं किसी पर फक्ती कसते हैं; कहीं हास्य प्रस्तुत करते हैं।

ब्रज की लोक कहानियों पर इतना विचार पर्याप्त है।



# अध्याय पांचवाँ लघु छंद कहानी

[Drolls and accumulative drolls]

उत्र के अध्याय में जिन कहानियों का वर्णन किया गया है, वे छोटी-बड़ी सभी प्रकार की हैं। उन कहानियों की शैली में कथा-विधान का एक विस्तृत तारताम्य रहता है। इसमें दुहरावट नहीं रहतो। किन्तु कुछ ऐसी भी कहानियाँ होती हैं जो कहानियाँ तो हैं पर अपनी कुछ विशेषता रखती हैं। इन कहानियों का वृत्त लघु होता है। उसमें दुहरावट भी होती है। बहुधा कहानी का प्रभावपूर्ण अंश छंद-वढ़ होता है। इन कहानियों में एक सहज सरलता रहती है, जिससे ये वाल-मनोवृत्ति को संतुष्ट करने वाली हो जाती हैं। कौतूहल का भाव इतना प्रवल नहीं रहता, जितना एक बात को छोटे प्रभविष्तु शब्दों में कहने का। इन लघु-छंद-कहानियों (Drolls) के दो भेद होते हैं एक साधारण, दूसरा कम-सम्वर्द्धित।

साधारण प्रकार में हमें प्रायः आठ लघु-छंद-कहानियाँ मिली हैं। एक 'चम्पा और नीबरी' को कहानी है। चम्पा की नीबरी से मित्रता थी। चम्पा के पांच माई थे। वे जब आते थे तो यह कहते थे:

"चम्पा चम्पा खोल किवार पांचों सेल खड़े पिछवार"

यह सुनकर चम्पा किवाड़ खोल देती थी। चम्पा पर एक नाहर की दृष्टि पड़ी। वह भी पीछे आकर पांचों भाइयों की भांति ही उन सांकेतिक शब्दों को दुहराता। चम्पा किवाड़ खोलने चलती, पर नीबरी उसे वास्तिवक बात बताकर रोक देती थी। नाहर पहले उसे तोड़ गया। दूदी नीबरी भी बोली। उसे जला गया। जली हुई राख बोली। उसे कुएं में डाल गया। कुछ खा गया, तो उसका मल ही बोला। उसे भी कुंए में डाल गया। अब तो चम्पा नाहर के घोखे में फँस ही

### त्रज लोक साहित्य का अध्ययन ]

गयी। वह उसे लेगया और पेड़पर बैठा दिया। पांचों भाइयों ने हूं ढ कर शेर मार डाला, और बहिन को घर ले आये।

ऐसी ही एक कहानी बकरी की है। उसके चार बालक थे चैंड ं,मैंड ं छाले और बाले। जब वह चर कर आती तो यह कहती थी:

> चैऊ' खोल टटिया मैंऊ' खोल टटिया त्राले खोल टटिया बाले खोल टटिया

बच्चे टिट्या खोल देते । एक सिरकटे अथवा भेड़िये ने यह भेद् जान लिया। पीछे आकर टिट्या खुलवाली और बच्चों को खा गया। तब बकरी लुहार या चढ़ई के पास जाकर सींग पैने करा आयी, तेली से तेल चुपड़वा आयी—जाकर सरकटे या भेड़िये का पेट फाड़ दिया, बच्चे निकल आये।

कहीं कहीं इस अन्तिम कहानी के आरंभ में एक और स्वतंत्र कहानी जोड़कर दो की एक कहानी बना दी जाती है। वह कहानी गीदड़ की है।

एक पानी के तालाब के किनारे एक मिट्टी के मद्दूलने को श्रच्छी प्रकार लीप कर गीदृ राजा बैठ गये। कानों में मेड्को या लीतरे (फटे जूते) पहन लिये। जो पानी पीने श्राये उसी से यह कहने को जिवश करते—

सोने कौ चबूतरा चंदन लीपो है कान में द्वै क्कंडल पहिरें राजा बैठों है

तब पानी पीने दे। लोमड़ी आयी। लोमड़ी ने पहिले पानी पी लिया, और तब कुछ दूर जाकर कहा:

माटी कौ मद्भलना गोबर लीपौ है कानन में द्वै मेंद्रकी (लीतरे) गीदड़ बैठौ है।'

जहाँ इस कहानी को उपर की कहानी के साथ मिलाया गया है, वहाँ

पांच सौ दो

यह गीदड़ स्पष्ट कथन की घृष्टता से रुष्ट होकर गीदड़ बकरी के भेद को जान कर चारों बच्चों को खा गया।

'पिल्ला श्रौर राजा' की कहानी में गप्प का श्रानंद है। पिल्ला राजा की बेटी से विवाह करने चला। "राजा की बेटी व्याहिबे"।

ह्यो बूरी खाइवे-

मार्ग में नदी, बघर, लिरिया, चींटी मिले । उन सबको पिल्ले ने अपने कान में बैठा लिया। राजा के यहाँ पहुँचे। पिल्ले के प्रस्ताब से रुष्ट होकर राजा ने उसे आग में डलवाया—नदी ने आग बुकादी, मारने आदमी भेजा उसे बघेर ने मारा। मेंढ़ा भेजा, लिरिया ने मारा। हाथी भेजा चींटी ने मारा। अन्ततः राजा हारा, पिल्ले से राजकुमारी का विवाह हुआ।

'धंतूरा त्रौर चिरैया' की कहानी में धंतूरा ने ज्वार बोई, चिड़िया त्राती त्रौर उसे खा जाती। उसे पकड़कर ज्वार से बांघ दिया। अब

घोड़े वाला ऋाया, चिड़िया ने उससे कहा :

घोड़ा के घुड़मानियाँ रंग चूं चूं चूं पर वत पै मेरी चींगुला रंग चूं चूं चूं प्यासे ही मिर जायँगे रंग चूं चूं चूं मेह परे बहि जायँगे रंग चूं चूं चूं

जब घोड़े वाला सहायता करने के लिए चलता तो घंतूरा कहता चल चल्ले गमार

मेरी सिगरी ज्वार खाइ लई

इसी प्रकार ऊंट वाले से और हाथी वाले से कहा:

'फिंगुली टोपी वाली विडिया' की कहानी कुछ लम्बी है। चिडिया को एक कपास का टैंट मिल गया। उसे लेकर

श्रोटने वाले के पास गयी

श्रोटा श्रोटी कर दे, जाकी श्रोटा श्रोटी कर दै।

धुनियाँ के पास गयी

"धुन्ना धुन्नी कर , जाकी धुन्ना धुन्नीदै कर दै।

कातने वाले के पास गयी
'काता क्रूती कर। दै, जाकी काताक्रूती करदै

· कोरिया के पास गयी ''बुन्ना बुन्नी करदै, जाकी बुन्ना बुन्नी करदै

पाच सौ तीन

## मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

दरजी के पास गयी

"मेरी मिराली टोपी सीं दै रे मेरी मिराली टोपी सीं दै रंगरेज के पास गयी

"मेरी लाल टोपी रॅंग दै रे मेरी लाल टोपी रॅंग दै

टोपी पहनकर सड़क पर द्या बैठी। राजा की सवारी निकली। चिड़िया ने कहा—ॄ

> जो हम पै सौ राजा हू पै नायँ जो हम पैसौ राजा हू पैनायँ

राजा ने टोपी छीन ली तो कहा-

हम पैहती तौ राजा ने छीनी राजा हैसो कंजूस मेरी टोपी छीन ली

टोपी दे दी गयी, कहा-

राजा ऐसी डश्पोक मेरी टोपी दै दई

चिड़िया हाथी के नीचे डाली गयी तो कहा-

श्राजु तौ खुबुई देह दबाई श्राजु तौ खुबुई देह दबाई

कांटों में फ्रेंक दो गयी तो कहा-

हमारे कुच कुच कान छिदाये

कुं ए में फेंक दिया गया तो कहा-

राजा ने खूबुई गंगा नहवाये

किनारे पर डाल दिया गया। सूख जाने पर उड़ गयी

'पिड़कुलिया और कौएं की सामें की खेती' भी कुछ लम्बी है। जिस प्रकार उपर की कहानी में कपड़े तय्यार करने की विविध अव-स्थाओं और क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, उसी प्रकार इस कहानी में 'खेती' की प्रत्येक विधि का उल्लेख हुआ है। पिड़कुलिया खेती का प्रत्येक काम करती जाती है, हरबात के लिए वह कौएं को साथ लेने आती है, हर बार कौआ उसे यह कह कर टाल देता है:

> श्रदुली गढ़ावता हूँ पदुली गढ़ावता हूँ सोंने चौंच मढ़ावता हूँ

> > पांच सौ चार

## चिलम तमाखू पीता हूँ तु चल नौजू में आता हूँ

इस प्रकार अकेली पिड़कुलिया ने खेतो के सब कार्य कर डाले। बाँट के समय की या तुरंत चला गया। अन्त स्वयं लिया, मुंस पिड़कु-लिया को दिया। पिड़कुलिया को मुस में भी आराम मिला। की आ अन्त पाकर भी सुखी नहीं हुआ।

ये 'लघु-छंद-कहानियाँ' उन ड्रालों (Drolls) से भिन्न हैं जो वर्न महोदया ने भारोपीय लोक-कहानियों के मृल रूपों में दी हैं। बर्न महोदया ने साधारण ड्रालों में केवल एक यह रूप दिया है:

१ सङ्जन की एक लड़की से सगाई हो गयी, वह लड़की कोई मुर्खता का काम कर बैठी

२ सङ्जन ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक उसे इतनी ही कुछ श्रीर मूर्खताऐं नहीं मिल जातीं वह विवाह नहीं करेगा

३ उसे तीन महामूर्खाएं (noodles) मिल गयीं, वह लौटा श्रीर विवाह कर लिया।

वर्न महोदया ने क्रम संवृद्ध कहानी के कई रूप दिये हैं। हमें व्रज में क्रम सम्वृद्ध कहानियाँ मिलती हैं।

\* क्रम-संवृद्ध कहानी की परिभाषा श्री शरतचन्द्र मित्र ने यह की है:
'क्रम-संवृद्ध लघु-छंद कहानियाँ हैं जिनमें कथावृत्त लघु और संतुलित वाक्यों से आगे बढ़ता है, और, जिसके प्रत्येक चरण पर तत्संबंधी पूर्व के सभी चरण दुहराये जाते हैं, यहाँ तक कि अन्त तक पहुँचने पर समस्त चरणों की पुनरावृत्ति हो जाती है ." देखिये इस लेखक का ''आन दू सिंहालीज एक्यूमुलेशन ड्राल्स' [एक्यूमुलेशन ड्राल्स और क्यूमुलेटिव फोक-टेल्स आर स्टोरीज इन विच द नैरेटिव गोज आन वाई मीन्स आव शार्ट एएड पिथी सेएटेंसैज, एएड, ऐट ऐवरी स्टेप आव विच ऑल द प्रीवियस स्टेप्स देआर आव आर हिपीटेड, टिल ऐट लास्ट दी होल सीरीज आव स्टेप्स देआर आव आर श्रीवेरीच्युलेटैड"]

## ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

एक कहानी 'दौल वाले कौए, की है। कहानी का आरंभ तो सीधी-सादी भाषा में होता है, पर तुरंत ही वह पद्य का रूप धारण कर लेतो है। उसके रूप को ठीक ठीक 'पद्य' भी नहीं कहा जा सकता। पद्य के कितने ही गुर्ण इसमें नहीं मिलेंगे। मात्रा और अचरों का संतुलन उतना नपा-तुला नहीं; पद की तुलना में पद भी एक से वजन के नहीं, चरणों की सीमा कुछ है ही नहीं। प्रति पद पर कम से कम एक चरण बढ़ता जाता है। पद्य नहीं तो, 'गीत' उससे भी कम हैं। संगीतात्मकता उसमें कथा के ढंग की विचच्चणता के कारण बिलकुल ही नहीं मानी जा सकती। हर बार कहानी का पूर्व कथित अंश दुहराया जाता है और तब उसी प्रवाह में उसमें आरंभ में कुछ चरण जोड़ दिये जाते हैं—कुछ क्या, एक ही। इस प्रकार परंपरा बनाती हुई क्रमशः कहानी अपने अन्तिम चरण पर पहुँचती है। वहीं तक पद्यात्मकता रहती है, फिर उल्लेट क्रम से लीट पड़ती है। यह सब लीट साधारण भाषा में—गद्य में होती है।

वह कहानी यों है:-

एक की आ कँ के एक दौल लै आ औ। एक ठूँठ पै बैठिकें जैसेंई बानें खाइबे की मनु करों, के बु दौल बाकी चौंच में ते निकरि कें ठूँठ में समाइ गयी। बानें भौतु कोसिस करी, बड़ी मूँड मारी, परि बु दौल न निकरधो। तब बु बढ़ईपै गयी और कही के —

"बढ़ई बढ़ई, दूँठ उखारि। टूंठ चन्ना देइ ना। मैं चब्बूं का ?"

बर्ड्ड नें कही चल हट, मैं जरूर तेरे एक चना के लें वा टूंठए उस्तारिबे जांग्गो। कौत्रा तब,राजा पै गन्त्री, त्रीर कही कै—

राजा राजा, बढ़ई,डाँड़। बढ़ई खूँट उखारै नायँ। मैं चब्बूँ का? राजाऊ ने कौस्रा भजाय दस्रो। तब बुरानी पै गन्त्रो—

रानी रानी, राजा रूठि । राजा बढ़ई डांड़ै नायँ, बढ़ई ठूँठ उखारै नाँय, ठूँठ चन्ना देइ नाँय । मैं चब्बूँ का ?

रानी कौत्रा के एक दौत के लैं राजा ते चौं रूठै। तब कौत्रा ने चूहेन ते फरियाद करी—

मूसे-मूसे कपड़े फाड़। रानी राजा रूठे नाँय, राजा बढ़ई डाँड़े नाँय बढ़ई ठूँठ उखारै नाँय, ठूँठ चन्ना देइ नांइ। मैं चब्बूँ का ?

## पांच सौ छः

मूं सेन्नें ऊरानी के जा माल टाल मिल्तए, वे चौं कपड़ा फात्तो। कौ आ बिल्ली पै गर्ओ---

बिल्लो बिल्लो, मूसे मारि। मूसे कपड़ा फारें नाँग, रानी राजा रूठें नाँग, राजा बढ़ई डांड़े नांय, बढ़ई ठूंठ उखारै नांय, ठूँठ चन्ना देइ नांय। मैं चडबूँ का ?

विल्ली ई ऐ कहा परी, कि चूहेन्तुनें मारती। कौश्रा ने कुत्ता ते कही— कुत्ता-कुत्ता, विलई मारि। विलई मुसे मारे नांय, मृसे कपड़ा फारें नांय रानी राजा रूठे नांय, राजा बढ़ई डांड़े नांय, बढ़ई ठूँठ उखारे नांय, ठूँठ चन्ना देइ नांय। मैं चब्बूँ का ?

कुत्तऊ जि गन्नी, बु गन्नो । तब कीन्ना ने लिठया ते कही कि—
लिठना लिठना, कुत्ता मारि । कुत्ता बिलई मारे नांग, बिलई
मूसे खाने नांय, मूसे कपड़ा फारें नांय, रानी राजा रूठें नांय, राजा
बढ़ई डांड़े नांय, बढ़ई ठूँठ उखारे नांय, ठूँठ चन्ना देई नांय । मैं चब्नु
का ?

• जब लिठिश्राऊ टस ते मस न भई, तो बु श्राँच पै गश्री— श्राँच-श्राँच, लिठिश्रा बारि। लिठिश्रा कुत्ता मारे नांय, कुत्ता बिलई दौरे नांय, बिलई मूस खावे नांय, मूसे कपड़ा फर्से नांय, रानी-राजा रूठें नांय, राजा बढ़ई डांड़े नांय, बढ़ई ठूँठ उखारे नांय, ठूँठ

चन्ना देइ नांय। मैं चब्बूँ का?

जब आँचऊ मिठियाइ रही, तौ नदी पै गस्री-

निदया-निद्या, श्रांच बुक्ताइ । श्रांच लाठी जारै नांय, लाठी कुत्ता मारै नांय, कुत्ता बिलई दौरै नांय, बिलई मुसे खावे नांय, मूसे कपड़ा फारै नांय, रानी राजा रूठे नांय, राजा बढ़ई डांड़ै नांय, बढ़ई टूँठ उखारै नांय, टूँठ चन्ना देइ नांय। मैं चुब्बूँका ?

नदी तौ बही जाइ रही, सो वहती हो गई। कौत्रा की नैंकङ कान न दई। तब कौत्रा हाथी पै प्होंचौ —

हाथी-हाथी निदया सोख। निदया त्रांच बुकावे नांय, आँच लाठा जारे नांय, लाठी कुत्ता मारे नांय, कुत्ता बिलई दौरे नांय, बिलई मुसे खावे नांय, मूसे कपड़ा फारें नांय, रानी राजा केंठ नांय, राजा बढ़ई डांड़े नांय, बढ़ई टूँठ उखारे नांय, टूँठ चन्ना देइ नांय। मैं चब्बूँ का?

हाथीऊ चुप्प। हारि कें कोत्र्या चेंटी पे आत्री—

## त्रजलोक साहित्य का ऋध्ययन ौ

चैंटी-चैंटी हाथी पछारि। हाथी नहीं सोखै नांय, नहीं आंच बुकावें नांय, आँच लाठी जारै नांय, लाठी कुत्त। मारे नांय, कुत्ता बिलई दौरे नांय, बिलई मुसे खावें नांय, मुसे कपड़ा कुतरे नांय, रानी राजा रूठें नांय, राजा बढ़ई डाँड़ें नांय, बढ़ई ठूठ उखारे नांय, ठूँठ चन्ना देइ नांय। मैं चड्यूँ का ?

चैंटी मह तय्यार है गई। चिल, मेरी का बिगत्तु ऐ, तेरी काम बनी चिहिएं। बुहाथी पे आइ के बोली घुसित्यूँ सूँ डि में। हाथी नें कही—नांय, में अभाल निद्याऐ सोख तूँ। निद्या नें कही, मोइ चौं सोखतुऐ, में अभाल आंचे बुमाएं देतऊँ। आंच ने कही, मोइ चौं बुमाबतुऐ, में लाठीऐ जराएं डात्तिऊँ। लाठी नें कही, मैंने का बिगारीऐ, कुत्ताऐ मारिबे में मोइ का लगतु ऐ। कुत्ता नें कही, रहैन देउ, मैंने जि बिल्ली खाई। बिल्ली ने कही, मैं जि चली चूढ़ेन्नुएँ खात्यूँ। चूढ़ेन्नें कही, हमें चौं खाति औ, हम रानी के सब कपड़ा कुतरें डार्तें। रानी ने कही, कपड़ा मित कुतरी, मैं राजा ते कठी जातिऊँ। राजा नें कही, कठिबे ते कहा होइगी, मैं बढ़ईऐं डांड़े देतुऊँ। बढ़ई नें कही, नहीं महाराज, ठूँठ उखारिबे में का लगतु ऐ। बु चली, और एक बसूला में ठूँठ के ढें दूक कहए। दौक निकृरि आऔ, कीआ वाइ लें कें उड़ि गऔ।

इस कहानो के निर्माण तत्वों पर ध्यान देने से निम्नलिखित बातों का पता चलता है:—

१--नायक इसका कौत्रा है। उसको विविध उद्योग करने पड़ते हैं।

२—नायक किसी प्राप्त वस्तु को खो देता है, और उसी को प्राप्त करने के लिए उसे वे उद्योग करने पड़ते हैं।

३-पाई हुई वस्तु जो खो दी गई है कोई भोजनीय पदार्थ है।

४—उसे पाने के लिए उसके उद्योगों का रूप प्रार्थना करना, या फरियाद करना है।

४—यह फरियाद वह मनुष्य, पशु तथा पदार्थों तक से करता है। सभी बोलते हैं।

६—फरियाद में वह एक के बाद एक असफल होता चला जाता है। निराश हताश, फिर भी हारता नहीं, और अंत में एक बहुत जुद्र प्राणी उसकी सहायता को तैयार होता है। यहीं से क्रम पलट जाती है। यह स्थल कहानी का चरम है। ७—फरियाद में भय-प्रतिहिंसा का आश्रय है। एक के मना करने पर वह ऐसे व्यक्ति के पास प्रार्थना करने पहुँचता है, जो उस पहले मनक करनेवाले को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुँचौने की चमता रखता है।

दं—कहानी सुखांत है। नायक अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। कहानी की निर्माण भूमि गाँव है, क्यों कि की आ चने का दौल लाता है, और खूँटे पर बैठ कर खाता है। हमने यहाँ पाठ में द्वंठ दिया है, टूंठ गेंहूँ, जौ आदि के उस हिस्से को कहते हैं जो खेत कट जाने पर जमोन में चार-पाँच अंगुल ऊपर उठा हुआ रह जाता है। यह पोला होता है, पर इससे गिरे हुए दौल के लिये किसान की खुरपी ही पर्याप्त होती; बढ़ई और उसके बसूले की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए टूंठ का अर्थ पशुआं को बाँधने का 'खूंटा', जमीन में गाड़ा हुआ डंडा होगा।

कहानीकार ने जितने भी पात्रों का समावेश किया है वे प्रायः सभी श्रितज्ञात हैं। बढ़ई, राजा, रानी, चूहे, बिल्ली, कुत्ता, लाठो, श्राँच, नदो. हाथी और चींटो. में से बढ़ गाँव का प्रधान कारीग्रर है। गाँव निवासी के प्राय: सभी व्यवसाय और उद्योगों के साधनों में बढ़ई की अपेचा होती है। राजा और रानी, यों तो सबके प्रत्यच-ज्ञान में नहों त्राते, पर उनकी सत्ता प्रत्यत्त से भी अधिक साधारण कहानियों त्रादि के द्वारा प्रामवासियों के श्रनुभव में श्राती है । चूहे, बिल्ली, कत्ता. लाठी, ऑॅंच और चींटी प्रतिदिन ही सबके देखने में आते हैं। नदी श्रोर हाथी ये दो पात्र ऐसे हैं. जो साधारण श्रनुभव में नहीं त्राते। इनका समावेश पात्रों की पारस्परिक शत्रता के भाव से हुत्रा है. फिर भी प्रामीण प्रतिभा इस प्रकार की बाल-कहानियों में ऐसे पदार्थी को नहीं लायेगी, जो उसके सुकुमार मित श्रोतात्रों के अनुभव में न श्राई हो। इससे यह कहानी अवश्य हो किसी ऐसे प्रदेश में निमित हुई, है जिसमें पास ही नदी और हाथी हो, किन्त इतने उल्लेखमात्र से ही निरचयपूर्वक कहानी के निर्माण स्थल की कल्पना नहीं की जा सकतो।

इस कहानी में मनुष्य-पशु सभी का सहायता देने से इंकार करते जाना, श्रीर श्रन्त में चींटी जैसे जुद्र जीव का सहायता के लिए तय्यार

## त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

होना, एक ऐसा वृत्त है, जो बुद्ध की जातक कथाश्रों के श्रांतरिक उद्देश्य से मिलता है। उन कथाश्रों में पशु-पित्त्यों का उल्लेख तो होता है। है, उनमें से शेष सबकी श्रमुदारता चित्रित होती है, श्रौर भगवान बुद्ध जिस रूप में वहाँ होते हैं वह उदार श्रौर परोपकारी होता है। यदि यह मान लिया जाय कि किसी जन्म में भगवान बुद्ध चींटो थे, एक श्रच्छा 'चींटी जातक' बन जाय। हो सकता है, यह कहानी बौद्ध-जातकों के श्रादर्श पर ही बनाई गई हो।

पर इस अनुमान से भी कुछ अधिक प्रवल अनुमान यह बिदित होता है कि इसी प्रकार की अन्य प्रचलित कहानियों में कहानीकार ने अपनी रुचि के अनुसार संशोधन कर लिया है, अतः कहानी का निर्माण-बीज तो बहुत पुराना है, पर यह रूप अपेचाकृत नया है।

इस कहानी की तुलना यदि बंगाल से प्राप्त दूसरी श्रेणी की 'परम्परा-क्रमबृद्ध प्रामकहानी' से करें तो कई बातें देखने को मिलें। शरच्चंद्र मित्र ने इस दूसरी श्रेणी की प्राम-कहानियों के आधार-तत्व ये माने हैं—

१—नायक किसी पशु, पदार्थ अथवा मनुष्य से सहायता की याचनो करता है। वह सहायता दंने को तत्पर हो जाता है, पर साथ ही एक शर्त लगा देता है, जिसके पूरा हो जाने पर ही वह सहायता देगा।

[ हम देखते हैं हमारी कहानी में इस नियम का पहला भाग तो प्रस्तुत है, सहायता-याचना। पर यहाँ शर्त कुछ भी नहीं लगाई जाती, साफ इंकार है।]

२—इस शतं को पूरा करने के लिए वह दूसरे पशु, मनुष्य या पदार्थ की शरण जाता है, जहाँ सहायता देने के लिए एक और शर्त लगादी जाती है।

[ अपनी कहानी में शर्त को पूरा करने के लिए नहीं, वरन् एक से सहायता न मिलने के कारण दूसरे पर जाता है।]

३—सहायता मॉंगना और शर्त रखना, उस शर्त के लिए दूसरे से सहायता मॉंगना, उसकी शर्त के लिए दूसरे के पास जाना "यहें किम. चलता चला जाता है।

[क्रम यहां भी चलता चला जाता है, पर शर्त के लिए नहीं, सहायता न मिलने के कारणा।]

४—अन्त में या तो अपना अभीष्ट पा जाता है, या मर जाता है। इस कहानी में अन्त में उसको अपना अभीष्ट मिल गया है।

इस वर्णन से एक तो यह बात स्पष्ट होती है कि शैली में समानता होते हुए कहानियों के स्वभाव में अन्तर है। एक कहानी शर्त के आधार पर आगे बढ़ती है, बज की यह कहानी सहायता देने की अस्वीकृति पर आगे बढ़ती है। अतः इन दो प्रदेशों की कहानियों में दो भिन्न मनोस्थितियों का पता चलता है। बज की कहानी में सभी पात्रों में अनुदार वृत्ति है। सभी निस्संकोच रूखा दो द्वंक जवाब दे देते हैं। इससे भी आगे, जब वे अपने लिए किसी हानि की आशंका देखते हैं, खुशामदी की भाँति उसी काम को करने के लिए तुरन्त सन्नद्ध हो जाते हैं।

इस मनोवृत्ति के कारण पर दृष्टि । डाली जाय तो विदित होगा कि जब बहुत अधिक शासन का आतंक कहीं होता है, और प्रति पद पर शिक्त का संभ्रम मनुष्य को घेरे रहता है, तभी ऐसी संकुचित मनोवृत्ति हो सकती है। दरिद्रता की अधिकता से भी संकोच आता है, और बिना लाभ के प्रलोभन या हानि के भय के किसी कार्य के लिये प्रवृत्ति शेष नहीं रह जाती। यथार्थतः शासन—भय और दरिद्रता एक साथ चलते हैं। समस्त गीत असमृद्धि का चित्र उपस्थित करता है। राजा शानी को जिस रूप में लाया गया है, वह भी विशेष दृष्ट्य है। यह कहानी उस युग में लिखी गई प्रतीत होती है, जिसमें राजा के न्याय में साधारण जन में विश्वास नहीं रह गया होगा, राजा और रोनी को केवल अपनी स्वार्थ-दृष्टि को ही प्रधान मानने वाला दिखाया है। जब बढ़ई ने कौआ को उचित फरियाद नहीं सुनी तो कौआ सोधा ही राजा के पास पहुँचा। राजा ने उसको कोई महत्व ही नहीं दिया।

ऐसी मनोवृत्ति का किंचित भी आभास बंगाल की इस दूसरी श्रेणी की तीनों कहानियों में नहीं मिलता। उन तीनों कहानियां की साधारण रूप-रेखा इस प्रकार है—

पहली १-तालाब के किनारे एक गौरैया धूप खा रही थी।

क्ष गौरैया और कौआ: — यह एक श्रलग ही रूप श्री मित्र महोद्य ने माना है। यह 'दी ओल्डनोमन एएड दो पिग टाइप' से भिन्न है। पांच सौ ग्यारह

### व्रजलोक साहिष्य का अध्ययन ]

- २—एक भूखे कौए ने उसे खाने का विचार किया तो गौरैया ने कहा कि चौंच गंगाजल में धो आओ तो खा लेना।
  - 3-कौए ने गंगा से जल मांगा। गंगा ने कहा वर्तन लाख्रो।
- ४—वह र्कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने कहा हिरन का सींग लाखो, मिट्टी खोद कर बर्तन बना दूं।
- ४ वह हिरन के पास गया। उसने खाने को घास मांगी। तभी वह सींग देगा।
  - ६-वह घसियारे पर गया, उसने हँसिया मांगा।
- ७—वह लुहार पर हँसिया लेने गया। उसने आग मांगी जिससे लोहा गरम कर हँसिया बनाये।
- ८ त्राग पर गया, वह तय्यार हो गई। जब कौत्रा त्राग लेकर चला तो जल कर मर गया। दसरी —
  - १-गृहस्थ भाई, आग दो।
  - श्राग से हँसिया बनाऊँगा, उससे प्याज काटूँगा।
  - ३-गाय खायेगी, दूध देगी।
  - ४-दूध हिरन पियेगा, तो युद्ध कर सकेगा।
  - ४-तभी उसका सींग टूटेगा, उससे मिट्टी खोदंगा।
  - ६—मिट्टी का बर्तन बनाऊँगा, उसमें जल लाऊँगा ।
  - ७-उससे हाथ घोऊँगा।
  - -- तब भात चढ़ाऊँगा।

#### तीसरी-

- १—एक बार एक चिड़िया और एक कौ आ साथ रहते थे । दोनों ने शर्त वदी कि आंगन में मिर्च और धान में से यदि कौ आ मिर्च चिड़िया से जल्हो खाले तो वह चिड़िया को छाती का खून पीले। यदि चिड़िया धान कौ आ से जल्दी खाले तो चिड़िया कौए की छाती का खुन पीले। कौए ने मिर्च चिड़िया से जल्दी खालीं। चिड़िया ने कहा तुम मेरा खून पीओ, पर अपनी चौंच गंगाजी में धोलों।
  - २ कौत्रा गंगाजी पर गया। गंगाजी ने कहा बर्तन लास्रो ह
  - ३-वह कुम्हार पर गया, कुम्हार ने कहा मिट्टी लास्रो।

#### पांच सौ बागह

४ - वह भैंस पर गया, ऋपना सींग दो, मिट्टी खोदूँ। भैंस ने कौए को भगा दिया।

४-वह कुत्ते पर गया कि भैंस को मारो।

६-कुत्ते ने कहा कि दूध लात्रों, जिससे मारने लायक बनूँ।

७-वह गाय के पास गया। गाय ने घास मांगी।

' -- वह चरागाह पर गया, चरागाह ने कहा हाँसिया ले आश्रो।

६—कौत्रा लुहार पर गया, लुहार ने कहा त्राग लात्रो तो बनादूं। १०—कौत्रा गृहस्थ के गया, गृहस्थ त्राग ले त्राया। गृहस्थ ने पूछा— त्राग कहाँ दूँ। कौर ने पंख फैलाकर कहा कि इस पर रख दो। कौत्रा जल गया।

इनमें सबसे पहली बात तो यह मिलती है कि केवल तीसरी कहानी
में एक भैंस द्यायी है, जो कौए पर क्रोध करती है, द्यौर उसे भगा
देती है। इसमें भी कहानी के पूर्वोपर प्रसंग से भैंस का क्रोध
त्यनुदारता द्यौर संकोच के कारण नहीं माना जा सकता, वरन्
वास्तविक सहानुभूति के कारण ही माना जायगा। वह द्यपना
सींग इसलिए दे कि धूर्त कौत्रा एक निरीह पत्ती का खून पीए!
फिर भी यही तीसरी कहानी है जिसमें दो चरण ऐसे हैं जिनकी टेकनीक
ठीक ब्रजमाषा की उपरोक्त कहानी के जैसी है। भैंस से निराश होने पर
वह कुत्ते के पास इसलिए जाता है कि वह भैंस को मार डाले, जिससे
वह भैंस का सींग ले सके।

श्री मित्र महोदय ने यह सिद्ध किया है कि पहली श्रीर तीसरी कहानी दूसरी से पुरानी है श्रीर उसमें मिट्टी खोदने के लिए हिरन के सींग का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि कहानी का जन्म उस युग में हुआ जब कि (१) मनुष्य लोहे का उपयोग आरंभ ही कर रहे होंगे, श्रीर (२) जब पृथ्वी को माँ, प्रत्यत्त माँ माना जाता होगा, जिसमें लोहे से मिट्टी का खोदना, हृदय को चोट पहुँचाता होगा। श्रत: ये कहानियाँ पाषागा युग में बनी होंगी।

इसके अतिरिक्त तीसरी कहनी में हृदय चीर कर रक्त पीने की बात भी साधारण कहानी के लिए आवश्यक नहीं। इसमें भी नृ-विज्ञान के इतिहास की संभावना है।

पहली दृष्टि में ब्रज की यह कहानी उपरोक्त बंगाली प्रकार की कहानियों से बनी हुई प्रतीत होती है, जिसमें ब्रज के वैष्णव ने रक्त-पीने के लिए समस्त उद्योग को उचित न समक्त कर उसे एक दील के लिए कर दिया है। पर समस्त कहानी-विधान अवैष्णव है।

पर, बंगाली की तीसरी कहानी में मैंस और कुत्ते का एक विशेष रूप में — ब्रज की कहानी की शैली रूप में उल्लेख यह प्रकट करता है कि ब्रज की कहानी की शैली भी उस समय प्रचित्त रही होगी। इसी शैली का प्रभाव बंगाली कहानी में मिलता है। कारण स्पष्ट है। कुत्ते के द्वारा भैंस को मारने की कल्पना में दुर्बलता है, वह इतनी स्वाभाविक नहीं, जितनी कुत्ते के द्वारा बिल्ली को मारने की कल्पना। अतः स्वाभाविक स्थल से बंगाली कहानी में इस शैली को लिया गया होगा।

बंगाली कहानियाँ जितना माम जीवन का विस्तृत वातावरण देती हैं, उतना ब्रज की कहानी नहीं। ब्रज की कहानी को भूमि तो गाँव है, पर शेष कहानी का घटना-क्रम उतना प्रामीण तत्वों को लिए हुए नहीं है।

वर्त । ने भारोपीय कहानियों के जो विवध प्रकार दिये हैं, उनमें उनहत्तरवाँ प्रकार 'श्रोल्ड वोमन एगड पिग टाइप' है। उसकी रूपरेखा । यह है—

- (१) एक बुढ़िया के कहने पर भी घेंटा (शुकर-शावक) सीढ़ी चढ़ने को तच्यार नहीं होता। वह कुत्ते, डडे, आग, पानी, बैल, कसाई, रस्सी, चूहे, बिल्ली से सहायता के लिए अभ्यर्थना करती है।
- (२) एक शर्त लगाकर बिल्ली सहायता के लिए सन्तद्ध होती है और सभी को बाध्य कर देती है, यहाँ तक कि अंत में घेंटा (सीढ़ी) पर कूद ही जाती है। यह कहानी भी परंपराक्रमचृद्ध गीति-कहानी है। इससे सिद्ध है कि इस कहानी का प्रयोग बड़ा व्यापक है।

वर्न द्वारा दी गयी कहानी में नायक का कार्य स्त्री को सौंपा गया है। यह कहानी के शेष संविधान से मेल नहीं खाता। जिन जिनके पास वह बुद्धिंग गयी है, वे प्रायः सभी पशु तथा जड़ पदार्थ हैं। मनुष्य तो एक कसाई ही है, जैसे अज कहानी में भी

अदेखिये—The Hand book of Folklore'—Burne.

एक मनुष्य 'बढ़ई', श्रीर दो राजा रानी श्राये हैं। फलतः बुढ़िया के स्थान पर कोई पन्नी या पशु होना श्रधिक उचित प्रतीत होता है। बुढ़िया होते हुए भी उसमें इतनी श्रसःमध्ये नहीं पायी जा सकती कि वह लकड़ो या पानों की भी खुशामद करती फिरे या उन जैसा भी काम स्वयं न कर सके।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यथार्थतः कम संवृद्ध कहानी के दो प्रकार हैं—इनमें से पहले वर्ष या प्रकार के कथा-तन्तु ये हैं:

- १ नायक सहायता याचना करने व किसी मनुष्य, किसी पशु या पदार्थ के पास जाता है। ये स्पष्ट मना कर देते हैं।
- २ वह क्रमशः दूसरों के पास जाता है कि पहले को दंड दिया जाय, वह भी मना कर देते हैं।
- ३ अंत में कोई दंड देने को सन्नद्ध होता है, और नभी, एक के बाद दूसरा सन्नद्ध होते जाते हैं। और नायक का कार्य पूरा हो जाता है।

इस प्रकार के रूप में श्री मित्र महोदय ने ये कहानियाँ ऋरेर बढ़ाई हैं।

१—तोता और मुर्गी के बच्चे की कहानी (विहार से)

२-- तुनतुनी पत्ती और नाई की कहानी (पूर्वी बंगाल से)

३—बटेरी की कहानी ( उत्तर पश्चिमी सीलोन से ) विहारी कहानी यह हैं:—

१—तोते ने छोटो मुर्गी के लिये रानी से कहा। रानी ने मना किया तो वह—

२-सांप के गया, रानी को काटे, सांप ने भी स्वीकार नहीं किया।

३ - लाठी के पास गया कि सांप को मारे, उसने भी मनाकर दिया।

४-त्राग के पास गया लाठी को जला दे-उसने भी मनाकर दिया।

४-नदी के पास गया, आग को बुक्ता दे-उसने भी मनीकर दिया

६—समुद्र के पास गया, नदी को सोखले-समुद्र तैयार हो गया तो किर एक के बाद दूसरा तैयार होता गया।

पूर्व बंगाल की कहानी में तुनतुनी पत्ती याचना के लिए राजा के पास गया है। फिर चूहे के पास कि राजा के पेट की चर्बी में छेद

## मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

करदे, तब बिल्ली के पास, फिर लाठी के पास, फिर आग के पास, फिर समुद्र के पास, फिर हाथी के पास, अन्त में मच्छर के पास गया कि वह हाथी के डंक मारे। मच्छड़ तच्यार होगया। फिर सभी तैयार होने लगे।

सिंहली कहानी में एक बटेरी के अंडे एक चट्टान में बन्द हो गये। वह राज ( मकान बनाने का काम करने वाले ) के पास गई, गांव के मुखिया के पास गई, शूकर-शावक के पास गई कि मुखिया के धान के खेत खा जाय, वेढ शिकारी के पास गई, तिबूल की बेल के पास गई कि कांटों से शिकारी को बेध दे, आग के पास गई, जलपात्र के पास गयी, हाथी के पास गयी, चूहे के पास गयी कि हाथी के कान में घुस जाय, बिल्ली के पास गयी कि पानी को गँदला करदे। बिल्ली तैयार हो गयी, फिर सब तैयार होते गये। इसी के जैसी एक और कहानी मे० वह राज, शुकर, शिकारी, हाथी, छिपकली (हाथी की सूंड़ में होकर मस्तिष्क में घुस जाय) जंगली मुर्ग, और एक गीदड़ के पास गयी है। गीदड़ तैयार हुआ है, तब क्रम पलटा है।

बज की ऊपर दी हुई कहानी प्रथम श्रेणी की है इस कहानी का रूप भी दिल्ला से उत्तर तक प्रचलित रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बज की कहानी पूर्वी बंगाल की 'तुनतुनी पत्ती' की कहानी से बहुत मिलती है। बंगाली कहानी में अन्त में मच्छड़ आया है, निश्चय ही हाथी को भयभीत करने का चींटी मच्छड़ से अधिक उपयुक्त साधन है।

दूसरी श्रेणी के रूपों के तन्तु श्रोंका उल्लेख हो चुका है। दूसरी श्रेणी की कहानी में रार्त का प्राधान्य रहता है श्रोर वहुधा नायक मर जाता है। यह दूसरी श्रेणों मथुरा में तो प्रायः हमें उद्योग करने पर भी नहीं मिली, पर वह बज में प्रचलित अवश्य है, क्योंकि बज में, मथुरा से श्रितिरिक्त प्रदेश में, यह श्रवश्य मिल जातो है, श्रीर उसका रूप यह है—

"एक चिड़िया के बच्चे को देखकर कौवे का मन चला कि वह उसे खाये। कौवे ने चिड़िया से प्रस्ताव रखा। चिड़िया ने कहा— खा लेना, पर मुंह धो आश्रो! कौत्रा कुन्हार के पास गया त्रौर उससे कहा
''कुन्हार! कुन्हार! तुम कुन्हरराज
हम कागराज।
तम देउ घड ल्ला। घोतें मह ल्ला।

तुम देउ घड़ुल्ला। धोवें मद्दुल्ला। मटकामें चिड़ी की चेंदुल्ला।

कुम्हार ने कहा मिट्टी ले छा। मिट्टी ने कहा, हिरन का सींग ले छा।

हिरन ने कहा कुत्ते को बुला ला, वह मुफे मार डाले। तब सींग ले जाना।

कुत्ते ने कहा, भूखा हूँ, दूध ला। जिके पीकर हिरन से लड़ने योग्य बनू

गाय के पास गया दूध दो गाय ने कहा, घास ला। घास के पास गया दूब दो दूब ने कहा—खुरपी ले आ, खोद ले जा। खुहार के पास गया खुरपी दो।

खुहार ने कहा अभी बनाये देता हूँ। उसने बनादी। कौ आ गरम

खुरपी लेकर उड़ा, और जल कर मर गया!

अन्तिम व्यक्ति लुहार है। लुहार से उसने जो कहा है उसमें सम्पूर्ण कथन आजाता है। वह इस प्रकार है:

लुहार! लुहार! तुम लुहार राज

हम कागराज!

देख खुरपिया, खोदें दुविकया।
चरें गवल्ला, देय दुधिल्ला।
पियें कुतिल्ला, मारें हिन्नल्ला
देंय सिंगुल्ला, खोदें मदुल्ला,
बनें घडुल्ला, धोवें मदुल्ला।
मटकामें चिड़ी की चैंदुल्ला।

बंगाल की दूसरी श्रेणी की तीनों कहानियों से इस कहानी का मृल रूप तय्यार हो जाता है। इस कहानी में 'गंगाजल' का उल्लेख नहीं। बंगाल की दूसरी कहानी में भी गंगाजल का उल्लेख नहीं। हिरन को मारने के लिए, इसमें कुत्ते के पास पहुँचा गया है। बंगाल

## ब्रंजलीक साहित्य का अध्ययन ी

की तीसरी कहानी में भैंस को मारने के लिए भी ऐसा किया गया है। बंगाल की तीसरी कहानी में हिरन के स्थान पर भैंस का सींग मोंगा है। कौए का समस्त उद्योग चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए हुआ है। यही बात बंगाल की पहली कहानी में मिल जाती है। वहाँ घिड़िया के बच्चे के स्थान पर स्वयं चिड़िया है। बंगाल की कहानियों में 'आग लाने या मंगाने' का उल्लेख अवश्य है। ब्रज की कहानी में कौऐ से आग नहीं मगायी जाती। वह गर्म खुरपी लेकर चल पड़ा है और जल कर मर गया है।

इस दूसरी श्रेणी को कहानी से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि एक श्रेणी दूसरी से नितान्त पृथक है। श्रीर ब्रज में भी इसके दोनों रूप प्रचितत हैं।

इन लघु कहानियों में मनोरंजन के साथ किसी न किसी वस्तु या व्यवसाय की सभी अवस्थाओं का ज्ञान, कराने का उद्देश्य भी निहित मिलता है। ऊपर हमने जो कहानियाँ दी हैं उनमें वस्त्र बनने और खेती करने की विविध कियाओं का स्थूल परिचय दे दिया गया है। 'कीए और दौल' वाली कहानी में विविध पशु और वस्तुओं के स्वभाव श्रीर धर्म का ज्ञान,हो जाता है। ये कहानियाँ आज भी बालकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। इनमें बाल मनोवृत्ति के अनुकूल कथावस्तु को उपस्थित किया गया है। स्मरणशक्ति के लिए सुविधार्थ इसमें पद्यवद्ध चरणों का समावेश है। क्रम-संबद्ध न से और भी स्मरणशक्ति को सहायता मिलती है, और कुछ काल तक एक ही विधि के संतुलित बाक्य प्रभाव को अधिक करते हैं।

## छठा अध्याय

# लोंकोिक-साहित्य

## पूर्व पीठिका

मौखिक लोक-साहित्य में लोकोक्ति-साहित्य का बहुत महत्व है। श्रभी तक हमने जिस प्रकार के लोक-साहित्य का श्रध्ययन किया है, उसमें विस्तार की भावना रहती है, उसमें एक दीर्घ चित्र, एक व्यापक भावना, एक जटिल वृत्त रहता है । <sup>|ऽ</sup>ल्लीकोक्ति <u>उस</u> साहित्य से स्वभाव श्रीर प्रयोग में भिन्नता रखती है। लोकोक्ति में सागर में गागर भरने की प्रवृत्ति काम करती है। इनमें जीवन के सत्य बड़ी ख़्बी से प्रकट होते हैं अ। यह प्रामीण जनता का नीति-शास्त्र होता है। ये मानवी-ज्ञान के धनीभूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणें फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फुलिंगी (रेडियो-हेक्टिव ) तत्वों की भाँति अपनी प्रखर किरगों चारों स्रोर फैलाती रहती हैं। लोकोक्ति साहित्य संसार के नीति-साहित्य (विसडम लिट-रेचर ) का प्रमुख ऋंग है 🕆। सांसारिक व्यवहार पटुतां श्रीर सामान्य बुद्धि का जैसा निदर्शन कहावतों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ हैं !!। लोको कि के विषय में इस चर्चा से प्रकट होगा कि यहाँ तक लोकोक्ति का संकुचित अर्थ लिया गया है। लोकोक्ति केवल कहावत ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार को उक्ति लोकोक्ति है। इस विस्तृत श्रर्थ की, दृष्टि में रख कर लोकोक्ति के दो प्रकार माने जा सकते हैं; एक पहेली,

<sup>🕸</sup> लोकवार्ता पत्रक सं० ३ लेखक कृष्णानन्द गुप्त पृष्ठ १

<sup>†</sup> लोकोक्ति-साहित्य का महत्व-लेखक श्री वासुदेवशरण अप-सल (मधुकर में प्रकाशित)

<sup>💢</sup> राजस्थानी कहावतें-कन्हैयालाल सहल

दूसरा कहावतें। "पहेली" भी लोकोक्ति है। लोक-मानस इसके द्वारा अर्थगौरव की रचा करता है, और मनोरंजन प्राप्त करता है। यह बुद्धि-परीचा का भी साधन है। यद्यपि पहेलियाँ स्वभाव से कहावतों की प्रवृत्ति से विपरीत प्रणाली पर रची जाती हैं, क्योंकि पहेलियों में एक वस्तु के लिये बहुत से शब्द प्रयोग में आते। हैं, भाव से इसका सम्बन्ध नहीं होता. प्रकृत को गोष्य करने की चेष्टा रहती है, बुद्धि-कौशल पर निर्भर करती है, जब कि कहावत में सूत्र प्रणाली होती है, भाव की मार्मिकता घनीभूत रहती है, लघु प्रयत्न से विस्तृत अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रहती है, फिर भी पहेलियाँ भी उतनी ही उक्तियाँ हैं जितनी कहानतें। ब्रज में इन उक्तियों के कुछ रूप और मिलते हैं। वे हैं - अनिमल्ला, भेरि, अचका, औठपाव, खुंसि, गहगडू, श्रोलना। ये पद्यात्मक होते हैं: श्रीर निरर्थक श्रीर सार्थक दो भागों में बाटे जा सकते हैं। निरर्थक इनमें से अनिमल्ला होता है, वस्तुतः श्रनमिल्ला में अर्थ-अभिघार्थ तो होता है, पर वह अर्थ किसी प्रकार भी सन्तोष नहीं देता. अतः वह अर्थ जो शब्द के प्रथक प्रथक अर्थ से भिन्न संपूर्ण वाक्य से मिलता है, जिससे वाक्य सार्थक होता है, वह अर्थ नहीं होता, किन्तु 'प्रभावार्थ' अवश्य होता है। वह प्रभावार्थ वैल-च्चार श्रीरं अर्रामल सम्बन्ध से प्रकट किया जाता है। शेष प्रकार सार्थक हैं। इन्हें हम कहावत के अन्तर्गत रखते हैं। इन पर कहावतों पर विचार करते सँमय ही चर्चा करना समीचीन होगा।

## पहेलियां

पहेलियों को संस्कृत में ब्रह्मोद्य भी कहा गया है। पहेलियों केवल बच्चों के मनोरंजन की वस्तुएँ नहीं, ये समाज-विशेष की मनोज्ञता को प्रकट करती है, और उसकी रुचि पर प्रकाश डालती हैं। ये बुद्धि-मापक भी हैं, और मनोरंजक भी हैं। ये सम्य और असम्य सभी कोटि के मनुष्यों और जातियों में प्रचलित हैं। भारतवर्ष में तो वैहिक काल से ब्रह्मोद्य का चलन मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में तो ब्रह्मोद्य अनुष्ठान का ही एक भाग था। अश्व की वास्तविक बलि से पूर्व होत और ब्राह्मण ब्रह्मोद्य पूछते थे। इन्हें पूछने का केवल इन दो को ही अधिकार था। इस प्रकार पहेलियों का आनुष्ठानिक प्रयोग भारत में

ही नहीं संसार के अन्य देशों में भी मिलता है। फोजर महोदय ने बताया है कि पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा, जब कुछ कारणों से बक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहनें में किसी प्रकार की अड़चन पढ़िती होगा ×। भारत के मृल निवासियों में से मंडला के गाँड़ और प्रधान तथा बिरहौर जातियों के विवाह के अनुष्ठानों में पहेली बुक्ताना मा एक आवश्यक बात मानी गई है छ। बज में पहेलियों का ऐसा आनुष्ठानिक प्रयोग अब नहीं मिलता। अब तो बज पहेलियाँ साधारणतः मनोरंजन का माध्यम है। अथवा ठालेबिठे "बुद्धि-विलास" अथवा "बुद्धि-परीचा" का काम देती हैं। बज से प्राप्त पहेलियों के विषयों को हम साधारणतः सात वर्गों में बाँट मकते हैं; एक खेती सम्बन्धी, इसमें आते हैं—कूआ, फुलसन, पट-सन, मक्का की मुटिया, मक्का का पेड़, हल जोतना, चर्स, वर्त, चाक, खुरपा, पटेला, पुर।

दूसरा—भोजन-सम्बन्धी: इसमें आते हैं तरवूज, लाल मिर्च, पूआ; कचौड़ो, बड़ी, सिंघाड़ा, खीर, पूरी, घी, मृली, अरहर, गेहूँ, ज्वार का सुट्टा, आम, ज्वार का दाना, टेंटी, कढ़ी, तिल, बेर, विरनी, अनार, कचरिया, गाजर, जलेवी।

तीसरा—घरेल वस्तु सम्बन्धी—इसमें आते हैं, दीपक, मृसल, हुक्का, जूती, लाठी, जीरा, कैंची, पान, चक्की, ईंट, अशर्पी, हैंसली, पंसेरी, तबा, ढेंकली, कढ़ाही, चर्खा, कठौती, आटा, खाट, सुई, डोरा, चलामनों, परिया, किवाइ, ईंडुरी, कागज, जेवरा, छींका, फावड़ा, शंख, दांतुन, छतो, पाजामा, छटी, पत्तल, चूल्हे में आग, आग, तराजू, रूपया, रई, चलनी, काजल, मोरी, छप्पर, दीवाल, अँगिया, कलम, महँदी, ताला।

<sup>×</sup> देखिये फ्रेंजर द्वारा लिखित ''दी गोल्डन बाउ" नवां भाग, पृष्ठ १२१।

<sup># &#</sup>x27;मैंन इन इपिडया' का ''ऐन इपिडयन रिडिल बुक' श्रंक— भाग १३, संख्या ४, दिसम्बर १६४३ में नेरियर ऐलनिन तथा डबल्यु० जी० श्राचेर लिखित, ''नोट श्रान दी यूज श्राव रिडिल्स इन इंडिया" प्र ३१६।

### बजलोक साहित्य का अध्ययन

चौथा - प्राशी-सम्बन्धी-इसमें आते हैं जूँ, बर्र, चिरौटा, दीमक, खरगोश, ऊँट, मधु मक्खी, भैंस, हाथी, भौंरा।

पांचवां — प्रकृति-सम्बन्धी — इसमें आते हैं दिन रात, श्रोस, तारे, चंदा सूरज, दीमक का घर, श्रोला, छांह, जत्रासा, छेर, ढाक का फूल, काई, वया का घोंसला, करील, श्राकाश, फरास, चिरमिटी, बीजुरी।

छटा— ग्रंग-प्रत्यंग संबंधी—इसमें त्राते हैं: दाढ़ो, नाक, शरीर, जीभ, दाँत, त्राँख, सींग, कान।

सातवाँ—अन्य-इसमें आते हैं: उस्तरा, बन्दूक, चाकू, बर्छी, आशी, रेल, सड़क, तबला, कुम्हार का अवा, मुशक।

इस विश्लेषण से विदित होता है कि पहेलियाँ उन्हीं विषयों पर हैं, जो प्रामीण वातावरण से घितष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। सबसे ऋधिक विषय घरेल वस्तुश्रों से सम्बन्धित हैं। भोजन-सम्बन्धी वस्तुश्रों को भी घरेल सममा जाय तो पहेलियों के विषयों में से दो तिहाई इसी वर्ग के ठेहरते हैं। व्यवसाय सम्बन्धी विषय विशेष नहीं है। खेती के भी कुछ ही गिने चुने विषय हैं, श्रन्य व्यवसायों में कुम्हार श्रीर कोरी की कुछ वस्तुश्रों को पहेलियों का विषय बनाया गया है। प्राणियों में भी बहुत कम जीवों का उल्लेख हुश्रा है। 'जू' पर कई पहेलियाँ मिलती हैं। भोजनों में से रोटो पर पहेलियाँ नहीं मिलीं, पशुश्रों में 'गाय' पर भी पहेलियाँ नहीं हैं।

पहेलियां यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन है। यह ऐसा वर्णन है जिसमें अप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। अप्रकृत, इन पहे-लियों में बहुधा 'वस्तु'-उपमान के रूप में आता है। यह स्वाभाविक ही है कि गाँव की पहेलियों में ऐसे उपमान भी प्रामीण वातावरण से ही लिये गये हैं। इन उपमानों को हम यहाँ दिये देते हैं—

| (8)          | ३—बतासे           | ६—चामर      | १३— डिलया   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| घरेल वस्तुऐं | ४—घी              | १०—सुपाड़ी  | १४-कुल्हिया |
| भोजन-संबंधी  | ४ अञ्च            | ११—हत्तदी   | १४-थारी     |
| १—रोदी       | ६— बेसन<br>७— दूध | पात्र       | १६-कांसे का |
| २—दारि       | ५- श्रंगा         | १२—दुहाम नी | बेला        |

## [ लोकोक्ति-साहित्य

|                               |                |                  | -             |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| १७—डिब्बो                     | (२)            | जमुना            | बच्चा         |
| १८—घड़ा                       | स्थल-भूमि      | रूख              | बिल<br>       |
| <b>१६</b> —कोथरा              | तबेला          | छोरा छोरी        | समुद्र        |
| भोजन-साधन                     | कोठरी          | पत्थर            | वैसाख         |
| १८श्राग                       | किवांड         | भूकटा            | कातिक         |
| १६—ई धन                       | सराय           | कजलीबन           | घूप           |
| १८—३ वन<br><b>२</b> ०—श्रंगार | घाट            | बीट              | घरतीमाता      |
|                               | कोना           | वांबी            | लकङ्ग्यां     |
| २१—बेलन                       | बरंडा          | भटर का फूल       | मांटी         |
| श्चा                          | घर             | जल               | गुठिली        |
| पाये                          | द्वार          | नाग              | ন্তান্ত       |
| खाट                           | इंट            | पीपत्त           | सामन          |
| गूद्रा                        | ३ ट<br>किनारा  | खजूर             | चैत           |
| गद्दी                         |                | नीम              | केशर          |
| वस्त्राभूषण-                  | मढ़ी,          | ललिया            | पेबरी         |
| शृङ्गार                       | भीत            | वर्षा            | हींस          |
| भूमका                         | बाग            | 'रात             | नद्भिया       |
| काजर                          | मोरी           | बनराय            | पेड़          |
| घंघरिया                       | महत्त<br>स्व.न | सांम             | पात.          |
| टोपी                          | खन<br>गौख़     | <b>त्राधीरात</b> | फूल           |
| भंगा                          | गाख.<br>छज्जे  | घौंतारा          | घड़ी          |
| पन्हा                         |                | दुप <b>हर</b>    | भूड्          |
| रूमाल                         | गारा           | हरिया <b>ली</b>  | र्यूर<br>मंगल |
| दुशाला                        | छान<br>_:>-    | चन्दा            | मूंगा         |
| चादर                          | मु डेली        |                  | £(8)          |
| तहँग।                         | किला           | सूर्ज            | खेती          |
| अन्य                          | ( ) ( )        | पोखर<br>         |               |
| ई धन                          | प्रकृति-संबंधी | भिल              | भुस '         |
| सूतरी                         | घासफू स        | पानी             | खेत           |
| इ डुरी                        | मोती           | दिन              | ढेल           |
| लगाम                          | पानी           | जंगल.            | घास           |
| वैसा                          | द्रिया         | श्रंडा           | चना           |
|                               |                |                  |               |

गै तेईस

## त्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

| तोरई          | बंजारे                      | ( १२ )         | मैया                        |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>ब</b> र्द  | माला                        | पक्षी          | सखी                         |
| हें कत्नी     | ग्वारिया                    | गलगिलया        | ( १५ )                      |
| ( )           | लुहार                       | मेंना          | शरीर                        |
| रंग           | ( १० )                      | पंछी           | चरण                         |
| हरा           | स्दप                        | चिरैया         | शिर                         |
| लाल           | गोलमोल                      | तोता           | गांड                        |
| काला          | तम्बी                       | कौवा           | हाथ                         |
| सफेद          | एँचक <b>बॅ</b> ची           | ( १३ )         | पांव                        |
| घौरा          | <b>कावर</b>                 | <b>ब्यक्ति</b> | हाड़                        |
| <b>मिलमिल</b> | ल्हौरी                      | बीरबल          | गोड़                        |
| पीला          | नेंकस <u>ी</u>              | श्रकबर         | खाल                         |
| ( ६ )         | थामकथैया                    | कल्यानसिंह     | पूंछ                        |
| वाद्य         | चिपटा                       | सालिगराम       | भुजा                        |
| बांसुरी       | भौंड़ा                      | रामदेई         | द्यां <b>ख</b>              |
| ( )           | ( 88 ) ·                    | रमचंदा         | हड्डी                       |
| नगर े         | पशु-कीड़े                   | ( 38 )         | नारि                        |
| चांदपुर       | बोक<br>बोक                  | रिश्ते         | मु <sup>ँ</sup> हड़ी<br>कान |
| कानपुर        |                             | परनारी         | कमर                         |
| पोटपुर        | बद्ध <sup>°</sup><br>टिल्लो | मामा           | गला                         |
| हाथरस         | भैंसा                       | मांई           | गेका<br>चोटी                |
| नौंहभील       | मन्त्रीगा <b>य</b>          | बीबी           | थन                          |
| दिल्ली .      | गाय                         | बहन            | दन्त                        |
| (=)           | ऊँट                         | साली           | टांग                        |
| जाति          | घोड़ी                       | बेटी           | बोटी                        |
| जाट           | कुतिया                      | जमाई           | गौंछ                        |
| ठाकुर         | सांप                        | चाची           | सींग                        |
| (3)           | बीन्त्रू                    | चाचा           | पांख                        |
| ्व्यवसाय.     | नाहर                        | देवर           | चूनर                        |
| चोर           | चील्ह्                      | जेड            | पीठ                         |

पांच सौ:चोबीस

श्रादिम मानव के दाय का अवशेष है। यौन संकेत फिर भी बहुत कम पहेलियों में मिलते हैं, श्रीर बहुत संयमित हैं, केवल बहुत ही कम स्थलों में यह यौन भाव बहुत ही स्पष्ट हुआ है, यद्यपि ब्रज में ऐसे भावों के प्रति कोई संकोच नहीं मिलता। जूतों के लिए एक पहेली ऐसी है:—"आधी घुस्यी घुसायें ते, श्राधी हाथ लगायें ते।" इस शब्दावलो में जो 'घुसाने' श्रथवा 'घुसने' का लौकिक श्रीर दृष्ट श्लेषार्थ नहीं जानता, उसे इसमें यौन संकेत नहीं निदित होगा।

इस निवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रज की पहेलियों में बुद्धि-विलास के साथ भाव-संसर्ग भी रहता है। यह भाव-संसर्ग इन पहेलियों में से मनोरंजन के तत्व को कम नहीं होने देता, बुद्धि-विलास प्रधान होते हुए भी इसे मनोरंजन के तत्व को पराभूत नहीं कर पाता।

कुछ विशेष प्रकार की पहेलियाँ भी होती हैं जिनमें किसी घटना विशेष को लिंदत करके पहेली रची जाती है।

चार पाम की चापड़ चुप्पो बापे बैठी लुप्पो, श्राई सप्पो लैंगई लुप्पो रह गई चापड़चुप्पो-

चह पहेली एक विशेष दृश्य देखकर रची गयी है। मैंस पर मेंढ़की बैठ गयी, मेंढ़की को चील लेकर उड़ गयी। चापड़ चुप्पो भैंस के लिए, लुप्पो मेंढ़की के लिए, सप्पो चील के लिए संकेत करते हैं।

नीचे धरतो उपर श्रंबर बीच में मण्डल छायो है, नाज तो श्रायो कुनबा के खाने को, नाज ने कुनबा खायो है।

चील अपने घौंसले में अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक सांप ले आयी। सांप जीवित निकला। वह उल्टा बच्चों को खा गया।

ऐसी पहेलियों की गिनती विशेष नहीं है, श्रीर न ये साधारण समुद्वाय से संबन्ध रखती हैं।

पौराणिक तथा अन्य विशेष व्यक्ति अथवा घटना से सम्बन्धित पहेलियां भी होती हैं और वे इसी विशेष शैली के अन्तर्गत आती हैं। कहावर्ते—

कहावतों के सम्बन्ध में द्वितीय अध्याय में कुछ लिखा जा चुका है। वहीं कहावतों के मूल अभिप्रायः के जन्म के समय की संभावना पर भी कुछ विचार हुआ है। इस अध्याय के आरंभ में यह बताया जा चुका है कि कहावतें लोकोक्ति का एक आंग हैं। ये निश्चय ही विशेष

## व्रजलोक साहित्स का अध्ययन ]

अभिप्रायः से प्रचलित होती हैं। ब्रज की कहावतों में हमें कहावतों के उपयोग में साधारणतः चार दृष्टियाँ मिलती हैं।

एक दृष्टि है पोषण की। यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात देखी या सुनी है वह उसकी पृष्टि में कोई कहावत कह कर अपने निरीक्षण पर प्रमाण की छाप लगा देता है। इस प्रकार वह विशेष की सामान्य से पृष्टि करता है। विशेष वह घटना अथवा बात है जो उसने देखी सुनी है। सामान्य वह कहावत है, जिसका वह उपयोग करता है। 'लाख जाट पिंगुल पढ़ें एक भुच्च लागी रहें' ऐसी ही कहावत हो सकती है। किसी समकदार और चतुर व्यक्ति से भी यदि बोई एक अनुचित कार्य हो जाय तो उसके पोषण में यह उक्ति कह दी जाती है। इसी प्रकार 'किर लेइ सो काम, भिज लेइ सो राम' किसी किये हुए अच्छे कार्य की पृष्टि की भावना है। तथ्य-कथन इसी दृष्टि में आता है। जैसे 'गाय न बाछी नींद आवे आछी में।

दूसरी दृष्टि है 'शिच्या' की। शिच्या सम्बन्धी कहावतों में कोई न कोई सीख, नीति त्रादि का उपदेश रहता है। जैसे—"जहाँ की गैल नाँय चलनीं, वहाँ के कोस गिनिबे की कहा काम ?" "त्रारकस नोंद किंसानें खोवें, चोरे खोवें खांसी; टका ब्याज बैरागिए खोवें, राँड़े खोवें हाँसी।" "गुन घटि गए गाजर खाएं तें, बल बढ़ि गयौ बाल चबाए ते"। इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी शिचा है।

तीसरी दृष्टि है 'श्रालोचन' की। 'गैल में हँसे श्रीर श्रॉख नटेरै' में ऐसा हो भाव है, जैसे 'उलटा चोर कोतवाल डाटै', 'मारे श्रीर रोमन न दे' में। 'घरमें बैदु मरी मइया' में उद्योग में विश्वास रखने की भावना की तीखी श्रालोचना है। 'गदहाए द्यौ नोंन गदहा ने जानी मेरी श्रांख फोड़ी', 'गदहा कहा जानें गुलकन्द की सवाद' श्रथवा 'वन्दर का जाने श्रदरक की सवाद' ये मूर्ख की श्रालोचनाएं हैं।

चौथी दृष्टि है 'सूचन' की। ऐसी कहावतों में ऋतु, खेत, व्यवसाय, व्यवहार श्रादि की सूचना रहती है। ये ज्ञान-वर्द्ध क कहावतें होती हैं। जो बातें यों ही याद नहीं रह सकतीं, वे कहावतों के रूप में याद बनी रहती हैं। 'बुद्ध वामनी शुक्र लामनी' में ऐसा ही ज्ञान-गर्भित है। खेत-क्यार सम्बन्धी श्रनेकों कहावतों में यही दृष्टि रहती है।

इन दृष्टियों से बनी कहावतों में पोषण के श्रान्तर्गत तथ्यकथन वाली कहावतें श्राती हैं। जो वस्तु जैसी है उसे इन कहावतों के द्वारा प्रकट किया जाता है। स्वभाव, बल, चरित्र, श्राचार श्रादि का इनमें समावेश होता है।

नीति और सीख की कहावतें शिच्या की दृष्टि से होती हैं। कब क्या करना चाहिये, इसके अन्तर्गत आता है। अशुभ-अपशकुन और अकल्याया कर की सूचना सूचन-सम्बन्धी कहाबतों में होती हैं। जातिविषयक कहावतों में जाति के स्वभाव का उल्लेख होता है। जिन कहावतों में उपहास, व्यंग, कटाच अथवा आचेप भिनता है वे आलो-चन-हृष्टि के अन्तर्गत आतीं हैं।

इस प्रकार बज की कहावतों में ज्ञान, शिज्ञा, कर्तव्याकर्तव्य, उपदेश, ब्रालोचना, उपहास, व्यंग, हष्टान्त, समाज, जाति जीवन के विविध चेत्रों पर मार्मिक कथन और च्रुभने वाली उक्तियां मिल जातीं हैं। इन सब पर बिचार करना असंभव है, और न वे सभी यहाँ दी ही जा सकती हैं। हिन्दी के कोशों में इनका वर्णन मिल जाता है। आज हिन्दी में लोकोक्ति कोष का अभाव नहीं। इन लोकोक्तियों का बज भाषा रूपान्तर बज में प्रयोग में खाता है।

यहां तो हम इन लोकोक्तियों की कुछ विशेषताओं पर ही प्रकाश डालेंगे। लोकोक्ति साधारणतः 'लघु' होता है। 'अगायों सो सवायों' यह तीन ही शब्दों की उक्ति है, जो 'पहिले मारे सो मोर' के भाव को ही प्रकट करती है। किन्तु 'लघु' होना ही इसका नियम नहीं है। कभो कभो किसो कहावत में लम्बे पूरे वाक्य तक होते हैं, जैसे 'गेंहुन के सहारे खत्तु आ में पानी लिंग जातु हैं'। 'घर की खांड़ किसकिसी लागे बाहिर को गुड़ मोठों'। किसी किसी में एक नहीं अनेक भाव एक साथ साम्य अथवा वैषम्य के आधार पर एकत्र कर दियं जाते हैं। जिससे कहावत बहुत लम्बी हो जाती है। यथा 'सांप को मंत्र और खाट को बान, अपनी छीजन और को काम' 'रांड़ कढ़ो ते दारि भली, धरे खसम से रांड़ भली'। कभी कभी ऐसी कहावतों में पद्य के चार चरण से आठ तक हो जाते हैं यथा:—

सौपर फुजी सहस पर कानौँ १ ताके कपर ऐंचक तानौँ २

पांच सौ इकत्तीस

## ब्रजलोक साहित्य<sup>°</sup>का ऋध्ययन ौ

ऐंचक ताने ने करी पुकार ३ मैं मानी कंजा ते हार ४ कंजा बिचारी कहा करे ४ जब कोथ नारि के पाल परे ६ जाके नांयें छाती बाते हारि गयौ करतार =

यद्यपि ऐसी कडावतें संख्या में कम ही मिलेंगी।

कहाबतों में गद्य तो होती ही है, पद्य भी होती है, सतुक; पर अधिकांशतः कहावतों के निर्माण का मृततन्त्र होता है वह मुख-सुख का तत्व जिसमें पूर्ण 'लय' का संगीत नहीं होता पर उसका एक 'लयांश' रहता है, जिसे अंग्रेजी में 'रिद्म' कहते हैं। इस 'लय' को 'तुक' और सुविधा मय बना देती हैं; 'स्यारी बाप ही ते न्यारी' स्यारी श्रीर न्यारो की तुक से इस कहावत का 'लयांश' खिल उठा है। किन्त यह तुक भी 'लयांरा' के लिए अनिवार्य नहीं। व्यारि कमेरी. मेंह किसान' इसमें 'लयांश' "ृशब्द-ध्वनि' की संतुलित-ऋावृत्ति के कारण है. यह किसी छन्द का एक अर्च्छा चरण बन सकता है। इसी प्रकार यह है: 'घर को खांड़ किसकिसी लागै, बाहर की गुड़ मीठी'। यह कहावतों के रूप-निर्माण की बात है।

कहावतें अधिकांशतः अन्योक्तियाँ होती हैं। इनमें जिनका प्रकृत उल्लेख होता है, उनसे अतिरिक्त सामान्य-विशेष में इनका उपयोग होता है। 'अपने अपने श्रोसरे कुशा भरें पनिहारि' यह 'पनिहारियों' के सम्बन्ध में उक्ति है, पर इसका उपयोग पनिहारियों के लिये नहीं होता। कहावत का अभिप्रायः विस्तृत हो जाता है; उस एक्ति में वर्णित विशेष में जो सामान्य रहता है, उसी सामान्य के ऋर्थ में उसका चाहे जहाँ उपयोग हो सकता है। 'त्रागे नाथ न पीछे पगहा' किसी बैल से सम्बन्धित हो सकता है, पर प्रयोग में यह किसी भी अनाथ तथा आवारे के लिए ठीक बैठेगी। किन्तु 'अन्योक्ति' स अतिरिक्त भी कितनी ही प्रकार की उक्तियाँ कहावतों का रूप प्रहमा कर लेती हैं। पर वे सभी उक्तियाँ ऐसी ही होती हैं, जिनमें 'विशेष' को छोड़कर

<sup>\*</sup> कोतनारि, कोतगर्दन।

## [ लोकोक्ति-साहित्य

| ( १६ )               | चार     | छ्पकवेनी       | मरखना        |
|----------------------|---------|----------------|--------------|
| तौल तथा              | चौंसठ   | डुम्म कलो      | राजा         |
| गिनती                | सोलह    | वावाजी         | खुरखुरियां   |
|                      | नौ हजार | जरालया         | - कबड्डी     |
| नौ पासी              | पच्चीस  | अऊती के लला    | डहर          |
| बत्तीस               | मन      | पाम की पंजीरी  | दचोका        |
| नौ                   | धौन     | गाना           | अगार         |
| % to                 | सेर     | सप्पकली        | बगगर         |
| नौलाख                | पंसेरी  | सप्पकला        | गांठ         |
| <b>সা</b> ठ          | ( १७ )  | जाली           | फांस         |
| द्स                  | अन्य    | स्वाद्         | <b>अठंगर</b> |
| छ:                   | बेगम    | मीठा           | बगर          |
| हजार                 | तपस्वो  | गोता           | चक्क         |
| श्र <del>स</del> ्ती | सदावर्त | कटारौ          | इन्द्र       |
| बीस ्                | श्रक्त  | गरीब           | सिपाही       |
| पांच                 | वक्कल   | गैल            | पैठ          |
| एक                   | रस      | गिरार <u>ौ</u> | बात          |
| बारह .               | प्योस   | बाबू ^         | r            |
|                      |         |                |              |

भोजनीय वस्तुओं में गाम के काम में आने वाली अत्यन्त साधा-रण वस्तुओं को उपमान के लिए चुना गया है। रोटी है, अंगा है; पर पृड़ियाँ और मिठाइयाँ नहीं, बतासों का उल्लेख है। आभूषणों में केवल 'सुमके' ने ही स्थान पाया है, शृंगार की वस्तुओं में कोजर ने। कमाल और दुशाला उतने प्रामीण नहीं। स्थापत्य और श्रृमि संबंधी शब्दों में कुछ विशेष विस्तार मिलता है। प्रकृति-सम्बन्धी शब्दों में हमने ऋतु, मास, दिवस, बृच, खगोल आदि सम्बन्धी शब्दों को सिमलित कर लिया है, अतः यह सूची सबसे बड़ी है। खेनी संबंधी विशेष शब्द नहीं आये। हरे और लाल रंग का प्रयोग विशेष हुआ है, अन्य रंगों का कभी कभी प्रयोग हो गया है। यह टप्टव्य है कि वाद्य में कंवल 'बांसुरी' ही आयी है। नगरों के नाम अधिकांशतः श्लेषार्थक हैं क् 'चांद्पुर' नगर का नाम तो है ही, 'चाँद' शब्द से शिर का भी

## व्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

संकेत हो जाता है। केवल 'दिल्ली' नगर मान्य नगर के अर्थ में आया है। जातियों में से 'जाट' का उल्लेख कई बार हुआ है। यह उल्लेख किसी विशेष अभिप्राय का द्योतक नहीं केवल इसीलिए इस शब्द का प्रयोग हुआ विदित होता है कि स्थानपूर्ति हो सके। 'जाट' लोकवार्ता में अपना विशेष स्थान रखता है, वह अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराये बिना नहीं रह सकता। अतः स्थानपूर्ति के लिए इसका प्रयोग हो गया। उदाहरणार्थः

लम्बी छोरी जाट की जल में गोता खाय, हाड़ गोड़ बाके परे रहि गये खाल बिकन कूं जाय।

यह 'पटसन' की पहेली है। जाट का उपयोग लम्बाई के भाव के कारण भी हो सकता है, श्रीर प्रभावार्थ की दृष्टि से जाट पर यह व्यंग भी हो सकता है। 'ठाकुर' शब्द में श्नेष है। यह जाति का द्योतक तो है ही, 'भगवान' के लिए भी आया है। 'आठपहर चौंसठघड़ी, ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी।' स्पष्ट है कि ठाकुर 'सालिगराम' के लिए है, उसी प्रकार ठकुरानी 'तुलसी' के लिए है। माली, ग्वारिया, लोहार, बंजारे जाति से अधिक व्यवसाय से सम्बन्धित है। पशुओं और कीटों में सभी साधा-रण नाम हैं, केवल एक को छोड़कर। 'टिल्लो' कोई विशेष पशु अथवा कृमि-कीट नहीं - लोकमेधा ने अद्भुत-भाव के लिए एक विशेष शब्द प्रस्तत कर दिया है। जिससे किसी जन्त का भाव शब्द-ध्वनि के प्रभाव से मिलता है, उससे जन्तु की कल्पना उत्पन्न नहीं होती। यही प्रशाली व्यक्तिवाचक नामों में मिलती है। व्यक्तिवाचक नामों में अकबर, बीरवल, राजाभोज तो पदपूर्ति के लिये आये हैं, पर कल्यानसिंह, सालिगराम, मनीगम, रामदेई, रामचंद आदि किसी वस्तु के लिये स्थानापन्न की भाँति प्रयोग में आए हैं। इनका अर्थ नहीं, प्रसंग से इनमें वह अर्थ प्रतिष्ठित होता है, जो अभिप्रेत है। उदाहरण के लिये—'धौरी घोड़ी लाल लगाम। बापै बैठ्यौ सालिग-राम ॥

इसी प्रकार ल्हौरी सी छोरी रामदेई नाम। चढ़ि गई अटरिया फूँकि दियौ गाँम"—रामदेई यहाँ 'आग' के लिये हैं।

इन शब्दों में कुछ और शब्द निरर्थक होते हुए भी अर्थ द्योद्धक की भाँति प्रस्तुत किये गये हैं। ये शब्द किसी वस्तु के भाव मात्र की श्रोर संकेत करते हैं, इन्हें पहेलियों के बीजगणतीय संकेत कह सकते हैं। ऐस ही शब्दों में ख़प्पकवेंनी, सप्पकली, सप्पकला, छतकरी श्रादि हैं। खुरखुरिया में तो शब्द-ध्वान से खुर खुर' करने के शब्द का बोध-तत्व फिर भो है, अतः ''खुरपी" का पर्याय हो सकता है। पर ऊपर जो शब्द बताये गये हैं उनमें ऐसा भी बोध-तत्व नहीं है।

पहेलियाँ एक प्रकार से वस्तु को सुमाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली है; जिसमें चित्र प्रस्तुत करके यह पूछा जाता है कि यह किसका चित्र है। पर इससे यह न सममना चाहिए कि उपमानों के द्वारा यह चित्र पूर्ण होता है। उपमानों द्वारा जो चित्र निर्मित होता है वह अस्पष्ट होता है, उससे अभिप्रेत वस्तु का बहुत अधूरा संकेत मिलता है, पर वह संकेत इतना निश्चित होता है कि यथा सम्भव उससे किसी अन्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता। यह एक चित्र है।

"श्रोर पास घास-फूँस, बीच में तबेलो। दिन में तौ भीरभार, राति में श्रकेलो॥"

इससे जो चित्र प्रस्तुत होता है, इसमें कुँए का भाव स्पष्ट संकेत से नहीं त्राता। त्रतः पहेलियों में जहाँ वस्तु की व्याख्या त्रता वित्र प्रस्तुत किये जाते हैं, वहां उन चित्रों में त्राभिष्ठेत वस्तु की श्रोर से ध्यान दूसरी त्रोर ले जाने वाले शब्दों का भी संयोजन होता है। इसमें 'तबेली' शब्द ध्यान-विकर्षण का कार्य करता है। इन शब्द-चित्रों के लिये उपमानों का संयोजन इसी ध्यान-विकर्षण की प्रणाली पर किया जाता है—

नहीं की पारि पै बोक चरै। निद्या सूखे बोक मरै॥

दीपक के मृत-पात्र और उसमें भरे तेल की 'नही' के उपमान से अभिहित करने में दीपक की ओर ध्यान आकर्षित करने की अपेता उसकी ओर से ध्यान विकर्षित करने की प्रवृत्ति ही मिलती है। दीपक की बत्ती औ लौ को, किसी भी शास्त्र-विहित अलंकार-प्रणाली से 'चरता हुआ बोक'—बकरा नहीं माना जा सकता। आर्चर महोदय ने एक स्थान पर कहा है कि अन्तिम विश्लेषण में पहेली का मृल्य काव्य

## ब्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन ]

का मृत्य है। \* भारतीय साहित्य में प्रहेलिका को शब्दालंकार का एक भेद बताया गया है। पर ये प्रामीण पहेलियां ऋर्थ-शांक्यों की चरम परीज्ञा कर लेती है। इनमें शब्दालंकारिक चमत्कार उतना नहीं जितना ध्वनि! का चमत्कार है।

ध्वित का यह संकेत इन उपमानों से उत्सृष्ट मूर्त कल्पनाश्रों के द्वारा ही नहीं मिलता, क्रियाश्रों के उल्लेख से भा यह श्रिभिशाय साधा जाता है। 'तू चिल मैं श्राई" का श्रर्थ "किवाड़" है। जो चलते समय साथ चले पर रुक जाय, जैसे हम से कह रही हो। कि "तू चल मैं श्राई।"

दृष्टिकूट प्रणाली पर रची पहेलियाँ भी कुछ पढ़े-लिखे लोगों में प्रचलित मिलती हैं, पर ये पहेलियाँ लोक-मानस की अपनी अभि-व्यक्ति नहीं। ये संस्कृत-मानस से उधार ली गई है, जैसे यह पहेली है:—

त्रजापुत्र को शब्द लै गज को पिछली श्रंक। सो तरकारी लाय दें चातुर मेरे कंथ॥ "मैंथी" के लिये ये शब्द गांव में खड़े नहीं हो सकते।

इन पहेलियों में केवल मानसिक कौशल की प्रधानता नहीं रहती, भाव भी विद्यमान रहता है। प्रधान भाव तो 'श्रद्भुत' श्राश्चर्य का रहता है। कहीं कहीं तो पहेलीकार स्वयं भी इस भाव को व्यक्त कर देता है:—

पोखरि की पारि पै अचम्भी बीतौ, भरि दियौ खूब उठाय लियौ रीतौ—

कच्ची ई'ट थापने के लिए यह आरचर्य भाव को व्यक्त करने वाली पहेली है। यह आरचर्य भाव बहुधा रहता है। इसी के साथ कहीं कहीं हास्य भी प्रस्तुत हो जाता है। कभो कभी इन पहेलियों में लोक-मानस यौन-वृत्ति परिचायक शब्द-चित्र अथवा कियाओं को उपस्थित करने में नहीं हिचकता। यौन-वृत्ति की अभिव्यक्ति में एक सुख की भावना फाएयड के मत से ही अवचेतन मानस से संबन्धित नहीं है. यह

<sup>\*</sup> दिसम्बर १६४३ के 'मैन इन इंडिया' में दी हुई ''कमेएट" पृष्ठ २६६।

<sup>्</sup>र 'ध्वनि' से अभिप्रयाय साहित्य-शास्त्र में प्रयुक्त "ध्वनि" से है।

बिशेष में गर्भित सामान्य का अर्थ ही सर्वत्र लिया जाता है। विशेष तो उक्ति को वैचित्र्य से युक्त करने के लिए आता है: 'ऊँट के गरे में बकरिया बँधी होना' 'ऊँट के मुँह जीरा' ऐसी कहावतों में विशेष के प्रयोग से वैचित्र्य उत्पन्न होता है। 'कौमरी न पापरी गद्द बहू आइ परी', में विभावना जैसा चमत्कार मिलता है। लोकाचार में बहू के आने से पूर्व जो संस्कार होते हैं उनमें कौमरी बाँटना और पापड़ी बाँटना भी होता है। ये आचार अनिवार्य हैं। इनके अभाव में भी बहू आगयी। इस कहावत का 'गद्द' शब्द जहाँ त्वरा प्रकट करता है, वहाँ किंचित हास्य का भाव भी देता है। इसमें 'प्रकृत' विषय में अन्तर्व्याप्त सामान्य भाव को हो इस कहावत का उपयोग करने वाले तथा अन्य प्रहण करते हैं। इसमें सामान्य भाव यही है, बिना किसी तय्यारी के कार्य हो जाना।

इन कहावतों में विशेष का संयोजन और उसके द्वारा बैचिन्य का विकास साधारणतः तो सम्भव कल्पना के आधार पर हुआ है, पर 'छ्रदाम की बुढ़िया, टका मुँड़ाई' जैसी कहावत का विशेष किसी संभावना पर निभर नहीं करता। बुढ़िया कैसे छ्रदाम को हो सकती है ? ऐसे स्थलों पर कहावतकार कल्पना को संभावना असंभावना का ध्वान नहीं रखता, वैचिन्य के साथ, यदि संभव हो सके तो किंचित हास्य के पुट के साथ, वह अपने अभोष्ट अर्थ को हृदयङ्गम करा देना चाहता है, भले ही उसके लिए उसे असंभव से असंभव कल्पनाओं का गठजोड़ा करना पड़े। फिर भी यह कहना होगा कि ऐसी प्रकृति अज की लोक कहावतों में साधारणतः बहुत कम है, अपवाद स्वरुप है।

जज की अनेकों कहावतों में प्रकृति का गम्भीर निरीत्तण और तत्सम्बन्धी अनुभव संचित मिलता है। ये कहावतें प्रामीणों के ज्ञान-कोष की भांति उन्हें अपने खेत-क्यार वाणिक्य-व्यापार आदि में सहा-यक होती हैं। ऐसी कहावतों में या तो किसी कार्य के करने का शुभ समय दिया होता है, अथवा किसी वस्तु के अशुभ परिणाम का संकेत होता है। इन्हीं कहावतों में प्रकृति का विशेष अवस्था में क्या घटित होगा इसकी भी सूचना रहती है।

"एक पास्त द्वे गहना, राजा मरे कि सैना।" इसमें एक ही पत्त में दो "प्रहण" पड़ने के परिणाम को सूचना है।

#### अजलोक साहित्य का अध्ययन ]

सावन शुक्ला सप्तमी चन्दा चटक करै। कै जल दीखे कूप में, कै कामिनि कलस भरै॥ अथवा

पूनी परवा गाजै तो दिनां बहत्तर बाजै।
जैसी वर्षा सम्बन्धी कहावतें कितनी ही हैं और इसी कोटि की हैं।
स्वेती के सम्बन्ध में एक सूचना देने वाली कहावत यों है:—
सन घनेरी बन बेगरी, मेढ़क फुद्दी ज्वार।
पंड पंड पें बाजरी, जा में आवै सोटा सी बाल।।

कुछ कहावतों में पशुत्रों के सम्बन्ध में शुभाशुभ का उल्लेख मिलता है। एक कहावत यों है:—

> सावन घोड़ी, भादों गाय, जो कहूँ भैंस माह में ज्याय, धनी छोड़ परौसीये खाय।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी ऐसी ज्ञानवद्ध क कहावतों का अभाव नहीं है।

"सामन व्यारू जब तब कीजै, भादौं व्यारू नाम न लीजै।" एक कहावत में "गाजर" को स्वास्थ्य के लिये हानिकर कहा गया है, त्रौर धान्य की बालों को स्वास्थ्य वर्द्ध क।

> गुन घटिगयौ गाजर खार्ये ते, बल बादियौ बालि चबार्ये ते।

ब्रज की प्रचित्त कहावतों में से कितनी ही कहावतें ऐसी भी हैं, जिनका सम्बन्ध किसी घटना विशेष से अथवा कहानी से हैं। दूसरे अध्याय में हमने इसकी ओर कुछ संकेत कर दिया है। वहाँ केवल कुछ ही कहावतों की कहानियों की ओर संकेत है, ऐसी ही कहानियां एकानेक कहावतों की हा सकती हैं। स्वर्गीय पं० बद्रीनाथ भट्ट जी ने ऐसी कहावतों की कहानियाँ संकलित करने का उद्योग किया था। वह उद्योग पूरा नहीं हो सका। हम भी अपनी सीमाओं में घरे हुये हैं, फलतः इस दिशा में विशेष प्रयत्न नहीं कर सकते।

यथार्थ बात यह है कि ऋधिकांश कहावतें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध किसी न किसी घटना अथवा कहानी से है। आज इन कहावतों- की कहानियाँ अधिकांशतः विस्मृत हो गयी हैं।

पांच सौ चौंतीस

जिस प्रकार इन कहावतों में खेत, वर्षा, शक्त श्राद्धिका वर्णन रहता है, वैसे ही विविध जातियों के सम्चन्ध में भी इसमें रोचक उक्तियां मिल जाती हैं।

#### ब्राह्मण

ं क्वार महीने में कनागत लगते ही आशा से अंनुप्रात्णित हो ब्राह्मण नी-नो हाथ उछलता है। कनागत बीतने पर वह चूल्हे के पास रोता है। पांडे जी पछताओं गे और वही चना की खाओंगे। चौबेजी छुब्बे होने गये दुबे रह गये। पंडितजी के जो मौखादी सो पोथी में। तीन कनौजिया तेरह चूके। वामन, कुत्ता, नाऊ; जाति देखि घुर्राऊ। मरी बिछया वामन के सिर। देवी दिन काट, पंडा परचा मांगे। बुही पांडे के पत्रा मं, बुही मौखादी। पांडे तोहि द्वारिका जानों। जो लों गोकुल में गोसाई, तौ लों कलजुग नाहीं।

#### कायस्थ

कायस्थ-कौद्या; इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कायस्थ बच्चा पढ़ा भला या मरा भला। भांड़ों में बड़ा, कायस्थों में छोटा (इन्हें ही सब का कार्य करना पड़ता है)। कायस्थ बृच्चा कभी न सच्चा, जो सच्चा तो गधे का बच्चा।\*

#### जार

जाट कहै सुन जाटिनी, याही गाम में रहनों, ऊँट बिलाई लै गयी तौ हांजी हांजी कहनों।

नट विद्या जानी, पर जट विद्या नाहिं जानी; लाख जाट पिंगुल पढ़ें, एक भुच लागी रहें\*; खानों खाइकें न्हानों, जिही जाट की बानों \*; जाटे लागी ऊब, मैंस बेचि घाड़ी लई, खोदन लाग्यो दूब\*; जाट भिखारी और भेड़ हरिहा, बार देखें न कुवार\*; जाट रे जाट तेरे सिर पै खाट, तेली रे तेली तेरे सिर पै कोल्हू। तुक तौ मिलीई न, बोमन तौ मरी \*, जाट की महीं हूदा ते बचौए।

#### बनियां

• बनिया मित्र न वेश्या सती; जानि मारे बानियाँ, पहचान मारे चोर; जाको बनियाँ यार, ताकूं नहिं बैरी दरकार \*; ठलुत्रा बनियां

### पांच सौ पैंतीस

## न्त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

सेर बाँट तौले; बामन, बिनयां क्रूकरा, जाति देखि घुराँइ \*; बिनयाँ डेली न दे, भेली दे\*; मियांन मरनौं, बिनयन × गोर खोदनौं\*, बिनयां यार दबे की \*; नीवू, बिनयाँ, आमियाँ, भसके ही रस दें है \*; भूले बिनयाँ भेड़ खाई, अब खाऊँ तौ राम दुहाई \*।

नाई

बामन, कुत्ता, नाऊ, जाति देखि घुर्राई; ठाकुरन की बरात में सब ठाकुर ही ठाकुर (नाऊ ठाकुर); नई नांइन बांस कों नहन्ना \*; गोला नाऊ, सब से अगाऊ \*; नाऊ छत्तीसा \*; नाई नाई बाल कितने, जिजमान अगारी आये जात ऐं \*।

सुनार

सौ सुनार की एक लुहार की।

कुन्हार

कहें ते कुम्हार गधा पै नाँय चढ़ें। माटी कहें कुम्हार ते, तू क्या रूँदें मोय, एक दिन ऐसा होइगा मैं रूँधूँगी तोय।

सामन भादों के से कुम्हार बैठे हैं; अवा नाँय बिगर्यौ, खंदानों ही विगर्यौ ऐ।

लुहार

सौ चोट सुनार की एक चोट लुहार की; लोह जानें, लुहार जानें, धोंकन हारे की बलाय जानें।

माली

मालिन अपने बेरन खट्टे नायँ बतावै। तेली

तेली के बैल होना, 'तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू', तुक नायँ मिली तो बोमन तो मरोक्ष। तेल देखी तेल की धार देखक्ष; तेली के तीनों मरी, ऊपर ते दूटी लाठक्ष; तेली ते का धोबी घाटि, बापै मोंगरा, बापै लाठ; तेरो कहा खरि में तेल जातु है। तेलिया खसम करिकें का पानी ते हाथ धोवें; तेली की तेल जरें, मसालची की छाती फटें।

× मथुरा में यही कहावत चौबों के सम्बन्ध में है। यह कहा जाता है कि मुगलों के समय में इन कन्न खोदने का काम सौंपा गया था। शाहशाह के ज्याने के समय इन्होंने कितनी हो कन्ने खोद दी। शाहशाह के पूछने पर उक्त कहावत उन्होंने कह दी। उसी, ज्ञास से उन्हें कन्न खोदने से मुक्ति मिल गयी।

पांच सी खचीस

#### अहीर गोला

गोना नाऊ, सबते अगाऊ।

गड़रिया

एक तौ जाति की गड़न्नी बाऊपै लहसन खाइ श्राई; दिन फूल्यौ, गड़ंदिया ऊल्यौ ।

### धोबी

धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।

#### कोरी

सूत न पौंनी, कोरिया ते लठमलठा।

## अन्य लोकोक्तियाँ

अब तक लोकोक्तियों के उन रूपों पर विचार किया गया है जो अत्यधिक प्रचलित और एक प्रकार बहु देश व्यापिनी हैं। किन्तु ब्रज में कुछ-लोकोक्तियों के अन्य प्रकार भी प्रचलित हैं। वे ये हैं:—

१ श्रातमिल्ला, २ भेरि, ३ श्राचका, ४ श्रीठपाव, ४ गहगहु, ६ श्रोलना, ७ खुंसि ।

ये सभी पद्यबद्ध होते हैं।

×

अनिमल्ला—इसमें नाम के अनुरूप अनिमल बातों का एक साथ उल्लेख रहता है। इनके प्रथम चरण में पद्यानुकूल गित रहती है, किन्तु दूसरे चरण में प्राय: वह गित पंगु करदी जाती है। इससे जहाँ अनिमल और असंगत बातों से अद्भुत की आश्चर्य भावना का उदय होता है, वहाँ अंतिम चरण की पंगु गित उसके छन्द सौन्दर्य का घात करके एक तिक्त भावमयी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर देती है। ऐसे कथनों में ध्यान आकर्षित करने की सामग्री रहती है। उदाहरणार्थ—

"भैंस बिटौरा चढ़ि गई, टपटप पैंचू खाय। उठाय पूंछ देखन लगे, दिवाली के तीन दिना॥"

× × × × × × × × \*

"भार भुँजावन हम गये, पल्ले बांधी ऊन।
कुत्ता चरखा लै गयौ मैं काप ते फटकूंगी चून।।"

पाच सौ सैंती स

×

## अजलोक साहित्य का अध्ययन ]

"गोरी के नैंना बने, जैसे बरध की सींग। उठाय भीति में धूंस दिये, मिर मेरे ससुर कुम्हार॥"

इनमें आश्चर्य के साथ हास्य का भी संयोग है। ब्रज के गाँवों में इनका प्रयोग मनोरंजन के लिए तो होता ही है, ऐसे अवसरों पर भी कहा जाता है जब कि कोई असंगत और असंभव बात कही जा रही हो अथवा की जा रही हो। कभी कभी इनमें ऐसे चित्रों का सभावेश मिल जाता है जो वर्णन में ही असंभव लगते हैं पर विशेष परिस्थिति में ठीक होते हैं और उनकी व्याख्या भी हो सकती है। ऐसा एक अन-मिल्ला ये हैं—

> पीपर बैठी भैंसि उगारे, ऊंट खाट पै सोवें पोछें फिरि कें देखि लुगाई ऋँगियाऐ कुत्ता घोवें

एक स्त्री एक कुँए पर पानी लेने गई। कुआ हाल ही चला था।
श्रीर पहला ही पुरहा आया था। बज में यह विश्वास किया जाना है
कि यदि पहले पुरहे के पानी को कोई ले जाय तो सिंचाई कड़ी होती
है। पुरहे लेने वाले ने उस स्त्री का ध्यान अपर के अनिमल्ले से दूसरी
श्रोर कर दिया। पहला पुरहा ठीक निकल गया। उक्त अनिमल्लो में
जो बातें कही गई थी वे सब वहाँ थी। पीपर की एक शास्त्रा कटी पड़ी
थी, उस पर भैंस बैठ कर जुगाली कर रही थी; हाल ही एक अटनी
के बच्चा हुआ था। उसका बच्चा खाट पर रख कर उँटवाले ले
जा रहे थे। उधर एक कुत्ता चाकी का भाड़न कहीं से ले आया था।
वह भाड़न पुरानी फटी श्राँगिया का था। उसे वह कुत्ता नाली में
बैठ कर मकमोर रहा था। इन विविध हश्यों को उसने एक में मिला
दिया और समासोक्ति से उसे अद्भुत कर दिया। किन्तु सभी अनमिल्लों को इस प्रकार व्याख्या नहीं हा सकती। पारिभाषिक दृष्टि से तो
यह व्याख्याशील श्रनमिल्ला कथा-गर्भित पहेली के अन्तर्गत श्रायेगा।

श्रवका-भवका में भी श्रद्भुत की प्रधानता रहती है, पर यह श्रद्भुत भाव में सुकुमारता की श्रित के कारण होता है। नजाकत जब कल्पना के पुट से श्रद्भुत प्रतीत करायी जाय तब 'श्रवका' का निर्माण होता है। पीपर पैते उड़ी पतंग, जौ कहुँ लगि जाय मेरे श्रंग मैंने दें दई बजुर किवार, नहि उड़ि जाती कोस हजार।

ऐसे 'अचकों' का प्रयोग 'डंडा चौथ' के गीतों में बहुत होता है। उनमें सुकुमारता की ही अति नहीं, फूहड़पन की भी अति दिखाई गई है। इन अचकों में साधारणतः कियों की आत्मोक्तियाँ ही हैं, जा सुकुमारता के दम्भ जैसी लगती हैं।

मेरी परौसिनि कूंटै धान, भनक परि गई मेरे कान, बाइ परयौ धानन कों लाली, मेरे हाथनु परि गयी छाली।

'श्रनिम्ला' श्रोर 'श्रचका' में श्राश्चर्य श्रोर हास्य के भाव मिलते हैं। इन उक्तियों में उपयोगिता से मनोरंजन श्रधिक मिलता है।

'भेरि','श्रीठपाव' श्रीर 'ख़ुं सि' इन तोनों में एक सामान्य-भाव यह मिलता है कि ये तीनों प्रकार ऐसी बातों का दिग्दर्शन कराते हैं जो श्रवा-ब्छनीय होती है।

'भेरि' में अन्तिम अर्द्धाली एकसी होती है—वह है 'गड्डुआ गढ़त

भेरि.है गई।' कुछ 'भेरि' उदाहरणार्थ यहाँ दी जाती हैं-

> —१— कच्चौ मतौ ग्वा दिनॉ कीयौ आधौ घर खाती कूं दीयौ

> अब लीयौ घर लकड़ीनु घेरि गड़ुवा गढ़त है गई भेरि

> ठीक दुपहरी कातिक वारौ संग लियो भैया को सारौ एक पटक महरा तर दुई गड़्त्रा गढ़त भेरि है गई

> रांड़ नारि ने पहरयों कांचु स्रब मति जानों वाको सांचु साल पहरि पैंठ कू गई गड़्रवा गढ़त भेरि है गई

> > वांच सौ उन्वालीस

-8-

जब तौ हो दामन की चाहु ऋस्सी बरस के ने किर लयौ ट्याहु घोंद्वं पकरि के उठतुऐ दई गड़ ऋा गढ़त भेरि है गई

- 4-

गीधी गाय गिलौंदे खाइ दौरि दौरि महुत्रा तर जाइ लपिक ग्वारिया ने लौठी दई गड़्वा गढ़त भेरि है गई।

'खुंसि' ऐसी ही बातों के कहने का दूसरा ढंग है। खुंसि में तीन दोष की बातें बताई जाती हैं, और अन्तिम अर्द्धाली का यह बंधा रूप होता है: "खुंसि उपर खुंसि तीन"—

> एक तौ तँगड़ी घोड़ी, दूजी जामें चाल थोड़ी तीजै जाकौ फाट्यौ जीन खुंसि ऊपर खुंसि तीन,

> > ×

एक तौ बूढ़ी गाय, दूसरां कूं खेत खाय तीसरां कूं दूध हीन खुंसि ऊपर खुंसि तीन

×

एक तौ बो लम्बी जोय
दूसरां कूं बांक होय
तीसरां कूं बुद्धिहीन
खुंसि उपर खुंसि तीन

× × × एक तो वह बूढ़ा नाहु

दूसरां कूं बहुत खाय

पांच सौ चालीस

# तीसरां कूं बुद्धिहीन खुंसि ऊपर खुंसि तीन

जिस प्रकार 'खुंसि' में स्वामाविक दोषी की गंगना होती है उसी प्रकार 'खोठपाय' में जानवूम कर किये गये कुछ कामों का परिणाम दिखाया जाता है। इसकी अन्तिम अर्द्धाली होती है "जिही मरिबे के औठपाय—

एक आँखि तौ कूआ कानी दूसरी लई मिचकाइ भीति पै चढ़ि कैँ दौरन लाग्यौ जेई मरिबे के औठपाय

× × ×

कूत्रा पनघट जाइकें, पाँच दिये ललराय पीठि मिंड़ावे सौति पै जेई मिरवे के श्रीठपाय-

ओलना — कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनमें लोकोक्तिकार सुखंदायक वस्तुओं की संयोजना कर देता है। इसमें वह यह बताना चाहता है कि किस प्रकार की स्थितियाँ मनुष्य को आनन्द दे सकती है। ऐसी लोकोक्तियां 'श्रोलना' कहलाती हैं।

> रिमिक्स बरसे मेह कि ऊँ ची रावटी कामिन करें सिंगार कि पहरें पामटी बारह बरस की नारि गरे में ढोलना इतनौ दें करतार फेरिना बोलना

एक अन्य लोकोक्तिकार सुख की यह कल्पना करता है:--

बर पीपर की छांह कि संगत घनों की भाँग तमाखू मिर्च कि मुट्टी चनों की भूरी भैंस की दूध बतासे घोलना इतनौ दे करतार फेरिना बोलना

इसी प्रकार 'गहगड़ु' में 'सुख' की भावना को 'मचै गहगड़ु' द्वारा अभिन्यक किया गया है। इस लोकोक्ति में दो न्यक्तियों की उक्तियाँ रहती हैं। एक न्यक्ति सुभाव रखता है कि क्या ऐसा-ऐसा हो तो

पांच सौ इकतोलीस

#### ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

'गहगडु मचै" श्रानन्द श्राये; दूसरा उन सुमावों को श्रस्वीकार करता जाता है जब तक कि उसकी रुचि का सुमाव न श्रा जाय।

एक सुभाव मानो यह रखा गयाः—

किनक कटोरा घ्यो घना, गुर बनिये की हृह तप्रसोई जैंग्रो मुसाफिर चौं मांचे गहगड़ु —नहीं गहगड़ु, नहीं गहगड़ु

इसमें भोजन का उल्लेख है, फिर जल का सुफाव, तब शयन का पर मुसाफिर 'नहीं गहगड़ु' ही कहता रहा। जब अनत में उसने कहा:-

> सेत फूल हिंग्याई डंडी और मिरचों के ठट्ट हम घोटें तुम पियी मुसाफिर यों मांचे गहगड्ड मचे गहगड्ड मचे गहगड्ड

यह है ब्रज की लोकोक्तियों की रूपरेखा। लोकोक्तियों भें झान, नीनि श्रीर मनोरंजन की त्रिवेणी बहती मिलती है।

## सतवाँ अध्याय

#### उपसंहार

लोक-साहित्य के विविध प्रकारों का यहाँ तक जो परिचय दिया गया है, उसके अध्ययन से स्वभावतः यह 'कला' श्रीर उसका प्रश्न प्रस्तुत हो जाता है कि इस सबका क्या मृल्य स्वरूप है ? दूसरे शब्दों में इस लोक-श्रमिव्यक्ति में कता का क्या स्वरूप है ?

'कला' का कोई सुनिश्चित और स्थिर रूप नहीं। इसकी विविध परिभाषायें की गयो हैं श्री। परिभाषाकार की हां में कला की कोई न कोई अभिव्यक्ति सामने होती है, वह उस जैसी अभिव्यक्तियों को ध्यान में रख कर कला के स्वरूप का साज्ञात्कार करता है, और उस साज्ञात्कार के आधार पर परिभाषा का निर्माण करता है। फिर भी एक बात निर्विवाद प्रतीत होती है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति के दो पहल देखे जाते हैं। एक वस्तु-विषय-गत, दूपरा रूप-गत। कला की परिभाषा में परिभाषाकार वस्तु और रूप दोनों को अलग अलग महत्व देकर भी परिभाषा खड़ी कर सकता है; दोनों के मेल से भी उसकी परिभाषा कर सकता है। किन्तु वस्तु और रूप का स्थूल-पच्च ही नहीं लिया जाता, उसकी आध्यात्मिक व्याख्या भी की जाती है। इन प्रयत्नों में कला का कहीं विशद और व्यापक रूप दिया जाता है, कहीं संकुचित। हम यहाँ कला की स्वरूप परीचा में इन समस्याओं पर विचार नहीं कर सकते। हम तो यह मानते हैं कि अभिव्यक्ति के पूर्वोक्त दो पहलुओं में से कला का संबंध 'रूप' से है। 'रूप' सौन्दर्य ही कला दो पहलुओं में से कला का संबंध 'रूप' से है। 'रूप' सौन्दर्य ही कला दो पहलुओं में से कला का संबंध 'रूप' से है। 'रूप' सौन्दर्य ही कला दो पहलुओं में से कला का संबंध 'रूप' से है। 'रूप' सौन्दर्य ही कला दो पहलुओं में से कला का संबंध 'रूप' से है। 'रूप' सौन्दर्य ही कला दो पहलुओं में से कला का संबंध 'रूप' से है। 'रूप' सौन्दर्य ही कला दो पहलुओं में से कला का संबंध 'रूप' से है। 'रूप' सौन्दर्य ही कला

& देखिये 'साहित्य-संदेश' में प्रो॰ कन्हैय लाल सहल का लेख।

## व्रजलीक साहित्य का अध्ययन ]

का प्रधान विषय है। 'रूप' के आधार और रूप-प्रेरणा के साधन की दृष्टि से 'वस्तु-विषय' पर जितना विचार होना चाहिए उतना ही कला भों उसका विचार अपेजित है। रूप का सौन्दर्य-विधान से अनिवार्य संबंध है। लौन्दर्य की प्रतिष्ठा रूप में ही होती है। 'सौन्दर्य' के साथ भी कठिनाई यह है कि स्थूल-व्याख्या के द्वारा यह हृद्यङ्गस नहीं होता। प्रधानतः सौन्दर्य अनुभूति का विषय है। व्यक्ति के संस्कारों से अनुभूति प्रभावित होती हैं: तभी रूप-सौन्दर्य के विविध विधान विश्व दे विविध लोकों में मिलते हैं। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि यह वैविध्य मानव के साधारण ज्ञान के धरातल पर नहीं होता। साधारण धरातल पर सौन्दर्य के रूप में एक साम्य होता है। वह साम्य नियम और मर्थादाओं से सुनिश्चित होता है।

साहित्य में रूप का यह साम्य अथवा साधरणीकरण शैली, रुचि, त्रालंकार, रस, ध्वनि, शीति के शास्त्रीय विधान से मिद्ध होता है। श स्त्र ने रूप की इस साधारण अवस्था के लिए एक कसौटी प्रस्तुत कर दो है। वह कसौटी 'रुचि' सौष्ठव का एक परिमाजित चौर निर्भ भ धरानल बना देती है। वहाँ तक रुचि-विभिन्नता का कोई दर्थ नहीं रहना। इसमें काञ्य में हास आने पर भी वह अनादर का प्रश्न नहीं बन पाना। त्रातः सुरुचि के मध्यम-विधान से शास्त्रानुशासित श्रमिव कियों में 'कृचि' के शादशीं और प्रकारों पर विशेष ध्यान देता श्रावश्यक नर्ने रहता। ऐसी श्राभिव्यक्तियों में कला में प्रेरणा का मूल व्यवस्थित होकर ही उदय होता है। ऐसी वात 'लोक-साहित्य' में नहीं होती 🏲 'लोक-साहित्य' का कवि सहज स्नष्टा होता है। शास्त्र की वह कभी अपेचा नहीं रखता। उसकी प्रेरणा का प्रत्येक पद स्वोद्भूत होता है। संस्कार और लोक-जीवन की भाव-भूमि तथा इन सबकी दोर्घ परम्परा अवश्य उसकी प्रेरणा के प्राण की भाँति व्याप्त होती है। फलत: लोक की मर्यादायें ही इस लोक कला की मर्यादायें होती है। जन-मानस अन्य सर्यादात्रों की किंचित भी चिंता नहीं करता। लोक-कला की मर्यादायें--

लोक-कला की मर्याराओं को समभ लेना लोक-कला के दर्शन के लिए अनिवार्य है, लोक-कला की ये मर्यादायें मानी जा सकती हैं—

१--लोक-मानस की युगीन-स्थिति का अद्यतन-रूप।

लोक-साहित्य विद्वानों, साहित्यकारों अथवा नगर कं कला-विलासी व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा जाता।

यह कलाकार के व्यक्तित्व को उभारने अधवा यश दिलाने के ृतिए नहीं होता।

मम्मट नें किन के लिए जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया है—यश से ऋर्थ कृते .....

उनमें से एक भी लोक-कला-काव्य-कहानी में नहीं होता। लोक-साहित्यकार का यहाँ किंचित भी महत्व नहीं रहता। इस साहित्य का मूलतः व्यवसाय से भी कोई सम्बन्ध नहीं। इस कारण अस्वाभाविक प्रभाव इस 'कला' पर नहीं पड़ते। लोक-मानस को स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही यहाँ होती है। यह लोक-मानस दो अवस्थाओं से सदा सन्त्रन्त्र रहता है:

 एक लोक-जीवन की अपनी दीर्घ परम्परा की मने भावना से।
 इंसमें हमें उत्तराधिकृत मनोविज्ञान की सामग्री मिलती है। उत्तराधि-कृत मनोविज्ञान से हमें निम्न बातें जानने को मिल सकती हैं:

श्र—श्रादिम मानव के क्या विश्वास श्रीर श्रनुंभूतियाँ थीं ? श्रा—डन पर क्या ऐतिहासिक प्रभाव पड़े; उनसे कैसे विश्वासों श्रीर श्रनुभूतियों में विकार हुए?

इ—उन समस्त विश्वासों श्रोर श्रनुभूतियों के श्रवशेषों श्रथवा संशोधित रूपों का श्राज क्या रूप है—उनका क्या महत्व है ? कौन कितना प्राणवान है ? वह श्राज के लोकमानस को क्या प्रेरणा दे रहा है ?

दो: लोक-जीवन में व्याप्त सामाजिक-सामृहिक भावना। पहली मनोवस्था गुगीन-स्थिति को प्रकट करती है; श्रीर इस दूसरी श्रवस्था का मूल-बिन्दु होती है। यह लोक-मानव की अध्यतन-रिथिति को प्रकट करती है।

इस मनोस्थिति से लोक-कला की दृढ़ मर्यादा बनती है। इस

चारसौ पैतालीस

## नजलोक साहित्य का अध्ययन ]

मनोस्थिति के कारणं ही 'लोक-कला' की कसौटी त्राज के विद्वत्-त्रिलास से निश्चित नहीं होती। इसी से लोक-कला में लोक-जीवन की ऐनिहास्त्रिक वार्ता या लोकवार्ता सिन्नाहित रहती है, अरेर त्रादिम मानव से आज तकन्के सानव की दीर्घ सम्बद्धता प्रकट करती है। फलतः इस 'कला' में सुरुचि के व्यक्तिगत मानों की सीमा आन्तिरिक नहीं रहती। वस्तु और विषय सम्बन्धी प्रेरणा परम्परागत होती है, अभिव्यक्ति के रूपों की मात्र रेखायें ही हाथ में रह जाती हैं। केवल आवेगों की स्पन्दन-शीलता को अनुरूपता और अनुकूलता ही आज के लोक-अभिव्यक्तिकारों की विशेषा। प्रकट करती है।

जहाँ परन्परागत प्रेरणाओं के शिथिल और निष्पाण होने की आशक्का किंचित भी रहती है, वहाँ उन वस्तु और विषयों की परम्परा के प्रति एक धार्मिक भावना संप्रक्त होने का आवरण लोक-मानस में स्वयं खड़ा हो जाता है। ऐसी अभिव्यक्तयों में रस आये या न आये, त करने से अनिष्ट भावना और करने से इष्ट-प्राप्ति की भावना की आशक्का और आशा, उन्हें करते रहने के लिए हमें विवश उक्त आवरण के कारण विवश हो जाना पड़ना है। ऐसी स्थित में हम लकीर के फकीर तो रह जाते हैं, पर परम्परागत आन्स को इससे सन्तोष और आनन्द प्राप्त होता है। उत्तर के अक्ष हैं, वे इस कथन की पृष्टि करते हैं। यह स्पष्ट है कि उनकी कला का रूप आज के कला के आदर्शों के आधार पर नहीं जाँचा जा सकता। हम तो केवल उनके कला-तत्वों का विश्लेषण भर कर सकते हैं, फिर यह पुरातत्व-विद् का कार्य रह जाता है कि वह उन तत्वों के कला-रूपों को स्पष्ट कर उनका मृल्य अंकित करे।

इसी से लोक-कवि अथवा कलाकार की नवीन अभिव्यक्तियाँ भी प्रभावित होती हैं। उसे हेर-फेर कर पानशी वही रखनी पड़ती है, केवल उसे अपने सामाधिक स्पन्दनों के अनुकूल बना लेना पड़ता है। प्रबन्ध-विधान में लें तो एक प्रमुख कथा-कर यह है:—

'सु' एक सुन्द्री है 'रा' एक राजपुत्र है

## दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं।

'प' एक व्यक्ति, बहुधा शुक-पत्ती, दोनों में से किसी. एक के ख्रथवा दोनों के अनुप्रह से कृतज्ञ-भाव-वाधित होकर 'रा' से 'सु' को सुन्दरता का वर्णन करता है। 'रा' 'सु' पर मोहित हो जाता है। 'रा' का 'सु' पर मोहित होना अन्य किसी कारण से, चित्र-दर्शन हारा भी हो सकता है। 'प' 'रा' को 'सु' के प्रदेश में ले जाता है। वहाँ 'सु' भी 'रा' पर विमोहित हो जाती है। 'रा' को पराक्रम से अथवा स्वयंवर में 'सु' प्राप्त हो जाती है। इस प्राप्ति से फिसी को असन्तोष होता है और 'रा' और 'सु' को अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं, अन्त में वे मिलते हैं।

यही कथा रूप हमें अनेकों रूपों में मिलता है। इसे हम निम्न-विश्वि से स्पष्ट समफ सकते हैं: [देखिए पृष्ट-४६ पर]

२ — हृद्य-तत्व प्रधान रहता है। लोक-व्यवहार में बुद्धि-वृत की अपेचा हृदय के स्तन्दन बहुत स्पष्ट होते हैं। और इन्हीं से उनकी कंता का रूप खड़ा होता है। किन्तु इस तल की अभिव्यक्ति भाषात्मक शब्दों द्वारा नहीं होती, संकेत-चित्रों की स्पाधा का उपयोग होता है। इसे समझने के लिए 'प्रेम-नियेदन' की प्रणालियों पर दृष्टि-पात किया जा सकता है। 'पूरनमल' में पूरनमल की मोसी कह रही है:

"सो नई नई गेंद किन्नें मारी।
सुनि लाला रे! फटपट भोजन करि लेंड
ऑचरा ते ढोक तिहारी व्यारि
सो नई-नई गेंद किन्नें सारी
सुनि बाँदी री कः अन्दर सेज विछाइ
करू जाकी मन राजी।"

एक ढोले में-

अरे छोरा तू अति को बड़ो मलूक इननो बड़ों तो कारी चों रही अरे छोरी तु अति ही बड़ी मलूक इतनी बड़ी तो कारी चों रही।

पांचसौ सैंतालीस

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

'मोरा' नाम के गीत में— जोइ जोइ भरे मोरा देइ लुढ़क इ हृदि हिट रे मोरा मेरी छाँड़ि दे गैल मो घर सासु रिसायँगी जो निहारी सासु मेरी लगति हैं माय त्राजु बसेरी चम्पा बाग में जी ।

स्थानाभाव से ये तीत ही उदाहरण पर्याप्त हैं। इसमें शब्दों द्वारा हृद्य के भावों को व्यक्त करने का उद्योग नहीं। एक चित्र दिया गया है, उसमें से प्रेम की याचना सङ्कालत होती है। इस विधान में निश्चय ही लोक-कित्र ने 'सुरुचि' का परिचय दिया है। इसो प्रकार सभो भावमय स्थितियों में यह लोक-कित्र ऐसी ही युक्तियों से काम लेगा है। इन युक्तियों में सरलता और सुरुचि दोनों ही मिलती हैं।

✓३—जीवन की आवश्यकता की अनुकूतता—यह तत्व लोक-कला को यथार्थ नयोदा निश्चित करता है। इसी के कारण इस कला में रलील और अश्वील का मूल्य नहीं रह जाता। लोक-अभिव्यक्ति के लाों को विभिन्नता इसी तत्व पर निर्भर करती है। इस अभिव्यक्ति में शास्त्रीय बन्धर्न इसी कारण नहीं रह सकता कि वह जीवन से अजग होकर अभिव्यक्ति को नियन्त्रित करता है। इम तत्व के कारण रूप में भिन्नता ही नहीं होतो 'गीत' और कथन में 'लय' और शैली भी नियन्त्रित होती है। उसके अलङ्कारों की प्रेरणा मिलती है।

पहले और इस तीसरे तत्व के कारण ही लोक-साहित्य मूलतः , ज्ञथाकथित साहित्य से कला में भिन्न हो जाना है।

लोक-कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को जीवन की अभिव्यक्ति के समान सहज और सरल रखता है। वह उसमें उपयोगिता-अनुपयोगिता का भाव नहीं आने देता। कना के रूप अथवा धर्म के सम्बन्ध में यहाँ कोई उत्साह अथवा विवाद नहीं। अभिव्यक्ति की प्रेरणा जीवन के स्पन्दनों से मिलती है। उस अभिव्यक्ति में उक्त-तत्वों से कला की मर्थादा प्रतिष्ठित होती है और लोक-मानस रुचि और शैली को अपनी उसी सहज मर्थादा से निश्चित कर प्रकट कर देता है।

| गोरा-बा <u>दल</u>                                  |
|----------------------------------------------------|
| १ अलाउद्दीन का<br>आक्रमण<br>२ रत्नसेन की<br>केंद्  |
| मीतम<br>चैतम                                       |
| श्रमेको श्रापतियों,<br>पद्मिनी के पिता से<br>युद्ध |
| ES)                                                |
| पश्चिनो                                            |
| रत्नसम                                             |
|                                                    |

१ कथा २ कथा ३ कथा ४ कथा ६ कथा

जीवन का मार्ग विस्तृत, युग-युग से प्रवाहित, वैविध्यपूर्ण रहा है। उसी प्रकार लोक-साहित्य है। इमकी विविध शैलियों का न वर्गीकरण सम्भव है, न यथार्थ परिचय ही। गीतों लोक-साहित्य में की शैली लें तो प्रतिपत्त पर और प्रति व्यक्ति के शैली और सुरुचि द्वारा उसमें भिन्नता प्रतिपादित दोखती है। फिर भो उनं शैलियों में से कुछ प्रमुख शैलियों का उल्लेख यहाँ करना उचित होगा। यह हम देख चुके हैं कि जहाँ तक गीतों का सम्बन्ध है उनमें चार वर्ग होते हैं: १ - अनुष्ठानिक, २ - विशेष अवसरोपयोगी, ३—साधारण, ४—दीर्घ कथा युक्त । इन चारों वर्गों की शैलियों में स्वाभाविक अन्तर मिलता है । अनुष्ठान-सम्बन्धी गीतों की शैली की सब से बड़ी विशेषता यह है कि वह 'यथातथ्य शैली' में होती है। श्रनुष्ठान श्रोर तत्सम्बन्धी बातों श्रोर नेगों का उल्लेख इनमें रहता है। कुछ गीतों का निर्माण तो सम्भवतः इसीलिए हुआ है कि संस्कार की व्याख्या करदी जाय, जिससे उस संस्कार में किसका क्या कार्य श्रीर नेग है, और कौन-कौन से अनुष्ठान होंगे इनका स्मरण गीत द्वारा बना रहे। ऐसे गीतों में सीध-सादे शब्दों में उन बातों / वर्णन कर दिया जाता है। अन्य अनुष्ठानिक गीतों में अनुष्ठान सम्पन्न कराये जाने का विवरण रहता है और प्रत्येक नई पंक्ति में किसी नये नाम को लेकर उसके द्वारा उस कार्य के सम्पादित होने का उल्लेख होता चलता है। अभिप्राय यह है कि इन गीतों में प्रकृत विषय को स्थूल शब्दों में बहुधा दुहरा-दुहरा कर प्रकट कर दिया जाता है।

विशेष अवसोरपयोगी गीतों में त्योहार, अत और सामन के गीत जैसे गीत आते हैं। इनमें यथातथ्य प्रकृत विषय का वर्णन नहीं किया जाता, शैली का अंश उनमें आजाता है। ऐसे गीतों में बहुधा यह बात तो आवश्यक रूप से मिलती ही है कि उस अवसर-सम्बन्धी चर्चा उसमें हो; प्रत्येक अवसर के अनुसार गीन की लय में भी अनतर हो जाता है। लघु कथानकों का भी उपयोग होता है। अत आदि के गीतों में महात्म्य का उल्लेख भी मिल जाता है। जो गीत किसी देवी-देवता से संबंध रखते हैं, उनमें उनके प्रति भक्तों की मनोभावना, उनके चढ़ावे-पूजा और इष्ट के वैभव और कृपा का

श्रीर उसके परिकार का उल्लेख रहता है। इन प्रकृत-विषयों का वर्णन करने के लिए वह शैली में गरिमा लाता है। शब्दों की खिल-वाइ तो नहीं रहती पर वर्णन में विशदता की श्रोर चेष्टा श्रवश्य रहती है। वह विशदता पूर्ण नहीं हो पाती, विशदता की श्रोर चल कर गीत कक जाता है, श्रीर श्रागे की बात कहने लगता है। युक्ति का समावेश भी होता है। सामन के गीतों में ऋतु का भव्य यातावरण चित्रित रहता है। मन को उमंग इन गीतों की लहरियों में स्पंदित रहती है। उन उहंगों में मन की भावना के सुन्दर चित्र रहते हैं।

साधारण गीतों में प्रायः यह टेकनीक काम में लायी जाती है: — प्रथम पंक्ति या टेक विषय मे कोई सम्बन्ध नहीं रखती। उसमें प्रकृति के किमी व्यापार का वर्णन रहता है; उसके बाद का विषय प्रकृत विषय होता है। इन साधारण गीतों में किसी स्फुट-भाव का कथन रहता है।

प्रबन्ध-गीतों में, जो महागीत होते हैं, उनमें पहले 'सरस्वती' श्रीर गुरु वन्द्रना का नियम रहता है। महाकाव्य की भाँति इन गोतों में किव स्थल-स्थल पर विशद वर्णन प्रस्तुत करता है। ये वर्णन बहुधा वस्तुश्रों की गणना के रूप में ही विशद नहीं होते. गित, रूप, स्थान, स्थिति का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं श्रीर स्थूल शब्दावली से संकेतिक चित्रों द्वारा उन्हें भाग संप्रक्त भी कर देते हैं। ऐसे वर्णनों के लिए वे लोकवार्ता, लोक विश्वासों का कोष विशेष प्रस्तुत करते हैं, उतना वैज्ञानिक श्राधार उनका नहीं होता। इन गीतों में जिन वातों का विशेष विशद चित्र दिया जाता है, वे बहुधा ये हैं:—

- १. राजा को सभा का
- ्र. उपवन-बाटिका का
- ३. सेना का
- ४ यात्रा के समय शकुनों का
- अ. आपत्ति के समय की स्थितियों और मनोदशा का; कठिन इसों पर कठिनाइयों काः

पांचसो बाबर 🔐

- ६. इष्ट से सहायता के लिए प्रार्थना का, श्रीर इष्ट की तय्यारियों श्रीर सहायता का।
- जिवाह के पूर्व के प्रेम श्रीर चौसर खेलने का-नये प्रेमियों को सार-फाँसे श्रवश्य ही खेलने पड़ते हैं।
- ज्यौंनार श्रौर गालियों का ।
- ह. कष्ट में किसी पुत्र के जन्म लेने का।

इन गीतों के लोक-किय को मन-संग्रम विशेष प्रिय है। वह 'काये' होने अथवा 'फलागम' प्राप्त होने के अवसर को बाल-बाल आगे हटाता चला जाता है। सुखान्त-भावना उसमें सदा रहती है। यही दशा कहानियों की रही है।

जहाँ तक 'यथातथ्य शैली' का सम्बन्ध है, उसका संविधान शैली का अत्यन्त स्वाभाविक और सहज है। वस्तु के पूर्ण संविधान उल्लेख के लिए भी इसकी शब्दावली संकुचित रहती है। अन्य गीतों के शैली-संविधान में ये उपादान मिलते हैं:

- १-वर्णन की प्रमुखता।
  - २- त्रारंभिक पूर्ण पंक्ति रोष विषय से न्त्रसंबद्ध ।
  - ३-टेक में एक पुच्छवत् आधार।
  - ४-एक ही भाव का नये नये नामों के साथ दुहराना।
  - ४—गीतों में एक कल्पित पूर्वापर सम्बन्ध की ्रश्चला।
  - ६- स्थूल शब्द-संकेत-चित्रों से भावाभिव्यक्ति।
  - ७—एक सम्बन्धी नातेदार अथवी प्रिय से कोई कार्य कराने या न कराने के उल्लेख के अवसर पर कुछ अन्य सम्बन्धियों पर भी पहुँचना और उनकी असमर्थता व्यक्त करना।
- र्—विविध वस्तुत्रों की गिनती कराना।
- ६ बनों के वर्णन के समय प्राय: तीन बनों का उल्लेख।

पांचसौ तिरेपन

सुरुचि

एक बन और दो बन लांघ लिये जाते हैं, तीसरे ् में कोई घटना घटती है। र्१०-कपड़ों में पाँचों कपड़ों का वर्णन होता है। रश-भोजन में लपभपी पूरियाँ, चावल आदि का विशेष उल्लेख । र्श्य-मोती के चौक पूरे जाते हैं। र्व - सवरन थार और सोने की कारी रहती है। 188-ताते-सीरे पानी का प्रबन्ध रहता है, उलटा पटा रखा जाता है। र्१४—चम्पा अथवा लोंगों के बाग रहते हैं। १६-कठिन कार्य के लिए बीड़ा डाला जाता है। १७-मकानों पर चार बुर्ज बहुधा मिलेंगे। √१५-मॉॅंमॅन किवाड़ होंगे। १६-दीपक समस्त रात्रि जलेगा, ( दिवल जरै सारी राति ) २०--पूजा में 'घो-गुर' रहेगा। २१-मैत्री के लिए पगड़ी पलटी जातो है। . २२--देवी-देवतात्रों तथा प्रेतों को सहायता का कल्पना । 🛪 - कहानियों में कहानियों की शृंखला। २४-प्रतीकों का प्रयोगः-विशेषतः प्रेम को अथ की यौन-संकेतां को प्रकट करने के लिए। लीक-साहित्य के सम्बन्ध में साधारण धारणा यह है कि उसमें गँबारूपन रहता है। गॅबारूपन का अभिशाय है 'सुरुचि' का अभाव किन्त परम्परित लोक-साहित्य में इसका किंचित् भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तटे भावानुरूप सुरुचि के आदशौँ की प्रतिष्ठा मिलती है। बड़े काव्यों में तो यह सब प्रचुर-मात्रा में है। ढोला, हीरराँमा, जाहरपीर आदि सब में यह बात मिलती है। 'जाहरपीर' में कहीं कहीं केवल अक्खड़ शब्दों और अप-शब्दों का प्रयोग हो गया है। यह भी गीत के सौन्दर्य विधान से पृथक

प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के प्रयोग में साधारणतः विशिष्ट गायक की अपनी प्रवृत्ति ही मलकती है। 'मोरा' नाम के गीत में जिस कला की अभिव्यक्ति हुई है, वह किसी भी ऊँचे साहित्य की शोभा की वस्तु ही सकती है। यही कला की उन्नत-पवित्र श्रेणी अन्य अनेकों लघु-गीतों में विशेषतः होलों में प्रकट हुई है।

श्ररे चंदा तेरी निरमल कहिए चाँदनी रे चंदा राजा की रानी पानी नीकरी श्ररे कुश्रटा तेरे ऊँचे नीचे घाट रे श्ररे कुश्रटा छोरा की धोब श्रपनी घोबती श्ररे छोरा है मारू बैंगन तोरिला, श्ररे छोरा तो जूं में घोऊँ तेरी घोबती श्ररे छोरी, तेरे गोबर सनि रहे हाथरी, श्ररी छोरी दागु लगैगो मेरी घोबती श्ररे छोरा मेरे महदी रचि रहे हाथ रे, श्ररे छोरा रंग चुऐगी तेरी घोबती।

इस गीत में क्रमशः चंद्रमा की चाँदनी से, छए पर दृष्टि पहुँचायी गयी है, फिर घोती घोते लड़का सामने अत्या है, तब छोरी और उसका प्रस्ताव। दैंगन तोड़ने, गोबर में हाथ सने होने, महँदी से घोती रँगने में अत्यन्त साधारण प्रतीकों के द्वारा प्रेम और पितृत्र-चित्र की अभिव्यक्ति है। यह कौशल अन्य साहित्यिक रचनाओं में कहाँ मिलेगा! यह सुरुचि का एक अच्छा उदाहरण है, और कला के विकास का स्वाभाविक रूप यहाँ मिलता है।

सुरुचि-का संबंध सौन्दर्य की अनुभूति से भी है। लोक-साहित्य में सौन्दर्य की अनुभूति का कल्पना द्वारा विकसित रूप कम ही मिलता है। जीवन की मूर्त-अभिन्यक्तियों के विधान में जो सहज-सौन्द्र्य और पृष्ट सुषमा है, वह लोक-साहित्य में प्रबलता से अभि-न्यक्त हुई है। वह प्रबलता जीवनावेग की द्योतक है और छन्द, गित, गीति, शब्द-साधन और वस्तु-वर्णन सबमें न्याप्त मिलती है। इन आवेगों को इतना प्रबल करके भी नम्न नहीं होने दिया गया। आवेगों को भन्य बना दिया गया है। यह भन्यता ही लोक-अभिन्यक्ति की कला का

मूर्धन्य है। यही सुरुचि श्रीर सौन्दर्य का यहाँ पर्याय लोक-साहित्य है। यह भव्यता प्रतीकों का आश्रय अवश्य लेती है। लोक-साहित्य में यौन-भावों को प्रकट करते समय भ्यतीक प्रयोग प्रतीकों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। 'चिड़ी तोइ चामरियां भावें', 'नल को पानी ब्हौत बुरी मेरी तबियत घबरावें,' 'मेरे पीहर में जलेबी लच्छेदार चना के लडुआ चौं लायौं' 'सबज कबूतर', 'मटर पर अधर चले चाको' ये रसियों में आनेवाले कुछ प्रतीक-रूप 'मुहावरे' हैं। रिसयों में प्रवल आवेग के साथ ये 'प्रतीक' भन्यता भी देते हैं, और उद्दोपन भी बढ़ाते हैं। यह सुरुचि और सुषमा की पर्याय भव्यता लोक-साहित्य में सर्वत्र मिल जायगी। 'प्रतीक'-प्रयोग इस प्रकार भव्यता का एक महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रयोग शास्त्र का शुद्ध 'प्रतीक' प्रयोग नहीं माना सकता। सांकेतिक भाषा का समास-रूप प्रयोग ही यहाँ मिलता है। ऐसा प्रयोग लोक-साहित्य में किसी भी वस्तु में देखा जा सकता है। श्राध्यात्मिक भावोंवाले गांतों में तो बड़े बड़े पूरे रूपक तक मिल जाते हैं। शरीर को महल का रूपक देकर उसमें आत्मा की स्थिति का परिज्ञान कराने वाला गीत इसके लिए एक उदाहरण है।

इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि लोक-साहित्य में भव्यता के लिए 'प्रतीक-प्रयोग' 'समास-अभिव्यक्ति' में परिएत होता हुआ, साधा-राण अलङ्कार की स्थिति तक पहुँच जाता है। 'रूपक' एक अलङ्कार ही तो है। ये रूपक लोक-साहित्य' में मिलते हैं, पर अधिक नहीं। 'अन्य के द्वारा' प्रस्तुत को व्यक्त करने की उक्ति का विशेष प्रयोग हुआ मिलेगा। मोरा नामक गीत में 'मोरा' जैसे प्रतीक है वैसे ही 'अन्योक्ति' का भी माध्यम है। वह 'मोरा' क्या केवल बन का मोर है ? बनके मोर के बहाने, 'अन्योक्ति' से किसो 'पुरुष'—विशेष को ही लह्य बनाया गया

लोक-साहित्य में श्रलङ्कार चे भी है, और इस दृष्टि से आध्यात्मिक-पत्त में भी, 'अपनी-आत्मा की' अनुभूति का अर्थ देने में भी यह गीत दुर्बल नहीं है। 'मोरा' को, 'श्रहंकार' को

मारा जा सकता है, पर 'श्रात्म-ध्वनि' 'मोरा की कुहक' तो मन में बस

गयी है, वह अब नष्ट नहीं हो सकती। योगी के 'अनहद नाद' से भी प्रवल यह 'त्रात्म-ध्वनि' है। इस 'मोर' से और इसकी क़हक से परि-चित होने पर कुछ भी नहीं सुहाता, श्रौर न इसकी मूर्त-योजना ही त्राकर्षित करके मनःतोष कर सकती हैं: 'त्रानित्य' से प्रेम नहीं रहता। 'मोरा' में जो कला-विकास है, अलङ्कार-विधान है, वह कम बढ़ रूप कें लीक को समस्त अभिव्यक्तियों में मिल जाता है। यह विधान निश्चय ही लोक-साहित्यकार की चेतन-वृत्ति से उतना नहीं हुआ जितना 'जीवन, प्रकृति, शब्द और अर्थ' के यथार्थ 'एकीकरण' 'त्रपार्थक्य' के कारण संभव हुद्या है। 'जीवन' की त्राभिष्यिक्त जीवन की निजी स्थिति के अनुरूप कभी 'एकाँगी' नहीं रह सकती। लोक-साहित्य में श्रभिव्यक्ति फिर कैसे एकाँगी रह सकती है! इसी दृष्टि से लोक-साहित्य में उपमा का प्रयोग भी बहुत मिलता है। समस्त अलङ्कारों में उपमा. रूपक और उत्प्रेचा ही सबसे स्वाभाविक त्रलङ्कार है। वस्तत्रों को हृदयंगम करने में इनसे पूरी सहायता मिलती है। ये वस्तुत्रों के रूप, ब्राकार-प्रकार, गति, स्थिति सभी का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। उक्तिं-वैचित्र्य और सादृश्य इन दोनों से संबंधित त्र्यलंकार ही इस स्वाभाविक साहित्य में विशेष मिलते हैं।

'रस' की प्रतिष्ठा लोक-साहित्य में सबसे अधिक मिलतो है। पर इस लोक-साहित्य में 'रस-प्रतिष्ठा' की स्थित मनीषी-साहित्य से भिन्न प्रकार की होती है। यहाँ पर 'रस' उतना 'वस्तु-सामग्री' में शास्त्रीय उपादानों से परिपक्व नहीं होता, जितना 'अभिप्रेत' रहता है, और गीत की लहरियों की उद्दाम गित से परिपुष्ट रहता है। रस की स्थित 'मूर्त-वर्णन' में गर्भित संकेतों से होती है। प्रबंध गीतों में सभी रसों का प्रवाह स्थान-स्थान पर होता है। 'वीभत्स रस' चट्टा के गीतों

में फूहड़ स्त्री के चित्रण में विशेष हुत्रा है। 'श्रद्धुत' का शाधान्य देसू के गीतों हैं। भ्राट-वात्सल्य और श्रङ्कार श्रावण के गीतों में वेग से श्रवाहित मिलता है। फाल्गुण के गीतों में वेग से श्रवाहित मिलता है। फाल्गुण के गीतों में भी श्रङ्कार ही प्रधान है। श्रावण में कोमलता सरसती है, फाल्गुण में श्रोज रहता है। संस्कारों के गीतों में वस्तु में रस का परिपाक अथवा उसके संकेत भी नहीं रहते। एक विशेष प्रकार की

वर्णनात्मकता रहती है, हाँ उल्लास रहता है, वह भी गीतों की कएठ-स्वर लहरी में ही विशेष रहता है। कहीं कहीं हलके भय का संचार मिल जाता है. और कहीं कहीं ऐसे ही हास्य का। हाँ, जन्ति के गीतों में रस मिलता है पर वह रस जटिल होता है, जिसमें वात्सल्य. भगिन-भ्रात-प्रेम, ननद-भावज का भगड़ा विशेष रहते हैं। इस रस की स्थायी भावना 'स्नेह' की भावना मानी जा सकती है, जो दाम्पत्य-रति और वात्सल्य-भाव दोनों से पृथक है। यह सब होते हुए भी यह यथार्थ है कि 'साहित्याचार्यों' के 'नवरस' विधान से लोक-साहित्य के रस-विधान का प्रश्न सलमता नहीं। लोक-साहित्य में इतना 'भाव' का परिपाक नहीं होता जितना हृदय की वृत्ति का उदगार। भाव और वृत्ति में हमें अन्तर करना होगा। भाव तो 'नौ' श्रीर अधिक से अधिक ग्यारह-बारह तक शास्त्रियों ने स्वीकार किए हैं. ये मन की अन्तरंग-स्थित के चोतक हैं। ये मन के भावों के सदम विश्लेषमा के द्वारा निश्चित किए गए हैं। ये विविध भाव-लहरियों से परिपृष्ट होते हैं। ये भाव-लहरियाँ सूदम और ऋत्यन्त गम्भोर होती हैं. ये प्राणों से सम्बन्धित मानरे जा सकती हैं। किन्त लोक-कवि के यहाँ इनका इतना सूचम महत्व नहीं। उसकी श्रमिव्यक्ति में ऐसे सदम-भाव जहरँ तहाँ चािक संचार कर जाते हैं, स्थायी नहीं हो पाते। इन भावों से ऊपर श्रीर स्थल है हृदय श्रीर मन की विशेष अवस्था, यह विशेष अवस्था वृत्ति है। यह स्थलता तीन प्रकार की ही होती है। उल्लासावस्था, त्रोजावस्था, चोभावस्था। उल्लास में प्रेम, हास-परिहास, वात्सल्य, भगिनि-श्रात-स्नेह, ननद-भावज का प्रेम. रति, ऐश्वर्य-वैभव से उत्पन्न मनोस्थिति त्रादि का समावेश होता है। श्रोज में वीरता, उत्साह, श्रद्भत रौद्र श्रादि भावों का संचार होता है। ज्ञोज में श्रावेग की उद्दामता रहती है, उल्लास में त्रावेग की उदात्तता; ज्ञोम में भय, त्रीड़ा, करुणा, निराशा त्रादि संचार करते हैं। इसमें त्रावेग में त्रवरोध रहता है। लोक-साहित्य में उल्लास, श्रोज श्रीर चोभ ही हृद्य की तीन-वृत्तियों के रूप में विविध सूच्म स्थल भावों के सञ्चार से पुष्ट होते हुए 'रस' का श्रानन्द प्रस्तुत करते हैं लोक-रस में एक विस्मय सर्वत्र अन्तर्थाप्त मिलता है।

यहां तक हमने लोक-साहित्य के रूप और रस की समीचा की है। रूपसे भी महत्वपूर्ण है 'वस्तु'। वस्तु हमें जीवन को सीमाओं का ज्ञान कराती है। वस्तु में पात्र और परिस्थिति—पुरुष लोक-साहित्य और प्रकृति का समावेश होता है। 'पुरुष' लोक-में साहित्य तथा अन्य साहित्य में पात्रों का रूप प्रहण चित्र करता है, और उसके विवेचन का अर्थ है 'चिरत्रों' को हृद्यंगम करना। लोक-साहित्य में चिरत्रों के जो प्रकार मिलते हैं उन्हें हम यहाँ नीचे देते हैं: –

१—साधारण स्फुट गीतों में, जो स्त्रियों में गाये जाते हैं, 'ननद' मिलती है। यह 'ननद' भावज के पुत्र होने की कामना करती है। पुत्र होने पर भावज से अपना नेग माँगती है। भावज जब नहीं देती तो रूठती है, यहाँ तक कि कभी कभी शाप भी देती है। भावज जब उसे मन-चाही वस्तु दे देती है, वह प्रसन्न हो जाती है, आशोर्वाद देती हैं। 'ननद' नेगों के लिए लड़नेवाली हैं पर उदार-हृदया हैं। वे भावज को सौंने की कौंमरी लौटा देने को प्रस्तुत हैं। कहीं कहीं 'ननद' भाई से भावज की चुगली खाने का काम करती भी दीखती है। भावी के पुत्र-जन्म की सूचना मिलते ही, निमन्त्रण न होने पर भी 'ननद' भावज के घर जा धमकती है।

२—भावज को लोक-गीत में बहुधा संकुचित हृद्य वालों बताया है। वह ननद को उससे बदी हुई वस्तु नहीं देती। 'ननद' घर आती है तो उसे भाई से मिलने तक नहीं देती। भाई बाहर गया हुआ है, तो घर में पैर नहीं रखने देती। ननद अपने अधिकार का बल दिखाकर रहना भी चाहती है, पर क्या यह उसके लिये यथार्थ में संभव है ? इस भय से कि 'ननद' कुछ मांगेगी, भावज यह चेष्टा करती है कि 'ननद' को पुत्र-जन्म की सूचना न मिले, उसे निमन्त्रण न दिया जाय। किन्तु बिना निमन्त्रण जब 'ननद' आ

#### व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

पहुँचती है तो भावज को यह कहने में लजा नहीं आती कि तुम बिना बुलाये क्यों चली आयों ? भावज के संकु-चित हृदय की पराकाष्ठा वहाँ देखने को मिलती है जहाँ वह 'ननद' के यहाँ भेजी हुई कोंमरी लौटा लेती है। हाँ छोटी 'ननदुलि' भावज के साथ उसके खेल में हाथ वँटाने वाली होने से प्रेम की पात्रा हो सकती है, पर वहाँ भी लड़ने-भिड़ने या धमकाने का भय दिखाया गया है।

माई-बहिन—बज के समस्त लोक-साहित्य में भाई-बहिन के प्रेम का अपूर्व रूप मिलता है। बहिन माई का पूरा सत्कार करती है, बड़े यत्न से उसके लिए मोजन सामग्री प्रस्तुत करती है। वह उसके लिए तरसती है। एक कहानी में तो बहिन को भाई की रचा के लिए हम सब कुछ त्याग कर तत्पर पाते हैं। वह घर-बार छोड़कर पागलों की भाँति व्यवहार करती हुई भाई को कितनी ही आपत्तियों से बचाती है। बहिन के प्रेम से बज के गीत परिपूर्ण हैं। भाई भी बहिन का उत्ता ही ध्यान रखता है। वह बहिन के लिए अपनी हठीली स्त्री तक को त्याग देने को तत्पर है। वह हिन जो माँगती है उसे वह दिलाता है। यह सब होते हुए भी बहिन के प्रेम में विशेष त्याग और माव सम्पन्नता है। भाई के नाते की पिवन्नता और हढ़ता को पशु-पन्नी भी पृष्ट ही करते हैं।

४— स्त्री-चरित्र—स्त्री-चरित्रों का एक प्रकार 'चन्द्रावली' के रूप का माना जा सकता है। यह स्त्री कुल-मर्यादा और प्रतिष्ठा को प्राणों में बढ़कर सममती है। मुगल के हाथ में एड़ जाने पर स्वयमेव जलकर भस्म हो जाती है। चन्द्रावली का चरित्र असहाय स्त्री के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। चन्द्रावलों गृहस्थ बाला है, उसके चरित्र का मृलाधार गृहस्थ-धर्म है, प्रेम नहीं। उसमें 'पातित्रत्य' है, पर वह 'पातित्रत्य घर की मर्यादा का एक अङ्ग है।

लोक-साहित्य द्वारा प्रस्तुत किये स्त्री-चिरतों में से उस स्त्री का चिरत्र विशेष त्राक्षक है जिसने पति को देखा नहीं। पानी भरते समय कुए पर एक व्यक्ति त्राजाता है। वह उससे कहता है तुम्हारी सब सर्खियाँ प्रसन्न हैं, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारा पुरुष नहीं है, चलो में तुम्हें ले चलूँ। वह उसे पर-पुरुष समक्त कर उसे मला-बुरा कह कर, घर त्राती है। मां से उसे पता चलता है कि वही उसका पित है। 'पृति' में उसे भक्ति है, यह पित उसके लिए भगवान की माँति है। त्रात्रत्य है पर पूजा का भाजन है। त्रान्ताने वह त्रपने पित की भर्माना कर बैठती है, पर वह पित को 'पर-पुरुष' समक्त कर ही ऐसा करती है। उसका पातित्रत्य त्राखण्ड रहता है। यह बाल-विवाह के परिगाम का एक चित्र है। ढोला में 'मारू' का भी विवाह बाल-विवाह है।

'मारू' ने ढोला को नहीं देखा। ढोला ने मारू को नहीं देखा। 'मारू' अपने सती-धर्म को किंचित भी लांचिछत नहीं होने देना चाहती। ढोला की पूरी परीचा करने के उपरान्त आश्वस्त हो जाने पर ही वह उसके समज्ञ उपस्थित होती है। उसका 'सत्' सीता के 'सत्' की भाँति जायत है।

सितयों की विविध कल्प्नाएं लोक-साहित्य में की गयी हैं। इन सितयों को बहुधा अपने सत की परीचा देनी पड़ी है। 'सत्' की परीचा के लिए 'सीता' को एक बार अपने में प्रविष्ट होना पड़ा, दूसरी बार उसी परीचा में वे पृथ्वी में समा गर्यों। सीता के पृथ्वी में समाने में 'सत' की परीचा से अधिक चोम की मात्रा थी। जज के स्फुट गीतों में चोम को ही प्रधानता दी है, 'सन' को नहीं। राम को देखते ही वे पृथ्वी में समा जाती हैं, राम होड़ते हैं तो उनके हाथ में केवल बाल पड़ते हैं। मारू को

#### मजलोक साहित्य का अध्ययन ]

अपने सतकी परीचा देने के लिए कच्चे सूत से कच्चे घट में कुएँ से पानी खींच कर ढोला को पिलाना पड़ा है, फिर कुएँ के पानी को ही सत से उसने उमँगा दिया है। 'हीर' और 'मारू' का रूप प्रायः एक सा है। 'होर' में अलौकिक व्यक्ति-परक प्रेम की प्रबल अभिव्यक्ति है। मारू में इसी व्यक्ति-परक प्रेम को संआंत और अधिक गंभीर बना दिया गया है। सारंगा-सदावृद्ध में 'सत' प्रेम में घुल गया है; इस कहांनीकार ने प्रेम का जन्म-जन्मान्तर का रूप प्रस्तुत कर दिया है। 'सत' में शक्ति भी है। सती के स्पर्श से दलदल में फँसा जहाज चल देता है, सूखे तालाब में जल आजाता है, सती पर सिद्ध पुरुष के शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सती अपने मृत-पति को 'सत'के बल से और सुश्रूषा से पुनरुज्ञीवित कर लेती है।

सत की रहा के लिए स्त्री को हम कौशल का उपयोग करते भी पाते हैं। कथासरित्सागर की उपकोशा की भाँति ही 'ठाकुर रामपरसाद' नामक कहानी की नायिका है। हीरे की कनी, तथा आग के द्वारा प्राण गँवाकर रहा करने में भी लोक-साहित्य की स्त्रियाँ नहीं चूकीं। 'सत' की रहा के लिए एक विधान छः महिने अथवा एक वर्ष की अवधि का रहा है। इस बीच में सती अपने पित की खोज का प्रबन्ध करती है, अथवा अपने यहां ऐसा आयोजन करती है कि वह पित आकर मिल जाय। सदावर्त वाँटना, अपनी मूर्ति खड़ी करना, विशेष कहानी सुनानेवाले को पुरस्कार देना, मूड़ियाँ पहनना और फोड़ना आदि कितने ही आयोजन इसी निमित्त आये हैं।

'सत' और 'प्रेम' दो प्रथक तत्व हैं, इसे लोक-साहित्य में स्त्री-चरित्र से स्पष्ट किया गया है। "यह तो वह क्यों ?" में स्त्री अपने प्रेमी के लिए तो पुत्रों को मार हालती है। प्रेमी की मर्त्सना पर उसे भी मार कर गाड़ हेती है रहस्य खुलते देख पित को मार कर सती हो जातो है, पित के साथ भरम हो जाती है। एक पुरुष इस भेद को जान कर आश्चर्य करता है, और उसे जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा के समाधान में वह स्वयं प्रेम में यस्त हो अपने बालकों को बिल दे देने को प्रस्तुत हो जाता है। वहीं वह प्रेम की श्वनुभूति पाता है।

'मोतिनी' भी स्त्री-चरित्र में महत्व रखती है। वह पतिष्रता है, पर आनवाली है। उसका पति जिस समय अपने वचन को भंग कर दूसरे विवाहार्थ सिर पर मौर रखता है, उसी समय वह प्राण त्यांग देती है। मृत्यु के उपरांत भी वह पति की सहायता निरंतर करता है।

'स्त्री-चरित्र' शब्द के अभिधार्थ से अतिरिक्त सहाविरे के अर्थ में 'स्त्री-चरित्र' से स्त्री के छल प्रपंचमय व्यवहार का ज्ञान होता है। 'स्त्री-चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं, देवं न जानाति कुतोः मनुष्यः'। तथा 'त्रिया-चरित जाने नहिं फोई, खसम मारि कैं सत्ती होई' त्रादि कथनों में स्त्री-चरित्र अथवा त्रिया-चरित्र की जिस अगम्यता की ओर संकेत किया गया है, वह उसके प्रेम सम्बन्धी-चरित्र की ही श्रगम्यता है। लोक-साहित्य में ऐसे कितनें ही स्त्री-चरित्र हैं जो पर-पुरुषों से प्रेम करते हैं। इन पर-पुरुषों में साधू, कोदी तथा अपाहिज भी हो सकते हैं। स्त्रियाँ इस प्रेम के लिए अपने पति को अपने हाथ से मारती हुई भी मिलती हैं। किस्सा तोता-मैंना में तो तोता और मैना में यह स्पर्धा है कि एक स्त्री के चरित्र-दोष अधिक सिद्ध करे, दूसरी पुरुष की परित्र-हीनता दिखाये। इन किस्सों में अश्लीलता की मात्रा विशेष है, और सुरुचि का लोक-वार्तानुरूप भाव नहीं। ये किस्से फलतः विलासी नागरिक लोक का साहित्य है।

८—पुरुष-चरित्र— पुरुष-चरित्रों में हमें ऐसे राजकुमार मिलते ्हें, जो घर से केवल साहस-पूर्ण कार्य करने के लिए

पांचसौ तिरेसठ

निकल पड़े हैं। ये एकानेक कठिनाइयाँ भेलते हैं, अनेकों का कच्ट दर करते हैं। ये भाग्यवादी भी होते हैं, पर अपना उद्योग भी करते हैं। विशेष संकट में अपनी शक्ति से काम न लेकर किसी देवी-देवता या मेत को प्रकारते हैं श्रीर उसकी सहायता प्राप्त करते हैं। मिश्र भी यहाँ ऐसे हैं जो चिशेष कौशलों के जाननेवाले हैं, और एक दूसरे के कब्ट में सहायक होते हैं। फठिन परिश्रम करके ये विविध कार्य संपादित करते हैं। ऐसे ठग मिलते हैं जो चतुराई में बड़े बड़े चतुरों के कान काटते हैं, ऐसे सेवक मिलते हैं, जो स्वामी के दिए असंभव कार्यों को ही परा नहीं करते. स्वामी की प्राण रचा के लिए प्रसन्न-चित्त अपने समस्त कुदुम्ब को बिल चढ़ा देते हैं। ऐसे राजा मिलते हैं जो रात में छिपकर प्रजा के दुःख सुख को प्रत्यच देखते हैं श्रीर सहायता पहुँचाते हैं। ऐसे सिद्ध श्रीर सन्त मिलते हैं जो चमत्कार ।देखाते हैं, भक्तों, पर अपना-आतंक जमाते हैं, सेवा-सुश्रूषा से प्रसन्न होकर सन्तान का वर, अथवा मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की युक्ति बता देते हैं। ऐसे प्रेमी मिलते हैं जो स्वर्गतम से प्रेमिका को प्राप्त कर लाते हैं, ऐसे प्रेम-पात्र मिलते हैं, जिन्हें एक से ऋधिक स्त्रियाँ प्रेम करती हैं, और अपने श्रिधिकार में रखना चाहती हैं।

६—देव तथा दानव-चरित्र—लोक-सााहित्य में देवों तथा दानवों (दानों) का भी बाहुल्य रहता है। शिव-पार्वती, देवो, दशौराय, विष्ताु, वैमाता, नारद, भगमान, इन्द्र, अप्सरायें, तो देवयोनि से संबंधित पात्र हैं। दानें तो अनेकों हैं। ये नायक के हाथों मारे जाते हैं। इनके प्राण बहुधा किसी अन्य वस्तु में रहते हैं।

चरित्रों के इस परिचय से स्पष्ट है कि लोक-साहित्यकार ने सहज रूप में अपनी कला में आदशों की प्रतिष्ठा कर दी है। घटना-

पांचसौ चौंसठ

इनमें श्रादर्शप्रतिष्ठा
प्रेम पर बिल होने की भावना, भाई के लिए अपूर्व स्थाग, पित-भक्ति, वात्सल्य के श्रादर्श रूप बिखरे मिलते हैं। पुरुषों में पितृ-भक्ति, मिन्न-प्रेम, परदुःख कातरता, उपकार-भावना, साहस, श्रापित में धेर्य, श्रवसर पर तत्पर-बुद्धि, तप की प्रतिष्ठा, स्वामि-भक्ति के श्लाधनीय रूप मिलते हैं। इन श्रादर्शों में चिरत्र की सूद्भता भी दिखायी गयी है। क्या प्रेम, क्या पातिक्रत्य, क्या स्वामि-भक्ति, क्या पितृ-भक्ति सभी में इन भावों के स्थूल-रूप ही नहीं मिलते। इनके सूद्म-तत्व भी प्रकट हुए हैं। हरिश्चन्द्र की सत्य-परीचा में, मारू की सत-परीचा में, मोरा के द्वारा प्रेमाभिन्यक्ति में यह तथ्य सिद्ध हुत्रा मिलता है।

लोक-साहित्य साधारण जनता का साहित्य है और यह साहित्य उन्हें श्रांति प्रिय भी है। कोई भी श्रांभिज्यक्ति उस समय तक मनोवैज्ञानिक प्राह्म नहीं हो पाती, जब तक कि वह किसी न किसी तर्व लोक-साहित्य की लोक-प्रियता यह सिद्ध करती हो। लोक-साहित्य की लोक-प्रियता यह सिद्ध करती है कि इस साहित्य में स्वभावतः कोई मनोवैज्ञानिक तत्व विद्यमान है। मनोविज्ञान के हमें दो रूप मिलते हैं: एक ज्यक्ति-मनोविज्ञान, दूसरा सामृहिक मनोविज्ञान। ज्यक्ति मनोविज्ञान में ज्यक्ति के मानस की प्रक्रियाओं पर विचार किया जाता है। लोक-साहित्य में इस ज्यक्ति-मनोविज्ञान के श्राधार पर तीन स्तर मिलते हैं:

एक वह मनोवैज्ञानिक स्तर है जिसे आदिम-मानव के मानस का अवशेष कह सकते हैं। आदिम मानव के भावों की भाँति इस साहित्य में हमें ऐसा साहित्य मिलता है जिसमें कार्य-कारण परम्परा से रहित विश्वासों का समावेश है। ऐसे विश्वासों में ही वह विश्वास है जो अपने चारों ओर के पदार्थों में ऐसी शक्तियों के दर्शन करता है जो उसे हानि पहुँचा सकती है। इस विश्वास के साथ उसके मन के भय बँधे हुए हैं। इन शक्तियों को वह मनतः प्रसन्न कर देना चाहता

#### वजलोक साहित्व का श्रध्ययन ]

है अथवा अनुष्टान से उन्हें की तित कर देना चाहता है। यह तान्त्रिक स्थित ऐसे साहित्य को अत्यन्त रूखे-सूखे इतिष्टतात्मक पुनरुक्तियों से युक्त बना देती है। किसी वस्तु के स्पर्श करने, किसी वस्तु के खाने, किसी वरदान से सन्तान उसन होने का विश्वास भी इसी कोटि का है। किसी के स्पर्श से, अथवा रक्त-बूँद से प्राण-प्रतिष्टा भी ऐसे ही विश्वासों के अन्तर्शत है।

लोक-साहित्य में इन बातों की प्रचुरता है और वे ऋज भी लुप्त नहीं हो पायीं, यही बात यह सिद्ध करती है कि मनुष्य के मन में आदिम-संस्कारों का कोष विद्यमान है, और वे उसकी बौद्धिक उन्नति के पीछे ठोस भित्ति की भाँति खड़े हुए हैं। भय की जड़ें बहुत्त गहरी हैं, जीवन-विज्ञान में बौद्धिक आस्था भी इस भय की जड़ों को नहीं उखाड़ सकी है बोर न वह उन होटकों को ही मिटा सकी है जो इस भय के समाधान के लिए अनिवार्य रहे हैं।

दूसरा मनोवैज्ञानिक स्तर वह है जिसमें प्रथम बौद्धिक उन्मेष की भाँको है। इसमें कार्य-कारण' की व्यवस्था 'कल्पना' से हुई है। 'श्रद्भुत' का तत्व अत्यन्त प्रवत हुआ। यही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कथा-कहा-नियों के रूप में प्रतिफालत हुई हैं; इसी से श्रमम्भव सम्भावनाएँ श्रीर विषम स्थितियों का समीकरण कहानियों में हो जाता है। इस स्तर की वस्तुश्रों में भावमयता' का पुट कम रहता है।

तीसरा मनोवैद्यानिक स्तर है 'भावमय' श्रभिव्यक्ति का । इस स्तर पर मनोवेगों का उद्दाम उद्देग लोक-साहित्य में होता है। भाव-प्रावल्य श्रीर गति इसके विशेष लच्चगा हैं। 'काम' इन समस्त मनो-वेग के मूल में रहता है। यह प्रकृति की भूमि के दर्शन में पुरुषों का चित्रण प्रस्तुत करता है।

सामूहिक मनोविज्ञान की दृष्टि से लोक-साहित्य में वे गीत विशेषतः आयेंगे जो समूह के द्वारा गाये जाते हैं। सामूहिक मन मन्थरता नहीं चाहता, अधिक उतार-चढ़ाव भी उसे नहीं रुचता। यह तो गीतों की रूप-सृष्टि से सम्बन्धित तस्व हैं। इसी तत्व के फल-स्विक्तप स्त्रियों के डोले, पुरुषों के रिसये, होलियाँ तथा भजन हैं। सामृहिक मन व्यक्ति-मन से निश्चय ही मिन्न होता है.। जो बातें व्यक्ति अपनी मर्यादा के अनुकूल नहीं सममता, जिन्हें व्यक्त करते अकेले उसे लजा प्रतीत होती है, उन्हीं बातों को समृह में मिलकर कहने-करने में उसे संकोच नहीं रहता। गालियाँ तथा अश्लील यौने वर्णन सामृहिक अभिव्यक्ति में ही सम्भव हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी सामृहिक अभिव्यक्तियाँ ऐसी ही होती हैं। कोई गीत अपनी लय के रूप के कारण सामृहिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, कोई गीत उद्ग्र भावों के कारण समृहु-मन को भाता है, कोई उद्दीपक भावना के कारण। केवल कुछ गीत अश्लील होते हैं। सामृहिक गीतों में वस्तु की दृष्टि से कोई कथा-भाग भी ले लिया जाता है। लोकगीत अधिकांशतः सामृहिक होते हैं। पर उनमें व्यक्ति-मनोविज्ञान के उपरोक्त तीनों स्तर मिल जाते हैं। यथार्थतः व्यक्ति समृह के अन्तर्गत ही उक्त तीनों स्तर प्राप्त करता है। अकेला 'व्यक्ति' बौद्धिक विशेष रहता है और उसे सामृहिक मनोवृत्ति से घृणा होती है। पर समृह में वह उस बौद्धिकता को त्याग देता है।

गीतों तथा कहानियों के विवेचन में हमने देखा है कि गीतों का एक वर्ग पुरुषों से संबन्ध रखता, पुरुष उन्हें गाता है। पुरुष के गीतों में दीर्घवृत्त, विशेष उद्दाम आवेग, अति ओज, तथा स्वर का उम आरोह होता है। स्त्रियों के गीत लघु-काय हीते पुरुष स्त्री तथा हैं, आवेग दृढ़ होता है, पर तीव नहीं होता, ओज प्रायः नही होता, स्वर में आरोहण की गति मन्थर होती है। यह भी हमने देखा है कि बालक-बालिकाओं के गीत भी होते हैं। पुरुष और स्त्रियों के गीतों के चरण लम्बे होते हैं, बालक-बालिकाओं के गीतों के चरण लघु-लघु होते हैं, वृत्त भी लघु होता, और लघुकाय होता है। उतार-चढ़ाव आरोह-अवरोह का अभाव रहता है। गति चंचल पर हद रहती है। स्त्रियों के गीतों में उनके लोक की ही सामग्री रहती है, अधिकांशतः इन गीतों में नाते-रिश्तों का उल्लेख, नेगाचार, श्राभूषणों तथा भोजनों का वर्णन, टोटकों का अनुष्ठान, छोटी छोटी प्रेमकथायें, परिपाटी से प्राप्त स्मृति का समावेश रहता है। इनमें कम से कम परिवर्तन होता है, पुनरावृत्तियाँ भी रहती हैं।

## वजलोक साहित्य का अध्ययन ]

जो नये गीत स्त्रियों में गाये जाते हैं वे या तो सक्ति-प्रधान होते हैं या किसी भी सामयिक विषय पर हो सकते हैं। पुरुष के गीतों में विस्तृत भूमि रहती है, कथायें बहुत बड़ी हो सकती हैं; उनमें प्रेम-कंथा की मुख्य वस्तु रहती है, पर वह वस्तु विविध घटनात्रों और रसों की स्थित में से जाती हैं, अद्भुत कमों से यह परिपूर्ण रहती है। स्त्रियों की प्रेम-कथाओं में प्रधानता अत्यन्त साधारण पात्रां की रहती है, धोबिन, बनजारा आदि की। पुरुषों के गीतों में यह बात नहीं होता। स्त्रियों के गीतों के प्रधान भाग में राम-सीता, कृष्ण और राधिका तथा गोपियों का उल्लेख नहीं होता। पुरुषों के अविगमय गोतों में राधा-कृष्ण' का प्रधान्य हो जाता है। पुरुषों के अन्य पौराणिक वृत्तों को भी स्थान देता है। स्त्रियों के समस्त आनु-ष्ठानिक तथा साधारण साहित्य में भी पौराणिक वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। जो थोड़ी बहुत ऐसी वस्तु मिलती हैं, वह स्त्रियों के उन गीतों में मिलती है जो खेल के गीत कहलाते हैं और जिनकी स्त्री-गीत-संविधान में कोई अनिवार्यता नहीं, और जो मनोरंजनार्थ बाहर से लिये गये माने जा सकते हैं।

बालक-बालिकाओं के गीतों में कल्पनाओं की अद्भुत विडंबना दिखायी पड़ती हैं। यूत्त लघु होते हैं। और बिल्कुल कल्पना से गढ़े हुए होते हैं। इनमें कोई भी पोराणिक यूत्त नहीं मिलता। पशु-पित्तयों को अच्छा स्थान मिल जाता है। पित्तयों की फुदकन और उड़ान के समकत्त हो इन गीतों में फुदकन और उड़ान रहती है। बाल-मनो-यृत्ति के अनुकूल इनके साहित्य में विविध वस्तुओं का परिचय रहता है, स्मरण और आकर्षण की सुविधा के लिए चरणों की पुनरावृत्ति रहती है। पुरुष-स्त्रों और बालकों की मनोवृत्तियों की स्थूल अनुरूपता इनमें मिलती है।

स्त्री श्रौर पुरुषों के विविध सम्बन्धों का वर्णन लोक-साहित्य में निरन्तर मिलता है। इनमें यौन-संकेत श्राते हैं। पर संयम श्रौर सुरुचि के साथ ही श्राते हैं। श्रत्यन्त उद्दाम उदीप्ति की श्रवस्था में ही लोक-साहित्य नग्न यौन-वर्णन में प्रवृत्त होता है, यौन-तत्व और इस वर्णन में प्रवृत्त होने पर फिर उसके लिए कोई श्रावरण नहीं रह जाता। इस श्रवस्था में भी वह यौन श्रंगों का उल्लेख मात्र करके रह जाता है। यौन-संपर्क की चाह श्रथवा यथार्थ सम्पर्क को वह संकेतों से ही प्रकट करता है। वह पंतजी की माँति श्रथवा प्रसादजी की भाँति रित की गति-विधि में नहीं फँसता। उसकी श्रधकाँश स्थित उद्दीपक वर्णनों तक ही रहती है। यह उद्दीपक-साहित्य भी लोक-साहित्य सागर में एक बहुत छोटा श्रंश है। श्रोरं श्रवु-श्रनुकुल ही उद्घासित होता है। स्त्रियों में यह उद्दीपक-साहित्य बहुधा श्रावण में श्रथवा विवाह के श्रवमरों पर, पुरुषों में बहुवा होली के श्रवसर पर बसंत श्रत में।

त्रज में प्राप्त लोक-साहित्य में नृ-विज्ञानं श्रोर जाति-विज्ञान की सामग्री उस परिसाण में नहीं मिलती, जिस परिमाण में यह किसी जङ्गली जाति में मिल सकती। त्रज-तेत्र भारत की श्रत्यन्त प्राचीन

जौति-धिज्ञान तथा नृ-चिज्ञान के तत्व कालीन संस्कृति का प्रदेश है, और मनीषियों का गढ़ रहा है। एकानेक संस्कृतियों का यहाँ संघप हुआ है अतः समस्त सामग्री भिली-जुली हो सकती है। फिर भो कहीं कहीं कुछ संकेत इस विषय में

मिल जाते हैं। इस सामग्री को भी हम कई स्तरों में वाँट सकते हैं:

पहला स्तर— १—वर्द्ध-मूत्र के स्पर्श मात्र से गर्भाधान । संतान के लिए पुरुष और स्त्री संयोग में किसी कार्य-कारण परंपरा की मान्यता न होना ।

२—अपने चतुर्दिक आंधो, पानी, भूमि, आकाशीय व्यापार में सजीव मानवीय अपने जैसे कतृत्व का पारज्ञान और उनसे हानि की आशंका और भय, पशु-पिचयों के बोलने का विश्वास यहीं से।

दूसरा स्तर— १—रक्त में प्राण-तत्व का विश्वास । पत्थर रक्त से छू दिया जाय तो प्राण-वान हो जाय। पुतलें में रक्त की बूँद डान दी जाय तो पुतला सजीव हो

#### त्रजलोक साहित्य का अध्ययन

जाय, मृत, पुरुष के मुख में रक्तवूँद डाल दी जाय तो कह जी पड़ेगा।

- र—समान-धर्मी अथवा सहजात, अथवा अंगागी में अनिवार्य सम्बन्ध: मा के दूध से भरा कटोरा पुत्र पर सङ्कट के समय खून बन जायगा; मित्र का दिया हुआ फूल कुम्हिला जायगा, आदि।
- ३-प्रकृति में दिव्यता का भीव।
- तीसरा स्तर— १—प्राण-तत्व की पृथक प्रतिष्ठा । किसी चिड़िया में, किसी पदार्थ में तत्ववार की मूठ आदि में।
  - २—'प्राण्-तत्व' की शरीर से पृथकता। यम, सत्यवान के शरीर से 'प्राण्' निकाल कर ले गवा, फिर लौटा दिये।
  - ३ दिव्य-शक्तियों में भी प्राण-प्रतिष्ठा
- नौथा स्तर— १—'प्राण-तत्व' का चाहे जहाँ प्रवेश । एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में यह चमत्कार विद्या से प्राप्य। इससे अनेकों अद्भुत कहानियों का जन्म,
  - रू—विविध योनिकों में जन्म का चक्र । वौद्धों और जैन कहानियों के कथा-विधान में ।
  - ३—प्रकृति में मातृत्व का भाव, बीज पृथ्वी को खोदने के लिए लोहा न चाहकर, हिरन का सींग चाहना।
  - ४-पृथ्वी के लिये बलि का आयोजन।
- पाँचवाँ स्तर- १-प्रकृति बहु देव बाद : सूर्य, इन्द्र, वरुए।
  - २—'आत्मा' का आविष्कार: य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसिशं यस्य देवा यस्यच्छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मैदेवाय हविषा विधेमः।
  - ३ पुनर्जन्म तथा त्रावागमन।
- ष्ठा स्तर- १-प्रकृति देवों पर लौकिक-प्रभाव : दैवतात्रों के रूप में संशोधन ।

पांचसौ सत्तर

२—ब्रह्म की अनुभूति । अहैतवाद की अतिष्ठा ।

३---प्रतीकात्मकता और रहस्य-भावना।

सप्तम स्तर - १ - सौर-परिवार के देवों के साथ भौम देवों, पार्थिवों की कल्पना: गणेश का आविर्भाव । देवताओं की नये रूपों और नामों में परिणति।

२—देवों के साथ देवियों की कल्पना।

श्रष्टम स्तर— १—देवतात्रों का भूमि से सम्बन्ध;

२ - अवतार का अवतरण: राम तथा कृष्ण

३--पौराणिक गाथा जों का पह्मवन : वीर-पूजा,

नवम स्तर-- १-वोरों में देव-भाव : ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का दिव्यत्व प्राप्त करना।

यह बात ध्यान देने की है कि बज के लोक-साहित्य में राधा-कृष्ण का वर्णन बहुत ऊपर के धरातल पर और बहुत कम मिलता है। इसे दसवें स्तर को चीज मानना होगी, और यह अवश्य ही 'साहित्य' के प्रभाव से ही बज में प्रचलित हुआ है।

जाति-विज्ञान की दृष्टि से विविध जातियों की कहानियाँ तथा लोकोक्तियाँ मिल्रती हैं। उन पर ऊपर कुछ विचार हो चुका है %

उपर जो विवेचन हुआ है। उससे और जो जहाँ तहाँ तुलना की गयी है, उससे एक बात अत्यन्त स्पष्ट विदित होती है। वह यह है कि 'लोक-साहित्य' के अधिकांश भाव, उनकी अधिकांश बस्तु विश्व में साधारण संस्कृति में ज्याप्त है। भारोपीय परिवार की साधारण संस्कृति संस्कृतिक समानता तो इन से निश्चय ही प्रकट होती है। पर आर्थ तथा आर्थेनर संस्कृतियों का

क पृत्य होती है। पर आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों का इतना गहन मेल-जोल हुआ है कि पिछड़ी जातियों और पिछड़े प्रदेश के निवासियों मं भी वहीं कहानियाँ और अनुष्ठान नाम और रूप बदल कर मिल जाते हैं, इससे साधारण संस्कृति की व्यापकता सिद्ध होती है। यहाँ हमने ब्रज के लोक-साहित्य का कुछ परिचय और

क्ष देखिये चौथा श्रौर छठा श्रध्याय।

## व्रजलोक साहित्य का अध्ययन ]

मुल्याङ्कन कराया है। यह साहित्य भी विश्व लोक-साहित्य का एक अंश है। इसमें भी वे सांस्कृतिक तत्व मिलते ही है जो विश्व में सामान्यतः मिलते हैं।

लोक-साहित्य की प्रबलता हम देख चुके हैं। यह जीवन के साथ बहने वाला साहित्य है, फलतः प्रभावशाली है। इस लोक-साहित्य ने वैदिक-काल से आज तक साहित्य को प्रभवित किया है। हिन्दी-साहित्य तो लोक-साहित्य का बहुत ऋणी है। कारण यह है कि हिन्दी-भाषा जन्म से लोक-भाषा रही है, श्रीर 'संस्कृत' भाषा के साहित्यिक उत्तराधिकार से भी अधिक उसे लोक-लोक-साहित्य मेधा का अधिकार मिला रहा है। तलसीदासजी के ये का प्रभाव 🕆 चरण विशेष ध्यान देने योग्य हैं—"का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच।" हिन्दी ने इसोलिए अपने साहित्य के लिए जो प्रेरणायें प्राप्त की वे अधिकाँशतः लोक-सम्पर्क से ही की हैं। तभी ऐसा कोई भी प्राचीन साहित्यकार हिन्दी में नहीं मिल सकेगा जिस पर लोक-साहित्य के ऋरा का अभाव हो। हिन्दी-साहित्य के आरम्भिक युग में हमें स्वयंभू की रामायण का पता चलता है। स्वयंभू जैन थे। जैनियों में त्रारंभ से हो राम-चरित के दो रूप प्रचितत रहे हैं। एक ही वृत्त के दो रूप क्यों हो गये ? कारण स्पष्ट है कि 'लोक-साहित्य' ने अपने प्रभाव से उस मूल वृत्त में संशोधन किया। फलतः रूप द्विविध हो गया। रासौ-काल में पृथ्वीराज-रासौ पर दृष्टि डालें तो 'पद्मावती समय' लोक-साहित्य के प्रभाव का एक उदाहरण है। पद्मावती का पद्मिनी नायिका से संबंध है। पद्मिनी नायिकार्ये नाथ-सम्प्रदाय के कारण सिद्धों के लिए प्राप्य हो गयी थीं। पद्मावती में तोते का उप-योग 'प्रेम-गाथा' की मृल-कथा की त्रोर संकेत करता है। 'श्राव्हा' तो इतिहास के कुछ तन्तुत्रों पर लोक-साहित्य के ताने-बाने से बना हुआ है। इस गीत में पद-पद पर लोक-वार्त्ता का उपयोग हुआ है। इसमें उड़ने घोड़े, जादू के चमत्कार, देवी-देवतात्रों की शक्ति का

<sup>†</sup> देखिये इसी लेखक की साहित्य की फाँकी।

<sup>‡</sup> जार्ज प्रियर्सन ने लिखा है प्रसिद्ध बुन्देलखरडी शूरवीर स्नाल्हा स्नीर

उपयोग, आश्चर्यकारक घटनायें, विविध लोक-विश्वास सभी समाविष्ट हैं। ज्ञान-वादी कबोर को ज्ञान-गाथा में लोक-मानस सीधे अपना प्रभाव नहीं डाल सकता था, पर अप्रत्यच रूपेण उसने इसे प्रभावित किया ही है। 'राम' का नाम लोक-वार्ता से लिया गया है। प्रसंग-वशात् कितने ही लोक-प्रचलित वृत्तों के संकेत कबीर-में हुए हैं। कबीर तो लोक-विश्वासों के विरोधी थे। वे बौद्धिक दृष्टि से जिसे उपयुक्त समभते थे उसे ही स्वीकार करते थे, पर ब्रह्म के स्थान-निरूपण में बुद्धि से श्रधिक वार्ता का प्रभाव दृष्टिगत होता है। प्रेम-गाथायें तो लोक-वार्त्ता के अपर ही खड़ी हुई हैं। एक नहीं अनेकों प्रनथ प्रेम-मार्गियों ने रचे और सब में किसी न किसी लोक-प्रचलित कहानी को त्राधार बनाया गया है। चतुर्थ अध्याय के त्रारम्भ में हमने शोध में प्राप्त लोक-साहित्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर दिया है। सूर श्रौर तुलसी भी लोक-मानस के प्रभाव से नहीं बच सके हैं। सूर ने 'भागवृत' के प्रसंङ्गों से ऋतिरिक्त जो प्रसङ्ग अपने सूर-सागर में प्रहण् किये है, वे मात्र उनकी कल्पना से उद्गुत नहीं। लोक-वार्ता ने उन्हें, उसके बीज दिये हैं। तुलक्षी का 'रामच्रित' साहित्यिक परिमार्जन से युक्त लोक-प्रचलित वार्ता ही है। वाल्मीकि की रामस्यण से तुलना करने पर तुलसी की वस्तु में जो अन्तर प्रतीत होता है वह लोक-. प्रदत्त है। तलसी ने तो लोक-छंदों श्रीर गीतों को भी श्रपनाया। 'रामलला नहछू' छन्द का तुलसी ने अविष्कार नहीं किया था। 'नह्छू' के अवसर पर इसी शैली का गीत गाया जाता था, तुलसी ने उसी गोत में रामचरित वर्णन करके उसे घर घर में पहुँचा दिया। 'पावती-मंगल' में भी ऐसा ही छन्द है। अतः तुलसी ने लोक से वस्तु ही प्रहण नहीं की, रूप भी प्रहरण किया। 'भक्तमाल' श्रीर उस पर प्रियादास की टोका में भक्तों के चरित्र का जो वर्णन किया गया है वह वर्णन लोक-वार्त्ता से परिपूर्ण है। भक्तों के जीवन की चमत्कार पूर्ण भाँकियाँ ऋौर

ऊदल के इतिहास के चारों स्त्रोर लोक-गाथास्त्रों का एक बृहतू चक्र संकलित हो गया है।'' ('दी इपियन ऐटिंकरी' स्त्रगस्त १८८५, १० २०६, निबन्धः ''दो सँग स्त्राव स्त्राल्हाज मैरिज; ए भोजपुरी महाकाव्य'')।

वृत्त लोक में प्रचलित विश्वासों के श्रीधार पर खड़े होते हैं। वे लोक-वार्ता के श्रच्छे उदाहरण होते हैं। उनमें जीवन के प्रामाणिक वृत्त की तो भूमि-मात्र होती है, शेष समस्त लोक-वार्ता से पल्लवित तथा परिवर्द्धित होता है। इसी प्रकार का 'लोक-साहित्य' हमें 'चौरासी वैष्णवों श्रीर दो सो बावन वैष्णवों की वार्ता में उपलब्ध होता है। इंशा श्रल्ला खां, लल्ल्लाल श्रादि के समय में लोक-वर्ता की श्रोर लेखकों का विशेष ध्यान था। 'रानी केतकी की कहानी' लोक-वार्ता है। लल्ल्जीलाल ने 'वैताल पचीसी' का श्रनुवाद किया। भारतेन्दु के समय में भी इस श्रोर दृष्टि थी। मारतेन्दु जी का 'अन्धेरनगरी' लोक-वार्ता का श्रद्ध उदाहरण है। इसमें इन्होंने लोक-छन्दों को भी श्रपनाया। 'चूरन का लटका' उदाहारण के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इस संचिप्त विवेचन से लोक-वार्ता के प्रभाव की एक मलक हमें मिल जाती है। यदि श्रोर गम्भीर विवेचन में प्रवृत्त हुश्रा जाय तो हिन्दी-साहित्य का विशेष भाग लोक-वार्ता से प्रभावित हुश्रा मिलेगा। पर इसके लिए यहाँ श्रवकाश का श्रभाव है।

लोक-साहित्य ने ही साहित्य को प्रभावित नहीं किया, साहित्य ने भी लोक-साहित्य को प्रभावित किया है। साहित्य का प्रभाव निस्संदेह उतना अधिक और स्पष्ट नहीं, जैसा लोक-साहित्य का है। फिर भी हम देखते हैं कि आज के जिकड़ी के भजनों में जो दृत्त आते

साहित्य हैं, वे लोक-भूमि से नहीं लिये जाते, महाभारत आदि पुराणों से लिये जाते हैं। तुलसी, मीरा, कबीर आदि लोक के इतने अपने हो गये हैं कि इनकी पदावलियाँ लोक में अन्य लोक-वार्ताओं को

भाँति प्रहण की जाती हैं। ये नाम तो लोक को इतने प्रिय हो गये हैं कि वह उन रचनात्रों में भी जो इनकी नहीं हैं, इनके नाम रख देते हैं, श्रीर लोक यह भी श्रिधकार सममता है कि वस्तुतः जो इनकी रचनायें हैं, उनमें से इनका नाम उड़ादे। जहाँ कहीं लोक-साहित्य में हमें खड़े रूपक और कठिन श्रलङ्कार मिलते हैं, श्रथवा जो दार्शनिक वर्णन मिलते हैं, वे सभी साहित्य की देन हैं। फिर भी ऐसा साहित्य स्पष्ट ही लोक-साहित्य में विदेशी जैसा लगता है। यहाँ, राधा-कृष्ण की

## [ लोक-साहित्य का कला-तत्व

इस ख्यात-भूमि, बज-भूमि में 'राधा-कृष्ण' भी साहित्यकार की देन है, स्वाभाविक लोक-वार्त्ता नहीं। उनके चरित्र के विविध्वत अवश्य ही लोक-वार्त्ता की सामग्री हैं। कृष्ण का संग्र्ण चरित्र कितनी ही प्रथक प्रथक वार्त्ताओं का संग्रह जैसा विदित होता है।

' 'लोक साहित्य' के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परम्परा किसी भी लिखित साहित्य की परम्परा से पुरानी है, और इसकी व्यापकता की समानता तो विश्व का कोई भी लिखित साहित्य नहीं कर सकता। हमने उसी लोक-साहित्य के एक छोटे अंश के रूप का विस्तृत वर्णन और वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ प्रंस्तुत किया है। इससे साहित्य और लोक-वार्त्ता दोनों के प्रेमियों को सन्तोष होगा, ऐस विश्वास है।